# भारत में ब्रिटिश साम्राज्य



### प्रास्ताविक उपोद्धात

मारे देश में नतीन शिवा की स्थापना हुए एक शताब्दी है। खुकी, पर है कि ब्रह्माण हमका शिवा—विशेषतः उद्य शिवा—केंगरेज़ी भाषा ही दी जाती है।

ई र्सि० १८२१ में कल इत्ता की 'जनरल कमिटी ऑफ़ एड्यु केशन' ने ामत प्रकट कियाथा कि —

श्रयांत्, देरा का साहित्य वढाना ही हमारी शिवा का श्रन्तिम लक्ष्य है। सन् १८२८ में सर चारुर्य ट्रेवेलियन ने 'हिन्दुस्वान में शिवा'' विपयक लेख लिखा था उसमें भी उस विद्वान ने कहा है—

"Our main object is to raise up a class of persons who I make the learning of Europe intelligible to the people Asia in their own languages."

श्रयांत हमारा उद्देश्य ऐसे सुश्रिवत जन तैयार करने का है जो यूरोप विद्या के श्रिया के लोगों की अन्ति में अपनी सापा द्वारा उतार दों।

है॰ स॰ १=३६ में लार्ड आंक्लेंड (गवनेर-जनरल) ने धपनी एक पत्नी में लिला था कि— "I have not stopped to state that correctness and ele in Vernacular composition ought to be sedulously attito in the superior colleges"

द्यर्थात्, उच विद्यालये में मानुभाषा के निश्न्यों में वाणी का रूप थ्रीर लालित्य लाने पर विशेष ध्यान देने की बात में विनाक रह सकता।

ईस्ट इंडिया कम्मनी ने श्रासा की थी कि श्रेंगरेज़ी शिवा पाये न के संसमें से साधारण जनता मे नवीन विद्या का श्राप ही श्राप श्रवत. लेकिन यह श्रासा सफल न हुई। श्रवतप्य ईम्ट इंडिया कम्पनी है खेर्ड श्राफ कंट्रोल' (निरीवण अप्यव सर चाल्न बुड ने एक चिर-समर्गाय लेखा लिखा, प्राथमिक शिवा से लेकर यूनिवर्सिटी तक की शिवा वा प्रयन्त परचात कम्पनी से हिन्दुस्तान का राज्याधिकार सहारानी निष्ट परचात कम्पनी से हिन्दुस्तान कर यूनिवर्सिटी के स्थापनानन्तर २१-३। वाद भी सर जेम्स पील (बम्बई के कुछ समय तक शिवाधिकारी) र्ग विदित्त रूप में श्राचेप कर सके थे—

"The dishice shown by University graduates to writh their vernacular can only be attributed to the conscious of an imperfect command of it I cannot otherwise expete fact that graduates do not compefe for any of the proof greater money than the Chancellor's or Arnold's I at Oxford or Smitt's or the Members' Prizes at Cambri So curious an aparity, so discouraging a want of patriot is inexplicable, if the transfer of English thought to the midtom were, as it should be, a pleasant exercise, and as I fear it is, a tedious and repulsive trail"

स्मारं नव शिचित बन्धुकों ने देशमापा द्वारा देश का साहित्य बढ़ाया है। इनकार करना श्रकृतज्ञता करना है, तथापि इतना कहना पड़ता है इ साहित्य-समृद्धि जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हुई है।

रुसका कारण क्या है ? कई विद्वानों ने इसका कारण देशी भाषा का । श्रीर वि विव्यालयों में देशी भाषा के पटन-पाठन का श्रमांव माना है । । वाम्तविक कारण इससे भी श्रामे जाकर देखना चाहिए। मूल में 'ह हैं कि परभाषा द्वारा विद्यार्थियों को जो विद्या पढ़ाई जाती है वह श्रीर श्रास्ता से मेल नहीं खाती । परिष्णाम यह है तो है कि चुकी बुद्धि में — पूमि में पत्थर के हुकड़ें के समान — पडे रहते हैं, अरान भूमि में मिलकर श्रीहर नहीं उत्पत्न करने पाते ।

्रान्तित ग्रीर सुविदित है कि बालक मार्गपा द्वारा ही शिचा में कते हे क्योंकि मार्गपा शिता का स्वामाविक वाहन है। इस-म ्र्यमिक और माध्यमिक शिवा मातृभाषा द्वारा ही होनी ्र ते सिद्धान्त रूप में ही हम ऐसा नहीं कहते, बल्कि यह व्यवहार व्हें-दुस्तान की सब प्रावमिक बीर प्रनेक माध्यमिक शिदणशालायों में त है। चुकी है। तथापि उच शिक्षा के लिए इस विषय में श्रमी सर्ड कुछ म नहीं हुआ है । विद्यार्थी उन्न शिन्हा श्राप्त करने के लिए जब महाविद्यालय रेश करता हे तब भी मातृभाषा द्वारा ही उच्च शिका प्रहेण करना उसके म्वाभाविक देख पड़ता है। इमके श्रतिरिक्त हिन्दुस्तान ऐसा विशाल देश इसकी एकता साधने के लिए हर एक प्रान्त की (मातृ) भाषा के श्रतिरिक्त देश की एक राष्ट्रभाषा होना ग्रावस्य ह है। ऐसी राष्ट्रभाषा होने का सिद्ध श्रीर व्यवहारसिद्ध श्रिधिकार देश की सब् भाषाश्री में हिन्दी भाषा ही है। उचित्र है कि हिन्द के सन विद्याल ने विव्यविद्यालय में प्रवेश तो स्वामाविक मार्गेभाषा से आगे बड़के राष्ट्रभाषा-हिन्दी--द्वारा ही । प्राप्त करे । वस्तुन प्राचीन काल में जैसे संस्कृत ग्रीर पीछे पाजी राष्ट्र थी उपी प्रकार शबौचीन काल में हिन्दी है। इस प्रान्त में हिंी का मातुमाचा के रूप में होता ही है। लेकिन जिन प्रान्तो की यह मेरतुमाचा

नहीं है ये भी इसकी राष्ट्रभाषा होने के कारण माध्यमिक शिष्टा है कम में एक अधिक भाषा के रूप में सीख लें और विश्वविद्यालय की कर शिष्टा हमी भाषा में प्राप्त करें; यही उचित है। तामिल देश को हो कर हिन्दुलान की प्राप्त सभी भाषामुँ संस्कृत प्राकृतादि कम से एक मूल भाषा या भाषामुँ लें से उपल हुई हैं। अत्यूप उनमें एक केंद्रिनियक साध्य है। इसलिए अन्य प्रान्तीय भी, अपनी मातृभाषा न होने पर भी, हिन्दी सहज ही में सीख सकते हैं। ज्ञान-द्वार की न्याभा विकता में इससे कुछ न्यूनता ज़रूर आवी है तथाषि प्रकराह की लिंदि के लिए इतनी अपर अस्ताभाविकता सह लेता आवश्यक है। उत्तर दिखा को कहा में यह दुष्कर भी नहीं है; क्योंकि मनुष्य की बुद्धि जैसे विषय की वहां में सीस सकता है। अने दिखा की कहा में यह दुष्कर भी नहीं है; क्योंकि मनुष्य की बुद्धि जैसे विषय अस्ताभाविकता के पार जाने का सामर्थ भी छो सीसा तक बढ़ता है।

धाधुनिक ज्ञान की उच्च शिखा में उपकारक प्रन्थ हिन्दी में, क्या हिन्द स्तान की किसी भाषा में, श्रवाणि विद्यमान नहीं हैं—इस प्रकार का आपेष क श्रमरेज़ी द्वारा शिखा देने की प्रचलित रीति का कितने ही लेख समर्थन प्र हैं। किन्तु इस उक्ति का अन्योग्याश्रय दोष स्पष्ट है, क्योंकि उद तक देश भाषा द्वारा सिचा नहीं दी जाती तब तक भाषा के साहित्य का प्रश्नुलित । असम्भव है और जब तक यथेप्ट साहित्य न मिल सके तथ तक देश की द्वारा शिखा देश की अपने का अपने का सहारा शिखा देश की बहार ति है। सकता है जब अपेषित साहित्य यथाशकि उत्पन्न कक्ते तब्दारा शिखा आरम्भ किया जाय। आरम्भ में जुरूर पुस्तक छोटी छोटी ही होती। लेकिन पर अध्यापकों के उक्त-श्रवुक्त-दुरुक आदि विवेचन रूप एवं इष्ट्यूचि वार्तिक, ताल्यव्यविवरण रूप युन्ति, भाष्य-टीका, खेदनादि प्रम्थों के होने से साहित्य बढ़ता जायगा श्रीर थीच में अहरहः प्रकटित श्रीरोड़ो पुस्तकों का उपा मर्दा नहीं छुटेगा। श्युत अध्यात तरह से बढ़ भी साथ माय रहकर व दी-एए।। इस्त रितित से अधनी, माण की समृद्धि भी नवीनता । अधिकता प्राप्त करती जायगी।

भी मिला करेगा चीर इससे चिचक कार्य भी होगा। इति शिवम्।

इस इष्ट दिशा में काशी-विश्वविद्यालय की श्रोर से जो कार्य करने का ारम्भ किस्। जाता है यह दानवीर श्रीयुत घनस्यामदासजी विड्जा के दिये हुए ' २,००० रुपये का प्रथम फल हैं। आशा की जाती है कि इस प्रकार श्रीर धन

धानंदराङ्कर वायुमाई अुव प्रोन्वाइम चांसलर, काशी-विश्वविद्यालय, ष्रध्यत्त, श्री काशी-विश्वविद्यालय हिन्दी-धहमदाबाद वैशाख शुक्त पृर्शिमा वि० सं० ६६८७ प्रन्थमाला-समिति

सम्भव फुटनाटी में दे दिया गया है। यदि किसी पुस्तक का नाम रह गय

हो, तो उसके जिए जेखक प्रमाशार्थी है। 'कला थीर साहित्य' शीर्थ

परिच्छेद जिलाने में कई मित्रों से बढ़ी सहायता मिली है। इसके लिए लेख श्रमग्रहीत है।

काशी, } यसन्त-पंचमी १६८७.

रांसार्शंकर मिश्र

जिन पुस्तकों के श्राधार पर यह पुस्तक लिखी गई है उनका हवाला यथा

### ं विषय-सूची परिच्छेद १

### भारत में यूरोप के व्यापारी

भारतीय व्यापार—प्राचीन मार्ग—नया मार्ग—मलावार की
—पुर्तगालियों की साम्राज्य-चेष्टा—एलडुक् र्क्- पुर्तगालियों का का

--- हार्लेंड-निवासी उच लेगों का उद्योग—ध्यारेज़ों का धागः ने
-- हेस्ट इंडिया कम्पनी—हाकिंस खीर सर टामस रो--- मदरास मेस्
रेता थीर वम्बई--- मुगलों के साथ युद्ध--- संयुक्त इंस्ट इंडिय-कानेधी--- क्रांसीसी कम्पनी--- च्याप्तेज़ों का सप्तता -- च्याप्रकी व्यापार-नीति--- ध्यारेज़ों का रहन-सहन।

र आवा

र परिच्छेट २

पारच्छद् **र** फ्रांसीसी और अँगरेज़

ाननैतिक यशान्ति—फ्रांसीली शक्ति की युद्धि—डयूमा की ह
-इप्ले की थप्यचता—श्रेंगरज़ों की स्थिति—पहला युद्द
) चढ़ाई—एलाशपल को सुन्धि—इसरायुद्ध—निज़ाम की के
श्रे लड़ाई—श्रेंगरेज़ों का प्रयत्य—फ्रांसीसियों की सफलरका श्रागम की चाल—ग्रकांट का थेरा—उसी खोर उत्तरी सरकार का धिन्तम
युन्न-सकी नीति—ग्रसकलता के कारण—इप्ले का चि-मेसूर का
स् युद्द—जैली का उद्योग—ग्रंडवाश की लड़ाई—फ्रं—संजोर का

भगवा-श्वय के साथ जयरदत्ती-खलनज की सन्धि-श्रयथ का शासन-सुरत का श्रयहरण-फोर्ट विलियम कालेज-शामिक नीति --मिस्र श्रीर कारस ।

143

100

#### परिच्छेद ट साम्राज्य के लिए युद्ध (२)

मराठां वी स्थिति—नाना फहनगीस वी मृत्यु—येसीन की मन्यि— सन्धि का परिखाम—धातीराथ की चापसी—सिन्धिया धाँर भोसला— मराठां का दूसरा थुद्ध —युद्ध पर विचार—फासिम का मत—युद्ध वे उद्देश्य श्रीर ऐत्र—दिष्ण की लड़ाइथाँ—धसेंड धाँर घरगांव—गुतरात धार धुँदेलखंड—उद्दीमा पर धियहार—उत्तरी भारत की लड़ाइथां— कायल धाँर प्रतीमा —दिख्ली धार धागरा—सासवाड़ी वी लड़ाई— देवगांव धाँर घर्तुनगांत की सन्धियां—मराठा वी हार के कारण—डेगल-कर के साथ युद्ध —धाँगर येलेजली वा मत—युद्ध का जारमा— भरतायुर का पेरा—नेलेजली वी चापसी—महावक प्रथा—पेथेजली का

### परिच्छेद ८

#### मराठों का पतन

नीति से परिवर्तन-कार्नविवित्त की सूख्-सर नार्न वार्थी-युज्ज बा क्या-निज्ञाम कीर देगवा-विद्यमीर का उन्द्रव-सार्ड मिटी-महाराजा राम्नीतिर्मिद-सामना इन-कामनाम की गरिज-मीताको की रचा-मगुदी युज्ज-रूपनुमारी का मामनिद्यान-देगहीमा का प्रवार-मार्ड मिटी की मीति-कारनी का वा वालाग्य-मार्ड हेरिशम-निवाल का राज्य-सेरांसी का युज्ज-निर्मामा की मारिज- ·--मल्हारराव गायकवाड्--युवराज का श्रागमन--नार्थवक का --लार्ड लिटन--दिल्ली दरवार--दिच्ल में श्रकाल--श्राधिक -- श्रलीगढ़ कालेज--- वर्गाक्युलर प्रेम ऐक्ट-- दूसरा श्रफ़गान-युद्ध---: की सन्धि—लार्ड लिटन का इस्तीका। 305

#### परिच्छेद १५

राष्ट्रीयता का जन्म लार्ड रिषन—श्रमीर श्रव्दुरहमान—मैसूर—देशी समाचारपत्रो की ोनता—स्थानीय म्बशासन—श्रार्थिक सुधार—शिद्या-प्रयन्ध— य गणना —इंडियन सिविल सर्विस—इलबर्ट विल —उदार नीति— : रिवन का इस्तोफ़ा—लाई डफ़रिन—पंत्रदेह की घटना—बर्मा का रायुद्ध--देशी राज्य- कृत्नुत-लगान--श्राय्यंसमाज-धियासोफ़िक्ल ।।यटी-रामकृष्ण मिशन-राष्ट्रीयता का भाव-ईडियन नेशनल स—डक़रिन की नीति —लाई लेंगडें।न—सीमात्रों की रचा—काश-—मनीपुर—सिका—कैंसिलें। का सुवार -पटिलक सर्विसेज़ कमी--इसरा लार्ड प्रतिन-चित्रराल थीर तीराह-च्लेग थीर ।ल--कपड़े पर खुंगी--श्रफ़ीम का व्यापार-सैनिक प्रवन्ध--लार्ड न-- थकाल--पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त-- थकुगुनिस्तान--फारसकी ड़ी-तिब्बत-वरार का कगड़ा-दिल्ली दरधार श्रीर देशी राज्य-. १ थ्रीर ब्यापार —प्राचीन स्मारक-रचा—उच शिचा—वंग-विच्छेद-— शी थीर बायकाट-किचनर से मतभेद-लाई कर्ज़न का इस्तीका। ४०४

#### परिच्छेद १६

#### राजनैतिक सुधार

लाडें मिटी-श्रमीर हबीउल्ला-मुसलिम लीग-कांग्रेस में मत-. 4मन का ज़ोर-सातवें एडवर्ड का घोषणा मार्ले की नीति-मार्ले-मिटेा सुधार-मिटेा की नीति- लार्ड हार्डिज—सम्रार् का श्रागमन—द्विण श्रिक्त का सत्याम् कार्यी हिन्दू विश्वविद्यालय—सूरोपीय महासुद्व—लार्ड चेसमुद्र्व लखनऊ का समस्माता—देश की स्थिति—भारतसचिव की विश्विति—भारतसचिव की विश्विति—भारतसचिव की विश्विति—भारतस्मात्त्व सार्याम् सार्याम सार्याम

#### परिच्छेद १७

#### श्रीपनिवेशिक खराज्य

लाई धरविन — मारत और माझाउप — राष्ट्रसंघ — सीमाओ का प्रश्न — देश-रचा — स्यापार — लेती — शार्थिक प्रथन — शिचा — समाज-सुधार — साहमन कमीशन — सर्रेदल सम्मेलन — देशी राज्य — पटलर कमेटी — मजुदूर-संघ — किसानां का पु का — पब्लिक सेपटी विल — भीगर-निवेशिक स्वराज्य — पूर्ण स्वराज्य ।

#### परिच्छेद १६

#### कला और साहित्य

त्नुनित कलाएँ —स्थापत्य—चित्रकारी—संगीत—साहित्य—हिन्दी— वर्द — वॅंगला—मराठी —गुनराती —तामिन्न नेतु गृ—विज्ञान-वरसंहार ।

संद्गित विवरण श्रनुक्रमणिका विदारियों का प्रमन—महारों का भव—भोगलाओं ही धानति— सिन्धिया के माथ नर्ड मन्धि—होल हर के राज्य की दुईशा—देशजाओं हा धन्त—पेशजाई शासन—महारों का पतन—प्रवय के शाह— शामन-प्रज्य-सर शासन मनरे!—नाडट स्ट्रायार्ट पृत्रकृहेटन—सर जान अल हम—हनेल जेम्म टाउ—लार्ड हेस्टिग्ज का इसीका—विला-ाती माल—पाधिक जीवन—सान्नेविक उदासीनता।

#### परिच्छेद १० सुधार और शिक्षा

२१द

जान एंड्रम धार धार्यार—लार्ड एमहर्स्ट—यमां वा राज्य— हला युद्ध—प्रारिक्ष्यर का विद्रोह—प्रमां में युद्ध—याड्बू की सन्धि— सरतपुर का पतन—उत्तरी भारत की यात्रा—दीलकरात्र सिन्धिया की रुखु—वार्ड विलियम बंदिक—सासनमुचार—ठेंगा का दमन—सती-त्रया का घरत—देशी राज्य—रूस का भय—सिखोंका राज्य—वंदिक धीर एज्जीतसिंह—कम्पनी का धालापत्र—लार्ड मेकाले—दिखा का प्रसन— यारिजी भाषा का प्रचार—चंगरेज़ी शिवा का प्रभाय—वंदिक का इस्तीका—राजा राममोहन राय—व्हासमाज—सर चार्ल्स मेटकाफ़।

#### परिच्छेद ११

#### पश्चिमोत्तर सीमा की रक्षा

लाई बाइलड —पश्चिमोत्तर प्रान्त का दुर्भिष —देशी राज्य —रूस री समस्या—प्रकृगानिस्तान में हस्तवेष —युद्ध की घोषणा—पहली वज्य—मीषण वदला—धाकर्लेड का दोष—लाई एलिनवरा—युद्ध री समाप्ति—सोमनाध का फाटक—सिन्ध का शिकार—मियानी का ्द्र—ग्वालियर का मतदा —पजाव पर दृष्टि—प्रन्य राज्य—एलिनवरा रो नीति—लाई द्वार्टिज —रणजीतिष ह की मृखु—सिल-शासन— वताय की दुर्देशा—सिन्तों का पहला युद्ध—मुदकी ग्रीर कीरोजग्रहर— प्रलीवाल ग्रीर सोयरावँ —लाहार की सन्त्रि —हार्डिंश का शासन । परिच्छेद १२

साम्राज्य की पूर्ति सार्ड उनहीज़ी—पंजाब में श्रशन्ति—मुनतान का विद्रोह —सिखो का दूसरा युद्ध-चिल्लियानवाला श्रीर गुजरात-यंजाव-यतन--नया प्रवन्ध-वर्मा का दूसरा युद्ध-पीगू का शासन-देशी शज्ये। का अप-हरख —स्तारा—नागपुर—मेसला-शासन—म्हांसी—मिनाम वशर-श्यवध राज्य का श्रन्त-नवाची शासन-मुगल वादशाह-श्रन्य नवाध थोर राजा —कावुल थीर किलात —शासन-प्रवन्ध —रेल —तार — डाक-नहर भ्रोर सड्कें-शिवा श्रोर व्यापार-कम्पनी का श्रन्तिम ग्राज्ञापत्र—डलहोजी का चरित्र । परिच्छेद १३

लार्ड कैनिंग—राजनैतिक प्रशान्ति—सामाजिक परिवर्तम—सामिक कम्पनीका ग्रन्त उत्तेजना—सेनिक स्थिति—सिपादी-विद्रोह—दिक्ली—कानपुर—लख-नज-गरेली-विद्वार-सांसी-ताला टोपे-विद्वोद का अन्त-श्चसफलता के कारण-कम्पनी का श्रन्त ।

## प्ररिच्छेद १४

ब्रिटिश छत्र की छाया रानी विश्टोरिया का वीपखापत्र—देशी राज्य—सैनिक संगठन— ह्याधिक सुधार—शासन-प्रचन्य —तील ग्रीर चाय की स्रेती-—लार्ड एलगिन—सर जान लार स—भूटान की लड़ाई—ग्रफ्तानिखान—रड़ीसा का श्रकाल-लारेंस का शासन-लार्ड मेथे की नीति-रोश्यली से र्शेट--मार्थिक प्रवन्थ--लार्ड मेवा की मृत्यु--लार्ड नार्धमुक-स्वतंत्र

## चित्र-सूचो

| l                                |            |                        |      |
|----------------------------------|------------|------------------------|------|
| [राज्यामा                        | ź          | माध्यस्य यल्लाल        | دو   |
| वे क् <b>र</b>                   | ¥          | दीपन-प्रपाह            | =>   |
| र में पुर्नगाली                  | 3          | वारेन हैस्टिंग्ज़      | = 8  |
| ्यी केटी                         | 10         | ग्रेसा मिपादी          | 83   |
| ्वी कोटी<br>म ड्रिलेका एक भीतरी  |            | कितिय फ्रोमिय          | \$ £ |
| (4                               | 12         | प्लाह्बा इम्पी         | 502  |
| ना यलक्षा                        | 13         | राघे।या                | 102  |
| राम पर मृसिमियो पा               |            | <b>है</b> दरघली        | 114  |
| विकार                            | 22         | मर विलियम जीन्म        | 11=  |
| तम चामपुताह                      | ېد         | एउमंड पर्ष             | 121  |
| <b>।इ</b> य                      | 25         | षानेपालिय              | 305  |
| म्मद्श्रली                       | > \$       | ટોવ્                   | 132  |
| भे                               | 33         | माहादर्जा मिन्धिया     | 142  |
| पुनिक पोकुगेरी                   | 3+         | मर वान शेर             | 188  |
| रेपर्श मुर्ग                     | 3 \$       | चामकरीता               | 175  |
| <b>ग्र</b> हीला                  | ¥3         | शहरपादाई               | 1+1  |
| तापुर वे साथ समिय                | 38         | मार् पेने तथी          | 112  |
| तापुर वे माप सम्पि<br>वृग्निम    | *>         | नेपेलियन               | 122  |
| ल वे पार्व्या                    | 22         | रीपू वा मेश्यमाना      | 151  |
| ।1नी-प्रश्न                      | 63         | रीपू का महाव           | 112  |
|                                  | <b>(</b> = | हेदा थीर रीप का मन्यरा | 112  |
| सर्थनकारी द्वा <u>~</u> =<br>सन् | 37         | पुनिया                 | 11,  |
|                                  |            |                        |      |

मयाई माधवराव १०८ चारसं सेटकाक नुरोगी होलकर १८० लाडे बाइलॅंड नाना फड्नबीय १८१ यन्सं धार्धर वेलेजली १६२ शाहशुना गाविलगर १६५ अकबस्य बुँदैलसंद के गासाई' १६७ लाई पुलिनदरा गुक्रदरा २०७ देशसमुहस्मद डोग में सँडहर हार्डिज 305 वलकता का सरकारी भवन 210 गनावसिष्ठ मदराम के दिशाही 225 बाई डबहीओ लाई मिंटो २२६ केंद्री मृलराज श्रमृतमर वाजिद्यली शाह 356 लाई हेस्टिंग्ज २३६ ज़ीनतमहल याप्र गोराले २४७ कैनिंग दूसरा याजीराव २४६ यहादुरशाह की गिरप्तारी टामस मनरे। २४४ नाना साहब जैन पहित थार कर्नल टाट २४= लखनक की रेबीडेंसी लाई एमहर्स्ट २६४ लक्ष्मीयाई तात्वा टेवि यारिकपुर की काठी २६६ यमियों का जंगी मध्यान रानी विक्टोरिया 255 सर जान सार्रेथ यश्धि-सम्मेलन २६६ भरतपुर का क़िला लाई मेथे। २७१ २७३ लार्ड लिटन दें।लतरात्र सिन्विया विलियम वेंदिंक २७४ सैयद भ्रहमद खाँ २७६ काञ्चल का किला रमों का एक दल २८४ लाई रिपन रणजीतसिंह लाई डफ़रिन राजा राममोहन राय २११

#### [ १ ]

| . या थोर उसकी रानी                                                 | ४३७         | विभाग)                  | 348         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|                                                                    |             | . '.                    |             |
| , ∥मी द्यानन्द                                                     | ४२०         | लाई चेम्सफर्ड           | ४६६         |
| ामी विवेकानन्द                                                     | ४२१         | मांदेग्यू               | ४६४         |
| दाभाई नौरोजी                                                       | ४२३         | लाई <b>री</b> डिंग      | ४७६         |
| हर्<br>इंड कर्ज़न                                                  | ४३३         | महामा गान्धी            | 308         |
| <sup>ज</sup> तवे' एडवर्ड                                           | 838         | श्रमानुल्ला शाह         | ४८१         |
| <sup>रिर्</sup> न्द्रनाथ बनर्जी                                    | ક્ષક        | चित्तरंजन दास           | 828         |
| रत्तालकप्ण गोखले                                                   | ४४१         | लाई श्ररविन             | 888         |
| <sup>'दरी</sup> ' मिंटो                                            | 882         | नाना नाजपतराय           | १०३         |
| <sup>ेट</sup> ल गगाधर तिलक                                         | ४१०         | येजरह बेन               | १०१         |
| रिंग मार्ले                                                        | ४२१         | विक्टोरिया मेमोरियल हाल | 418         |
| त्रेताई हार्डिज                                                    | ४∤४         | सुदामा की कुटी          | <b>२१</b> ६ |
| राचिवें जाते                                                       | ४४ <b>४</b> | भारतेन्दु हरिश्चन्द्र   | ४२२         |
| ्र्राचवें जाते<br>१८<br>हिन्दू विश्वविद्यालय (वि<br>१ <sub>४</sub> | ज्ञान-      | वंकिमचन्द्र चहोपाध्याय  | ४२७         |

#### नक्ष्ये

| *****         |                      |     |  |  |  |
|---------------|----------------------|-----|--|--|--|
| १७१६ में भारत | ३६ सन् १८२३ में भारत | २६२ |  |  |  |
| \$502 '' ''   | ર૧૪ ,, ૧⊏∤૬""        | 348 |  |  |  |

### परिच्छेद १

#### भारत में यूरोप के व्यापारी

भारतीय व्यापार,—भारत का विदेशीय ध्यापार सदा से प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन समय में बहुत से राष्ट्रों की इसी व्यापार के सहारे व्यति हुई थी, श्राज-रूल भी हुँग्लेंड की शक्ति श्रीर सम्पत्ति इसी व्यापार पर निभेर है। यूनानियों के श्राने के पहले से इस व्यापार का पता चलता है। रोम-साम्राज्य के समय से भारत का यूरोप के साथ व्यापारिक सम्यन्य है। पहले यहाँ से कपड़े, जबाहरात, मोती, मसाले श्रीर हाथी-दांत की चीज़ें बराबर यूरोप जाती थीं।

प्राचीन प्राम्—तय ऐसे तीन मार्ग थे, जिनसे यह व्यापार होता था। एक तो फ़ारस की खाड़ी से होकर ज़मीन पर यूफ्टेरीज़ नदी के तीर तीर एशिया-माइनर में से था, खार दूसरा लाल समुद्र के उत्तरी किनारे पर उत्तरकर मिल देश में से भूमण्यसागर तक था। इनके सिवा केवल उत्तर की खोर का एक तीसरा मार्ग था। यह मारतवर्ष के उत्तर से मध्य पृतिथा के धावसस तथा धामू नदियों के किनारे किनारे जाता हुआ कास्थियन समुद्र धावसस तथा धामू नदियों के किनारे किनारे जाता हुआ कास्थियन समुद्र में थी। सातवीं ग्रताज्ञी में जब मिल पर मुसलमोनों का खिकार हो गया, तंब समुद्री ग्यापार मुसलमोनों का खिकार दो गया, तंब समुद्री ग्यापार मुसलमोनों के हाथ में चला गया। ये लोग भारतवर्ष से माल लेकर वैनिस चार जिनोधा भेजते थे, जहाँ से यह माल सारे यूरोप में

जाता था। इस ब्यापार के कारण घोडे ही दिना में वेनिस मालामाल हो गया। सन् १६४३ में तुर्क लोगों की विजय के कारण इस मार्ग में भी याधाएँ पडन लगीं, श्रोर यूरोप निवासिया की भारतवर्ष श्राने-जाने के लिए एक नया मार्ग इँड निकालने की चिन्ता होने लगी।



वास्कोडगामा

नया मार्ग-स्नानी लोगो के समय से ही यह धनुमान था कि धक्रिका धूमकर भारतवर्ष जाने का एक समुद्री मार्ग हे, परन्तु इसका विसी को ठीक ठीक पतान था। स्पेन के राजा की श्राज्ञा से 'मोने की चिडिया' भारतवर्ष को हँडते हँडते, सन् १४६२ में, जिनात्रा निवासी केलस्वस श्रमरीका जा पहुँचा। इसी धुन में जान केवा न्यूफाउडलेंड पहुँच गया। श्रन्त में इसके। ूँ इँड निकालने का श्रेय पुर्तगाल को ही प्राप्त हुआ। पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य से ही यहां के निवासी इसकी खोज में लगे हुए थे। राजकुमार हेनरी वा सारा जीवन इसी में व्यतीत हुद्याधा। सन् १४८७ में

द्वियात्र नाम का एक पुर्तगाली श्राफिता के एक दिवायी श्रन्तरीप तक इस्तक में सर्वत्र 'ईसवा सन्' का प्रयोग किया गया है।

वहुँचा। यहाँ से भारतार्य पहुँचने की बाशा हुई, इसिलप् इसका भाम 'गुडहोप' रागा गया। जुलाई सन् १४६७ में वास्कोडगामा नाम का एक दूसरा पुर्तगाली नीन छोटे छोटे जहाज बार १६० थादिमिये। को लेकर लिस्तन नगर से खाना हुआ, बोर ता० २० मई, मन् १४६८ की उसने मलायार तट पर कालीस्ट के निकट भारत भूमि पर पैर रागा।

मलाबार की दशा-कालीक्ट में उस समय हिन्दू राजा थे, जे 'जमोरिन' कहलाने थे। कई एक यात्रिया के दिये हुए विजरण से पता लगता है कि मलाबार देश उस समय पड़ी श्रद्धी दशा में था। पन्द्रहवीं शतानी का पुर ईरानी यात्री, निसका नाम श्रव्दुर्रज्जाक था, लिपता है कि कालीस्ट में न्याय श्रीर शामन का प्रयन्ध बहुत श्रव्हा था। व्यापार वे लिए सन तरह की सुविधाएँ थीं। जहाजों में जो माल उत्तरता था, उसने चगी यमूल वरनेवाले सरवारी धवनर याजारों में ठीह ठीह रीति से भेन देते थे। मीदागरे। की स्वयं कोई देखरेख न करनी पड़ती थी, धीर न कियी प्रशार का कोई ममट ही होता था। 'तहपुतुल सुजाहदीन' ये लेखर का बहना है कि हिन्दू राजाओं का सुमलमाना के माथ बढ़ा ही उदार व्यवहार था, वद्यपि मुस्परमाने। की संत्या आवादी की दशाम भी न थी. पर तथ भी उनके धार्मिक भावों का परावर ध्यान रुगा जाना था। इस धार्मिक उदारता का समर्थन चरथेमा नामक इटालियन यात्री भी करता है। प्र'सीगी यात्री पिरार का बहना है कि ऐसी धार्मिक स्वतंत्रना उसे वहीं भी देगन के नहीं मिली थी। प्रायेश मनुष्य चवन धार्मिक रिवाजों की मानता था, पर भाषम में रभी दिन्सी प्रकार का फलड़ा न होता था, देश भर में पूर्ण शाणि थी, धीर मित्र भित्र देशा के स्थापारी बेग्बटके स्थापार बनते थे । उस समय के भारतवासी पुश्तालियों से कहीं चिधिक सन्य थें ।

पुर्तगालियों की साम्राज्य-चेष्टा—चरव भीकागी वे विरोध के पारण वारकेदमामा को प्याचार से चपिक मक्तना नहीं हुई। यह

१ झर १, र ११ श प्रदि पानुसात पावर इत है या, १० २०००।

देश की दशा देख-भाल कर दूसरे ही वर्ष पुर्तगाल वापस चला गया।, सन् ११०० में वहां के राजा ने केवाल की श्रध्यचता में धोड़े से जहाज़ फिर भारतवर्ष भेजे। उसने कालीकट में एक कोटी खोली, तथा कनानुर धौर कीचीन में व्यापार का सिलसिला जमाया। सन १४०२ में वास्क्रोडगामा फिर २० जहाज लेकर भारतवर्ष श्राया, श्रीर कोचीन के राजा के साथ मिलकर उसने जुमे।रिन पर ही श्राक्रमण कर दिया। इन दिनें पूरोप का जो राज्य, जिस देश की हुँद निकालता था, वह देश वसी की सम्पत्ति सममा जाता था, श्रीर वसका सारा व्यापार वसी राज्य के हाथ में रहता था। इस रीति के अनुसार प्रतेगाल के राजा भी अपने की पूर्वीय देशों का स्वामी मानने लगे । तिय पर सन् १४०२ में उनकी पाप का एक श्राज्ञापत्र भी मिल गया, जिससे उनका श्राधिकार श्रीर भी पुष्ट हो गया। सन् ११०१ में ग्रलमिडा राज-प्रतिनिधि यनाकर भारतवर्ष भेजा राया । उसका मत था कि सागरों पर पुर्तगाल की श्रपना पूरा श्राधिपत्य रखना चाहिए । इसके विना पुर्तगालियों के हाथ में कुल पूर्वीय प्यापार नहीं रह सकता है। भारतवर्ष की भूमि पर किले घनवा कर अधिकार करना ठीक नहीं है, क्योकि पुर्तगाल ऐसे दूर देश से उनकी रचा करना श्रसम्भव है।

एल्युकुक मन् १५०६ में एल्युकुक गवर्गर नियुक्त किया गया। इसमी नीति दूसरी ही थी। स्यापार की दृष्टि से कुछ घन्छे घन्छे स्थाले की यह धपने धपिकार में रचना चाहता था। भारतवादी धीर पुनेगालियों में प्रस्तर चिकार में रचना चाहता था। भारतवादी धीर पुनेगालियों में प्रस्तर की मया चलाकर यह युतंगालियों का सम्बन्ध अधिक दृष्ट् करता चाहता था। इन्हों वी सम्वान से नई आधादियां यमाने का उसका विचार था। जहां पर ये देंगों याने असम्बन्ध थीं, यहां यह दुर्ग यनवाना चाहता था, श्रीर एसा भी न देंगे पर उसने मोग्या कि समक्ता-युक्तावर देती राजाधों से पुनेगाल के राजा वा साधियत्व न्यीकार कराना चाहिए। सेवेद में उसका विचार भारतवर्ष में प्रति निवार भारतवर्ष में पुनेगाली साधायत्व न्यावित करने का था। इन्हों मीति के घनुमार सन् १२१० में उनके बीजापुर के सुनकान से शोवा धीन निवार, धीर उसमें ईसाई राग्य

की नींव डाली। संसार-विजयी सिक-दर के बाद भारतवर्ष की भूमि पर यूरोप निवासिया का यह पहला ही राज्य था।

गोद्या वा शासन प्रबन्ध पुर्तगाली ढंग पर किया गया। सुसलमान श्रिकारिया की जगह पर उत्तेगाली यानेदार बनाये गये। इनका दीवानी श्रीर फोजदारी दोना श्रीकार दिये गये। भारतवासी सिपाहिया की एक सेना भी

यनाई गई, जिसमें भारतवासी ही अफसर भी रख गये। शिचा प्रचार के लिए नये स्कूल भी खोले गये। एलडुकरू को सुसल-मानों से नदी चिड थी, इसलिए अधिकतर हिन्दू ही नौकर रखे गये। यपन राज्य में उसन सती प्रधा बन्द करन का भी प्रयक्ष किया। इस तरह भारतवर्ष में पहला पारचारव राज्य स्थापित हुन्ना।

भारतवर्ष में पुतंगाली साम्राज्य ही स्थापित करना एल्युक्क का उद्देश्य न धा, वह कुल पूर्वीय न्यापार श्रपने हाथ में रखना चाहता था। इसी उद्देश्य से सन् १४११ में उसने मलका पर विजय प्राप्त की। स्थापार की दृष्टि से यह नगर उस समय बडा प्रसिद्ध था। चीन, जावाज तथा और पूर्वीय ट्रीपों का



पुलवुकर्क

व्यापार इसी नगर द्वारा होता था। यहा से मसाला उत्पन्न करनेवाले द्वीपा के स्रोजन का भी उसन प्रवब किया। इस तरह पूर्वीय व्यापार के द्वारा पर अधिकार जमा कर, उसने भारतवर्ष के परिचमीय व्यापार के द्वारों की श्रीर निगाह उठाई। यह व्यापार अस्व सागर में श्रदन, बीर फारस की साडी में उसमुज के बन्दरगाहा द्वारा होता था। पुलवुकके ने हुन दोना को श्रपन अधिकार में लाने का प्रवस्न किया। श्रदन को तो बढ़ न जीत सका, पर

थपनी मृत्यु के पूर्व सन् १४१४ में उत्मुख पर उसने पुर्वगाली प्रताश फहरा दी। इस तरह थोड़े ही काल में पृतवृद्धक वी दूरदर्शिता, चतुरता थीर वीरता में पूर्व में पुर्वगाल एक बड़ी शक्ति पन गया।

पुर्तगालियों का पत्न--रान्त यह शकि यहत दिन तक कृषम न
रह मकी । एल उन्कूं के माने पर इमका सेवालन ऐसे लेगों के हाव में
साया, जिन्हें वास्तविक खरमा का पूरा झान न था । दुनेगाली कहर हैमाई
थे, पोप के साला पत्र के पन पर उन्होंने भारतवर्ष में खाया साल जाता
याहा था । वास्कीहर के पन पर उन्होंने भारतवर्ष में खाया था, क्षात्र धनुमान था कि मुमलमानों पे छोड़कर सम भारतवर्ष में खाया था, क्षात्र धनुमान था कि मुमलमानों पे छोड़कर सम भारतवासी ईमाई हैं । इसी
दिखान पर वालीहर के निहट एक हिन्दू-मिन्दर में दुनेगालियों ने पूनन भी
किया था । हिन्दू-मिन्दिर्थों को ये ईमाई-मन्तों वी मृन्दिर्था समस्त्री थे । पुनेगाल के राजा भी इसी भुटावे में थे, केवाल को खाला-पत्र देने समय इन 'पयभट' ईमाइयों को 'मनुपरेश' देने वे लिए बढ़ा गया था' । वास्तोहनामा झुन्न सोगों की पहड़ ने गया था, थे एवं ईमाई बनकर यापम छाये । कामीहर-नियामियों ने उनके साव याना-पीना खम्बीकार हिया, तब पुनेगालियों वी खारें गुनों, कीर उनके पाव पाने मूल वा पना मना । नभी में हैगाई-पर्म के प्रवाद साव प्रवाद मुक्ता ।

चमै-प्रचार की भुन में ब्वाचार धीर मासाय का प्यान जाना रहा, पुलबुदर्भ मा दूरदर्भी शामक भी दूसी भुन में पद गया। मैर-ईसाई जालियों के सदद तरह की बीदाएँ दी जाने नहीं। सन्यानियों का रूप धारण करने भोजी भाजी जनता की चीवा दिया जाने नता, चीद 'जानीबदेश' के नाम में हैमाई-सब का प्रचार होने नगा। चादरि भेगा राज-काज में भी पुर्तमाली श्रविश्यास की दृष्टि से देंग्ने जाने लगे। इनके कठीर यर्ताव श्रीर श्रायाचार से प्रजा पीड़ित हो नदी। च्यापार पीरे पोरे श्रम्य निदेशी जातियों के हाप में जाने लगा। एलडुक्क् की चलाई हुई परस्परिवयाह की प्रधा का पिरणाम भी दलदा हो हुया। दक्के कच्चे न तो गक्के ईसाई ही वने, श्रीर न हिन्दू ही रहे। रहन-सहन तथा विषयों में भिन्नता होने के कारण विवाह-सम्बन्ध रह न रहे, श्रीर समान में स्वभिचार फैल गया।



भारत में पुर्तगाली

शासकों में चूल लाने की आदत पढ़ गई, और वे प्रजा से थड़ी निर्देशता का व्यवहार करने लगे। पुर्तगालियों का व्यापार सीदागरों के हाथ में न था, इसका संचालन वहीं के साजर्मजारी करते थे, उत्त ध्वापारिक सिद्धानों से अनिभात थे। इसका फल यह होता था कि राजनीतिक उथल-पुथल से व्यापार को बराम प्रका लगता था। मन् १४८० में स्पेत के राजा दूसरे फिलिए ने पुर्तगाल को अपने राज्य दूसरे फिलिए ने पुर्तगाल को अपने राज्य में मिला विधा, इससे पुर्तगाल यूरोप के मागड़ों में पड़ गया, वहां हालेंड और इंग्लंड इसके विरोधों हो गये, और उन्होंने पूर्व में भी इसकी शक्ति को नष्ट करने का प्रयस्म आरम्भ कर दिया। इन

सब बातों का फल यह हुआ कि पुर्तमाली माझान्य की थाशा जाती रही। जितना शीध इमका उत्थान हुआ था उतना ही शीध इमरा पतन भी हुआ। इसके याद भारतवर्ष में किर साझान्य स्थापित करने था माइस पुर्तमालियों की कभी न हुआ। इस साझान्य का स्मरण दिलानेवाले गौधा, जामन, थाँर क्यू वे तीन स्थान धव भी पुर्वमालियों के श्रीकार में हैं।

हार्लेड-निवासी डच लोगों का उद्योग-पूर्वीय व्यापार से पुर्तगाल का वैभव देखकर हालॅंड-निवासी उच लोगों के चित्त में भी पूर्व में व्यापार करने की इच्छा उत्पन्न हुई। सन् १५६० से इन लोगों ने भारत पहुँचने का प्रयत्न धारम्भ किया, परन्तु बहुत दिनो तक पुर्तगाल धार स्पेन की तीय दृष्टि के कारण इन लोगों की दाल न गल सकी। सन् १६०२ में स्यापार वरने के लिए इन लोगों ने एक बड़ी कम्पनी बनाई, इस कम्पनी न मवसे पहले जावा द्वीप में काम श्रारम्भ किया। सन् १६४१ में इन लोगों ने पुर्तगालियों से मलबा जीत लिया, थार इस तरह मसाला उत्पन्न करनेवाले पूर्वीय द्वीपों के स्थापार पर श्रधिकार जमा लिया । भारतभूमि पर मदराम के बनर मन् १६०६ में प्लीक्ट स्थान पर इन्होंने धपना पहला क्लि। यनाया । उसके बाद इनका मुख्य स्थान नेगापटम हुआ । इनकी एक बोटी भागरा में भी सुली। सन् १६७१ में बंगाल में विनमुरा नामक स्थान पर भी इन लोगों ने एक बोड़ी खोली। मलाबार सट पर प्रांगाजिया के सभी म्यान इन लोगों ने छीन लिये । परम्तु भारत में इनका राज्य म जम सदा। इसके वर्द कारण थे। इनका ध्यान भारत की चरेचा समाजे के टापकों की चौर चिपक था। वहां से अन्य जातियों के निशापने की ये लीग बराबर चंद्रा करते थे । सन् १६२३ में चन्होबना के दृष गवर्नर ने बई एक धेरारेज शीर जापानियों की गिरपुतार करके भरवा उप्ता । इस ल्याबोड से हैं। वेंड में बड़ा चीम सरम हुमा, चीर झांनेंड की एक पही रवम हर राने में देनी पर्छ । भारतवर्ष में इनके जितने स्थान थे, ये सब भीरे भीरे चैगरेज़ी वे हाथ में चर्ने गये।

श्चैंगरेज़ों का त्र्यागमन-सन् ८८३ में सिघेल्म नामक सबसे पहला थँगरेज़ भारतवर्ष श्राया था, पर उसका ब्यापार से कोई सम्बन्ध न था। वह सन्त टामस की यात्रा करने श्राया था। परन्तु जब से स्पेनवालों ने श्रमरीका श्रीर पुर्तगालियों ने भारतवर्ष हुँढ़ निकाला था, तभी से श्रॅंगरेज भी इन लोगों के साथ श्रवना हिस्सा लगाने के लिए जसुक हो रहे थे। सन् १४११ में इंग्लेंड के राजा श्राठवें हेनरी से उन्होंने प्रार्थना की थी कि भारतवर्ष जाने की उनको शाज्ञा दी जाय। १४७६ में स्टिवेंस नामक एक पादरी गोम्रा पहुँचा। वह पुर्तगालियों के साथ बहुत समय तक रहा। उसने कनाड़ी, केाकणो श्रीर मराठी भाषाओं का श्रध्ययन किया। मराठी भाषा पर वह बड़ा मुग्ध था, श्रीर उसे वह सबसे उत्तम भाषा मानता था। उसने इन भाषात्रों का एक व्याकरण त्रीर कीकली भाषा में 'क्रिश्चयन पुराग्' नामक एक बड़ा काव्य भी लिखा । इसके पत्रों से ईँग्लेंड के व्यापारियों की भारतवर्ष का कुछ पता चला। सन् ११८२ में लन्दन के स्टेपर श्रीर श्रासवोर्न नामक दो व्यापारियों ने कुछ जहाज भारतवर्ष भेजने के लिए तैयार किये। इन जहाज़ों के साथ कई धाँगरेज़ थे, जिनको पुर्वीय देशों का कुछ ज्ञान था। इनमें से न्यूबरी महारानी एलिज़बेय का एक पत्र मी सम्राट् श्रकवर के नाम लाया था, जिसमें महारानी ने इन लोगों की रंचा करने ग्रीर ब्यापारिक सुविधाएँ देने की प्रार्थना की थी। इस पत्र का सुगल सम्राट् पर क्या प्रभाव पड़ा इसका कुछ पता नहीं है। उन दिनों सम्राट् के दरबार में पुर्तगालियों का ज़ोर था, अरुवर उनते ईसाई-धर्म के सिद्धान्तों की सुनता था, इसलिए अनुमान होता है कि खँगरेज़ों की कोई विरोप सुनवाई नहीं हुई। राल्क़ फ़िच के दिये हुए विवरण से पता चलता है कि लीड्स नामक जीहरी की सम्राट्ने फुतहपुर सीकरी में रख लिया था।

१ रालिसन, मिटिश विगिनिम्स दन वेस्टर्न इटिया, पृठ २६-२७।

ईस्ट इंडिया करपनी—सन् १४८८ में खंगरेज़ों ने स्पेन के एक बड़े भारी जहाज़ी येड़े 'खामंडा' को नष्ट कर डाला। इस विजय के खानन्द में धारोज़ों की सागर-साम्राज्य का स्वप्न दिखलाई देने लगा। श्रागरेज-जहाज़ स्पेन धीर पुर्तगाली जहाज़ों को लूटने लगे। इन दोनों जातियें के व्यापार में भी हस्तत्त्रेप करने का यह श्रव्हा श्रवसर मिल गया । समु १६०० में लन्दन के व्यापारियों की एक कम्पनी स्थापित हुई. जिसको पूर्व में व्यापार करने के लिए महारानी पुलिज़बेध ने श्राज्ञा दी। कुछ दिनों तक तो मसाले के टापुत्रों में व्यापार जमाने का प्रयस होता रहा, पर सन् १६०३ में मिल्डन हाल नामक धँगरेज़ फिर सम्राट श्वकथर के पास भेजा गया। इस चार भी पुर्तगालियों ने सम्राट् के कान भर दिये, श्रीर मिल्डन हाल की कीरे ही विलायत वापस जाना पड़ा ।

हाकिंस श्रीर सर टामस रो—सन् १६०= में इंग्लंड के राजा पहले

जेम्स का एक पत्र लेकर हाकिंस सम्नाट् जहांगीर के दुरवार में पहुँचा, श्रीर



सूरत की कोटी

विचित्र वहानियां मुना सुनाकर उसने मन-मौजी सम्राट पर श्रपना खुब रंग जमाया । जहाँगीर उसका 'इँगजिश-खां कहा करता था. परन्त प्रते-गालिये। के पडयंत्र से उसे भी शीघ ही दुरवार छोड़ना

पडा। सन् १६१२

में गुजरात के मुगल स्वेदार के अनुबह से जैसे तैसे स्रत में खेंगरेजों की सबसे पहली कोडी खोली गई। भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर सूरत उन दिनो सबसे मुख्य स्थान था। यहाँ सब तरह का व्यापार होता था, श्रीर पूर्वीय द्वीपो के जहाज टहरते थे। यहाँ भी पुर्तगालियों ने धँगरेज़ो का पीछा न छोड़ा, वे सुगल सूबेदार की धंगरेज़ों के विरुद्ध बहकाने लगे, परन्तु खंगरेज़ो ने समुद्र पर उनकी श्रच्छी एवर ली। फारस की खाड़ी में ईरानियों की महायता से उन्होंने उर्मुज़ छीन लिया, थीर पुर्तगाली जहाजी की थन्छी तरह लटा। हार्किस के चले जाने पर कुछ दिनो तक सुगल दरवार में श्रमरेजों की कोई सुनवाई न हुई। सन् १६१४ में कम्पनी की प्रार्थना पर **डॅ**ग्लॅंड के राजा पहले जेम्स ने सर टामस रो को श्रपना राजदृत बनाकर जहांगीर के दरवार में भेजा । टामस रें। तीन वर्ष तक सुगल दरवार में रहा, सब तरह से उसने सम्राट् की रिकाया, पर इँग्लेड से छोटे द्वीप के राजा के साथ मुगुल सम्राट् बराबर की सन्धि करने के लिए राजी न हुआ। श्रन्त से रो के। शाही फ़रमान पर ही सन्तोप करना पड़ा। इसके द्वारा गुजरात के सूबेदारों का श्राज्ञा दी गई कि वे सूरत श्रीर श्रहमदावाद के श्रीगरेज कीठीपाली की तंग न किया करें, साथ ही उन्हें देश भर में व्यापार करने तथा श्रपने धर्मीनुसार रहने के अधिकार दिये गये। चलते समय रो ने कम्पनी की सदा व्यापार में लगे रहने की सलाह दी, श्रीर राजनेतिक मगड़ा में पड़ने से मना किया। उसका मत था कि व्यापार श्रीर युद्ध दोनों एक साथ नहीं हो सकते।

मदरास, कलाकता स्त्रीत वृध्यई —यश्चिमी तट पर कई एक केटिया खोलकर श्रेगरेज पूर्व की श्रोर बढ़ने लगे। सन् १६२४ में नीलोर जिले में श्रासमावि में उन्होंने एक केटी तोली, पर यहा के शासकों से तंग श्राकर सन् १६३६ में पूर्व तट पर उन्होंने कुछ जमीन मांडे पर ली। बाद ने बहु के नायक से समझौता करके चन्द्रनिर के राजा के श्रालासुसार उन्होंने मारत मूमि पर देंट जार्च नाम का पहला किला बनाया। यह किला श्रीर इसके श्रासमावि ही श्रालुनिक मदरास है। सूरत के श्रारोज लाक्टर वावटन के हलाज से सम्राट् शाहजहाँ की लड़की जहाँनारा श्रास्त्री हो मार्ट, इस पर श्रारोजों को बंगाल में भी व्यापार करने की श्रामृति मिल गई। सन् १६३६ में पहले बालासोर में एक केटी बनी, किर तन् १६४१ में हुगाती के

पास एक यस्ती बसाई गई। सन् १६६० में कम्पनी के एक शुमारता जांव चार्नक ने वर्तमान वलक्सा नगर की नींव डाली, यहीं पर फोर्ट-विलियम किला यना। सन् १६६१ में इँग्लेंड के राजा दूसरे चार्ल्स को यम्बई का द्वीप दहेज में मिला। यह द्वीप पुर्तगालिया के पास था, उच लोगों के विरद्ध



मदरास किले का एक भीतरी दश्य

द्वारोजी सहायता लेने की खाशा से पुर्तगाल ने इस स्थान के दहेज मे दिया था। उस समय चार्ल्स इस स्थान के महत्त्व को न समफ सका, बीर केवल इस पाँड सालाना पर उसने यह हीय कम्पनी को दे दिया। जैसे जैसे फूँगरोजों की बढती होती गई, इन स्थानों मे खिक भूमि मिलती गई, और खन्त में ब्रिटिय भारत के ये तीन सुख्य आप्त होगये। ये सीन प्रान्त सोसीईसी कहलाते हैं। प्रेसीईसी पहले उस जाए का नाम था, जहा कम्पनी की किसी केार्य का खभ्यन प्रथम प्रथम और उसकी कोसिल के मेम्बर रहते थे।

मुगुर्लो के साथ युद्ध-सन् १६८३ में जोशिया चाइरुड स्रुरत की कोडी का प्रप्यन्त नियुक्त हुमा। इस समय भारतवर्ष में श्रीरगजेव का शासन था, उसकी नीति से प्रजा थसन्तुष्ट है। रही थी। दिल्ल में मराठों ने बगायत कर दी थी, दूसरे प्रान्तों में भी श्रशान्ति की श्राग सुलग रही थी। ऐसी दृशा में श्रारेजों को भी श्रपना राज्य स्थापित करने की सुकते लगी। वे बंगाल के स्वेदार से लड़ थैठे। फल यह हुशा कि सुगल सन्नाट् की श्राज्ञा से पटना, कासिस-बाज़ार श्रीर मछली-पटन की कोडियां श्रंगरेजों से छीन ली गई। सुरत से भी श्रारेजों की निकाल बाहर करने की श्राज्ञा है। गई। श्रंग-



पुराना कलकत्ता

रेजों की इस समय क्या शक्ति थी कि वे मुगल सम्राट् का सामना कर सकते! विना सोचे-सममें उन्होंने सेना भेजने के लिए विलायत लिख दिया था। अब उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। परन्तु उन्होंने इस समय पर बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया। पिरेचमी तट पर जो मुगल जहाज़ थे उन्हें पकड़ लिया, और हरज के लिए महा शरीफ़ जानेवाले मुसलमान यात्रिये। की तंग करना गुरू किया। इस पर श्रीरंगज़ेव ने अपनी नीति बदल दी, ४० हजार पोंड जुरमाना लेकर कम्पनी की चना कर दिया, श्रीर फिर से

संयुक्त ईस्ट इंडिया कम्पनी—सग्रहवीं शताब्दी के श्रम्त में इँग्लेंड में कम्पनी के बहुत से विरोधी ब्लब्स होगये। इसका माला-माल देखकर श्रीत ध्यापारी भी भारतवर्ष में न्यापार करने का विचार करने पास एक घरती बसाई गईं। सन् १६६० में कम्पनी के एक गुमारता जोव धार्नक ने बतेमान बलबन्ता नगर की नींव डाली, वहीं पर कोर्ट-तिलियम किला बना। सन् १६६१ में ईंग्लेंड के राजा दूसरे घार्ल्स को बम्बई का द्वीप दहेज में मिला। यह द्वीप पुतैगालियों के पास था, उच लोगों के विरुद्ध



मदरास किले का एक भीतरी दश्य

छँगरेजी सहायता लेने की श्राशा से पुर्तगाल ने इस स्थान को दहेज में दिया था। उस समय चार्ल्स इस स्थान के महत्त्व को न समक सका, श्रीर केवल दल पांड सालाना पर उपने यह द्वीप कम्पनी को दे दिया। जैसे जैसे 'ईंगरेज़ों की बढ़ती होती गई, इन स्थानों में श्रीक भूमि मिलती गई, श्रीर प्रक्त में ब्रिटिश मारत के ये तीन प्राप्त प्रक्त होगये। ये तीने प्राप्त में सीईंसी कहलाते हैं। प्रेसीईंसी यहले उस जयह का नाम था, जहा कम्पनी की किसी कैंद्री का अध्यव प्रसीईंट श्रीर उसकी कैंसिल के सेम्बर रहते थे।

ग्रुगुर्लो के साथ युद्ध-सन् १९८३ में जीशिया चाइल्ड स्ट्रस की कोटी का अध्यत्त नियुक्त हुथा। इस समय भारतवर्ष में श्रीरगजेव का शासन था, उसकी नीति से प्रजा असन्तुष्ट हो रही थी। दिएस में मराठे ने युगायत कर दी थी, दूसरे प्रान्तों में भी अशान्ति की आग मुलग रही थी। ऐसी दूशा में अँगरेजों को भी अपना राज्य स्थापित करने की सुम्कने लगी। वे बगाल के स्वेदार से लड़ बैठे। एल यह हुआ कि सुगल सन्नाट् की आज्ञा से पटना, कासिस-प्राजार और मल्ली-पटन की केटियां अगरेजों से खीन ली गई। स्रुत्त से भी अँगरेजों के निकाल बाहर करने की श्राज्ञा हो गई। अँग-



पुराना कलकत्ता

रेजों की इस समय क्या शक्ति थी कि वे मुगल सम्राट् का सामना कर सकते! विना सोचे-सममें उन्होंने सेना भेजने के लिए विलायत लिख दिवा था। अन उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। परन्तु उन्होंने इस समय पर बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया। पश्चिमी तट पर जो मुगल जहान थे उन्हें पकड लिया, और हज्ज के लिए मक्त शरीफ़ जानेवाले मुसलमान यात्रिया के। संत करना शुरू किया। इस पर श्रोर राजेव ने अपनी नीति बदल दी, १७ हजार पोड उसमाना लेकर कम्पनी की। साम कर दिया, श्रीर फिर से स्वायान करने की श्राता देवी।

संयुक्त ईस्ट इंडिया कम्पनी—सन्दर्वो शताब्दी के श्रन्त मे इँग्लैंड में कम्पनी के बहुत से विरोधी उत्पन्न होगये। इसको माला-माल देसका स्रोत स्वापारी भी भारतवर्ष में स्वापार करने का विचार करने लगे। योड़े दिन याद उन्होंने एक नई कम्पनी बनाई। पुरानी कम्पनी के संघालक इसे सहन न कर सके, फल यह हुया कि दोनों में गुव कगड़ा चल पढ़ा। ईंग्लेंड और भारत होना देंगों में दोनों कम्पनियों के कर्म-चारी खापस में लड़ने लगे। इस परस्पर वे फूट से व्यापार की बहुत धवा पहुंचा, धार दोनों कम्पनियों को ज्ञात होगया कि इससे किसी को भी लाभ न होगा। इस पर दोनों ने समकीता कर लिया और सन् १००८ में दें दोने कम्पनियों एक में सिला दी गई। खागे चल कर इसी संयुक्त ईस्ट इंडिया कम्पनी का भारतवर्ष में राज्य हुआ।

श्रन्य निदेशी कम्पनियों की तरह इसका संचालन इंग्लेंड की सरकार के हाथ में न था। पाच सी पोड़ के हिस्सेदारी की पुक सभा थी, जो 'कोर्ट श्रोफ प्रोप्राइटमं' कहलाती थी, कम्पनी के सम्प्रन्थ थी सय वातों का श्रन्तिम निर्णय इस संस्था के हाय में था। इसमें से खने हुए कुछ मेन्यरे। की एक छोटी समिति थी, जो 'कोर्ट श्राफ डाइरेक्टसं' के नाम . से प्रसिद्ध थी। कम्पनी का संचालन श्रीर साधारण प्रवन्ध इस समिति के हाथ में था। इन दोना संस्थाओं में यदी राटपट रहती थी। भारत-वर्ष में यम्बई, मदरास और कलकत्ता ये तीन मुख्य स्थान थे, जहाँ पर इसके श्रध्यत्त रहते थे। इन श्रध्यतों की एक छोटी सी कीसिल भी रहती थी। इँग्लंड के राजा दूसरे चार्ल्स के एक श्राज्ञा-पत्र से इनके। श्रपनी रत्ता के लिए फुद्ध सेना रखने श्रीर ग़ैर-ईसाई शक्तिया से युद्ध तथा सन्धि करने के भी श्रधिकार मिल गर्वे थे। इनका ब्यापार वनिये के द्वारा होता था। हर एक बनिये के कई एक गुमारते रहते ये, जो श्रध्यत्त का परवाना लेकर माल एरीइने के लिए जमीन्दारों के पास जाते थे। गांवों में इनके रहने का स्थान कचहरी कहलाता था। हरकारों के द्वारा यही वह दलाल श्रीर जुलाहों की युलाता था, श्रीर उनकी कुछ पेशगी देवर लिखा लेता था कि अमुक समय तक इतना माल उनको इतने दाम पर देना होगा।

इन दिनों कम्पनी के कर्मचारियों का येतन बहुन कम होता या, कारियों के अध्यनों की पद्मास स्वया माहवार से ग्राधिक न मिलता या। लगा, तय उन्होंने इसको रोकने के लिए यही कड़ी खाजा दी। यूरोप के राजनीतिक कराड़ों खीर उच तथा खंगरेज़ों के प्रयत्न विरोध के कार्रण, इन कम्पनियों को सफलता प्राप्त न हुई, खीर योड़े ही दिनों में इनका काम पन्द होगया।

थ्रँगरेज़ों की सफलता—सग्रहवीं शताब्दी मे भारत की श्रतुल संग्पति देखकर यूरोप की सभी जातियां ललचा रही थीं। इसके व्यापार में सभी ने हिस्सा लगाना चाहर, पर श्चन्त में श्रॅंगरेज़ों के सिवा ग्रीर किसी की दाल न गली। इसके कई कारण थे। पुर्तगाली सबसे पहले आये, पर वे भारत की परिस्थिति को न समक सके। धर्मप्रचार की धुन में पढ़कर उन्होंने श्रपना व्यापार श्रपने हाथ चीपट कर डाला । उनकी संकीर्थं नीति श्रीर उसके परिणामा का उस्लेख किया जा चुका है। श्रल-मिडा की सलाह पर न चलकर उन्होंने भारी भूल की। उनकी जहाजी शक्ति सदा कमज़ोर रही। पुर्तमालियों के बाद उच लोग थ्राये। ये बढ़े साहसी और बीर थे, इनके पास धन की वसी न थी, और राज्य की ओर से भी पूरी सहायता मिलती थी। परन्तु इनका ध्यान भारत की श्रपेत्ता मसाले के टापुत्रों की ग्रोर ग्रधिक था, इसके श्रलावा जहाज़ी ताकृत में श्रापरेज़ों का मुक्बिता करना सहज न था। झांसीसी थीरो की प्रपेत्ता देर में श्राये। उनकी कम्पनी सरकारी कम्पनी थी, उसके कारबार में वहीं के राजकमैचारी वशयर इस्तचेप किया करते थे। फ्रांसीसी व्यापार-कला में दब न थे, इसी लिए व्यापार में उन्होंने कोई विशेष उल्लीत नहीं की। श्रेगरेजों ने प्रारम्भ से ही श्चपनी जहाज़ी सावत बढ़ाने का प्रयत्न किया। भारत के व्यापार में वे सागरें का महस्य भली भांति समम्तते थे। उनके नाविक चतुर श्रीर साहसी थे। ईस्ट इंडिया कम्पनी का राज्य से विशेष सम्बन्ध न था। प्रसिद्ध ब्बापारियों के उद्योग से ही उसकी स्वापना हुई थी। इस समय इसका संगठन ऐसा था कि राजकर्भचारियों को मनमाना हस्तचेष करने का अव-सर बहुत कम मिलता था। इँग्लंड के राजा रुपये के लालच से सड़ा इसकी सहायता करने के लिए उदात रहते थे। कम्पनी के कर्मचारी बड़े व्यापार-कुशल थे। उन्होंने इस श्रवसर पर घड़ी युद्धिमानी से काम लिया, पहले उच लोगों, का साथ देकर पुर्तगाल की शक्ति नष्ट कर डाली, फिर हालेंड और फ़्रोंस में लड़ाई ख़िड्ने पर श्रपना मतलव गांठ लिया। हैंग्लेंड के सीभाग्य फ़्रेंससके शत्रु श्रापस ही में लड़ मरे।

इँग्लैंड की व्यापार-नीति-विदेशियों के श्राने से भारतवर्ष के व्यापार में एक बढ़ा गोलमाल प्रारम्भ है। गया । जवाहरात, सूती तथा रेशमी कपड़े श्रीर हाधीदांत की बनी हुई चीज़ें बहुत दिनों से भारतवर्ष से यूरोप जाती थीं। इनके कारवारी सब हिन्दुस्तानी थे, श्रीर इनका व्यापार मुस-लमान सौदागरें के हाथ मे था। इन बनी हुई चीज़ों के श्रतिरिक्त रंग, नील, द्वाइयां, लोंग, मिर्च, मसाला, अफ़ीम श्रीर शोरा भी बाहर जाता था। यह सब माल भारतवर्ष के ही बने हुए जहाओं पर लदकर बाहर जाताथा। विदेशियों ने धीरे धीरे यह व्यापार श्रपने हाथ में ले लिया। व्यापारिक संत्राम में श्रन्य विदेशियों की पीछे हटाकर श्रॅंगरेज़ों ने इस व्यापार पर श्रपना पूरा श्रधिकार जमा लिया। पूर्वी श्रीर पश्चिमी तट. तथा वंगाल श्रीर उत्तरी भारत के मुख्य मुख्य स्थानों में इनकी कीटियां खुल गईं। उन दिनों सूरत में सूत का काम होता था, श्रहमदाबाद में रेशम श्रीर जरी का काम बनता था। श्रागरे से लाख, चपड़ा, नील, सूती छींट श्रीर वाफता जाता था। बंगाल में नील श्रीर शीरा के काम के श्रलावा वारीक सुती कपड़े, तंजे़व, मलमल श्रीर श्रावेरवी खुम बनते थे। कालीकट से मिर्च श्रीर मसाले लादे जाते थे। इस व्यापार से इस समय तक भारत श्रीर हुँग्लैंड दोनें। का लाभ होता था। पर सत्रहवीं शताब्दी के श्रन्त से हुँग्लेंड की व्यापार-नीति में परिवर्तन प्रारम्भ हुया। सन् १६६७ में लन्दन के जुलाहों ने ईस्ट इंडिया करपनी के व्यापार पर बड़ा श्रसन्तीय प्रकट किया। उनका कहना था कि हिन्दुस्तानी माल के थारी उनके रेशमी कपड़े की कोई पूछता तक नहीं है, इससे बनका रोज़गार चौपट हो रहा है। यह बान्दोलन इतना प्रवल हुआ कि सन् १७०० में पालांमेंट को हिन्द्रस्तानी वपड़े पर १४ सैकड़ा चुंगी छगानी पड़ी। सन् १७०० में

एक दूसरा कानून बनाया गया, जिसकी भूमिका में कहा गया कि हिन्दुस्तान के इस स्थापार से देश को यदी चित पहुँच रही है, सारा धन बाहर जा रहा है, ग़रीखों की रोड़ी मारी जा रही है, इसजिए पूर्व के बने हुए कपहों का स्थवहार देश में न होना चाहिए। सन् १७०२ में यह कृतन्न और भी कहा बना दिया गया। उनी और रेशमी कपहों की तुनाई का काम इंग्लेंड में एक-दम बन्द न हो जाय, इस बहेश्य से हिन्दुस्तान के बने और छपे हुए कपड़ों का पहनना विलक्कत मना कर दिया गया। भारतवर्ष के ब्यापार पर इस नीति का बड़ा तुरा प्रभाव पढ़ा।

श्रमरेज़ों का रहन-सहन हन दिनों भारतवर्ष में रहनेयाले श्रमरेज़ें का या पूरोप के लोगों का रहन-सहन दूसरे डंग का या। ये लोगों फिरंगी? या 'कुलापोग्न' वहलाते थे। इनके श्रप्यत्र साधारण लोगा 'फिरंगी? या 'कुलापोग्न' वहलाते थे। इनके श्रप्यत्र साधारण जानता पर रोग जमाने के लिए श्रासावरदारों के साथ पालतें पर चलते थे। कुछ लोगा हिन्दुस्तानी ढंग के कपड़े पहनते थे। हाइय के समय तक कई एक श्रेमरेज़ श्रम्सरों के साथ पानदान श्रीर पीकदान रहते के के पूर्वपत्र या श्रीर पीकदान रहते के थे। यूरोपीय महिलाएँ पहले बहुत कम शाती थीं, वो श्रा जाती थीं, वे श्रा या पानदान के लिए कुछ लोगों को प्राय: चिकों के परदे में रहती थीं। काम चलाने के लिए कुछ लोगों को प्राय: चिकों के परदे में रहती थीं। श्राय श्रीर जुशा का बहुतों को बड़ा देशी भाषाएँ सीलदी पहती थीं। श्राय श्रीर जुशा का बहुतों को बड़ा स्वस्त था। इन्हों के कारण बड़ा म्हाइ हुआ करता था। इस दशा को सुआरों के लिए बरावर हूँ खेंड से लिया जाता था।

१ टाटवेल, दि नवाब्स ऑफ मदरास, ए० १८४।

२ एटर्सन, दि इंग्लिश इन वेस्टर्न इंडिया, पृ० १००-१०१।

में कभी एक का श्रीर कभी दूसरे का पत्त बेकर राजनीति में हस्तचेप करना श्रारम्भ कर दिया।

फ़्रांसीसी यक्ति की रिद्धि—सन् १७०१ में पांडुवेरी की नींव डालनेवाला मार्टिन फ़्रांसीसियों के अधिकृत स्थानों का मुख्य अध्यक्ष वनाया गया। इस समय पांडुवेरी के अतिरिक्त मक्लीपटन, स्रक्त, कालीकर, यालेरबर, डाका, पटना, चन्द्रनगर और कासिमवालार में फ्रांसीसियों में थोड़ी बहुत ज़मीन थी। मार्टिन की अध्यक्त में पांडुवेरी की बहुत कुछ उन्नति हुई, उसकी आवादी वह गई, और उसमें अच्छी अच्छी इमारते वन गई। मार्टिन देती शासकों से बहुत मेल रखता था और उनके अधीन रह-कर ही फ़्रंसीसी अक्ति को दर करना चाहता था। सन् १७२२ में कम्पनी की आर्थिक दया सुधर जाने से इसके ज्यादार में भी बहुत कुछ उन्नति हुई। इस ही पन्नद्र वर्ष में इसका च्यापार हतना वह नावा कि आरोह अपनुर उटे। अगरेज़ी कम्पनी के संचालकों ने इंग्लंड से लिख भेजा कि फ़्रांसीसी उनको श्वारों के वहना से जात को बही सकावत थी कि फ़्रांसीसी उनके खादिए। अगरेजों के इस बात की बड़ी सिकायत थी कि फ्रांसीसी उनके खादों के बहका से जाते थे। इसको रोकने के लिए उन्हें देशी शासकों से सहायता लेनी पद्ती थी।

ड्यूमा की सफलता—सन् १०३१ में ड्यूमा शंडुवेरी का ष्रध्यक्ष वनाया गया। यह बड़ा दूरदर्शी श्रीर चतुर मतुष्य था, मार्टिन की नीति पर चलकर इसने देशी शासकों से बड़ा मेल-नेतल पैदा किया। कर्नाटक के नवार्थों का यह यड़ा मित्र था। जब मराठों ने ब्राक्रमण किया, तब इसने नवाव के कुटुड़ की पींडुवेरी में स्थान दिया। इस पर मराठे बहुत बिगड़े, पर इसने बड़ी चतुरता से राघोजी भोंमता का क्रोध शास्त किया। माही इसके इसने बड़ी चतुरता से राघोजी भोंमता का क्रोध शास किया। मनसब देकर ड्यूमा के। नवाय बना दिया। इस पर वह नवायी शान से रहने लगा, परन्तु इस समय तक उसको फ़ासीसी साम्राज्य स्थापित करने छी न सुक्ती थी, वह सुगल सम्राट् श्वार कर्नाटक के नवाय के श्रधीन रहकर ही फ़ासीसी शक्ति को खूब मजबूत बनाना चाहता था। पाँच वर्ष के शासन में उसने दिच्या में फ़ासीसियों की श्रद्धी धाक जमा दी।

हुस्तों की अध्यक्षता — सन् १०४२ में हुस्ते पाहुचेरी का अध्यक्ष होकर थाया । पहले यह चन्द्रनगर में था, श्रोर वहाँ इसने वहुत कुद्ध उन्नित की थी । बहुत काल तक भारतवर्ष में रहने के कारता यह भारतवासियों के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित था, और उनकी कमजीरियों के खून समम्बत था । अध्यक्ष होने पर इसने बड़े धूम-धाम से मुगल सम्राट्ध की प्रदान की हुई नवाब की उपाधि को धारण किया । बहुत दिनों तक द्यूमा की नीति में उसने किसी प्रकार का परिवर्तन करना उचित नहीं समका। पहले उसने कम्पनी के कमंचारियों को डीक किया और फिर व्यागार की उन्नित में मन लगाया।

अगरेज़ों की स्थिति— क्रासिसियों के इस वैभव से क्योंजों के अव अगरेज़ों की स्थिति— क्रासिसियों के इस वैभव से क्योंजों के वाइ जात हो रही थी और वे इसकी किसी न किसी तरह नए करने वा उपाय सेख रहे थे। परना इस समय अगरेज़ों करपनी के क्योंचियों म इच्छे की टक्कर का कोई भी मनुष्य न या। महरास के क्यांचियों म इच्छे की टक्कर का कोई भी मनुष्य न या। महरास के क्यांचियों के अपने क्येंज़ियां के इस विश्व सहं हुआ था, ओर उसमें इन्लंड और क्यांचियों में कृत के हिन्द सहं होनेवाले थे। इस युद्ध से भारतपर्य के व्याचार के हानिन एक वृत्य है निष्ट सहं लिए इन दोनों क्यांचियों के अपने क्यांचियों के बुद्ध न साम के से स्थान कर दिया या। परना एक दूसरे के व्याचार है। वह करने साम पर ताले हुए कर्मचारी इस वात की मानने के लिए वैयार न थे। पहला युद्ध—सन् २०४४ में क्यांच और इसने पहला युद्ध—सन् २०४४ में क्यांच और इसने हिन्दे हिंड

म कभी एक का थीर कभी दूसरे का पत्त खेकर राजनीति में हस्तवेप

करना श्रारम्भ कर दिया।

प्रांसीसी शक्ति की दृद्धि—सन् ६००१ से पाडुवरी की नींव डालनेवाला मार्टिन फ्रांसीसियें के प्रियुक्त स्थानें। का मुख्य प्रध्यन्न वनाया । इस समय पाडुवेरी के प्रतिरिक्त मछलीपट्टन स्रत, कालीकर, वालेरबर, वालं, पटना, चन्द्रनगर और कासिमवाजार म फ्रांसीसियों की धोदी यहुत जमीन थी। मार्टिन की प्रध्यन्न में पाडुवेरी की बहुत जुझ उत्ति हुई, उसकी प्रावादी यह गई, और उसमें प्रच्छी प्रच्छी हमार्से वन गई। मार्टिन देशी शासकों से यहुत मेंल स्वता था और उनके प्रधीन रहिन कर ही फ्रांसीसियों की इस है करना चाहता था। सन् १०२३ में कम्पनी की प्रार्थिक क्या सुपर जाने से इसके ज्यागर में भी बहुत कुछ उत्ति हुई। इस ही पन्द्रह वर्ष में इसका व्यावार इतना वव गया कि प्रगांत वयब्य के । प्रगारें कम्पनी के सचावकों न इंग्लंड से विव्य मेजा कि फ्रांसीस ज्यागर भी परी देख रेस स्वाचा चीहिए, और उनको इसका वरावर पता मिलना चाहिए। ज्यारेंनो के इस बात की बड़ी विकायत थी कि फ्रांसीसी उनके चुलाहों के यहका चे तहन देशी शासकों से सहायता लेनी पटती थी।

त तहारात जा निर्माणिता — सन् १०३१ से डब्मा पाहुवरी का प्रथ्य ज्ञाम की सफलता — सन् १०३१ से डब्मा पाहुवरी का प्रथ्य वनाया गया। यह वड़ा दूरदर्शी खीर चतुर सनुत्य था, मार्टिन की नीति पर वनका इसने देवी शासकों से यहा मेल नेल पैदा किया। कर्नाटक के वनायों का यह बड़ा सिन था। जब मराठों ने प्राक्रमण किया, तब इसने नवाय के कुदुन्य की पाडुवेरी से स्वान दिया। इस पर मराठे यहुत विगड़े, पर इसन बड़ी चतुरता से राघोजी मोंसला का कोण शास्त किया। मार्ही इसके इसन बड़ी कालियों के हाथ में प्रगाई थी, तजीर के राजा को छुढ़ रण-सामग्री पहले ही कालियों के हाथ में प्रगाई थी, तजीर के राजा को छुढ़ रण-सामग्री पहले ही कालियों का पर मी अपना प्रियमर जना लिया। इसकी प्रशास देकर इसन कारीकल पर भी अपना प्रियमर जना लिया। इसकी प्रशास देकर इसन कारीकल पर भी अपना प्रियमर जना लिया। इसकी प्रशास देकर इसन कारीकल पर भी अपना प्रियम साहत समाद ने प्रस्त होकर सिका डालने का प्राचित्र कारी।

मनसब देकर ब्यूमा के। नवाब बना दिया। इस पर वह नवाबी शान से रहने लगा, परन्तु इस समय तक उसके। फ्रासीसी साम्राज्य ख्यापित करने की न सुन्ती थी, वह सुग़ल समाट् धोर कर्नाटक के नवाब के प्रधीन रहकर ही फ्रासीसी शक्ति की खूब मजबूत बनाना चाहता था। पींच वर्ष के शासन में उसने द्विण में फ्रासीसियों की श्रम्ही धाक जमा दी।

हुप्तों की अध्यक्षता— सन् १०४२ में दूप्ते पाडुचेरी का अध्यक्ष होकर प्राया। पहले यह चन्द्रनगर में था, श्रोर वहां इसने बहुत कुछ उन्नति की थी। यहुत काछ तक भारतवर्ष में रहने के कारण यह भारतवासियों के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित्त था, श्रोर उनकी कमजोरियों को छव सममना था। अध्यव होने पर इसने बडे धूम-धाम से मुगल सम्राट् की प्रदान की हुई नवाय की उपाधि को धारण किया। बहुत दिनों तक ट्यूमा की मीति में उसने किसी प्रकार का परिवर्तन करना उचित वहीं समका। धहले उसने कम्पनी के कमंचारियों को डीक किया और फिर व्यापार की उन्नति में मन लगाया।

अँगरिज़ों की स्थिति— कांसीसिकों के इस बैभव से अगरेओं को यही जबन हो रही थी थीर वे इसकी किसी व किसी तरह नष्ट करने का उपाय सोच रहे थे। परन्तु इस समय हैंगरिजी कग्यनी के कर्मचारियों में इप्लें की टक्स का कोई भी मनुष्य न था। महारत के अध्यन्न मोस्र के अध्यन्न मोस्र के अध्यन्न मोस्र के अध्यन्न हान न था। यूरोप में इन दिना एक घोर खुद खिड़ा खुआ था, और उसमें हैंगलें की सारतवर्ण के व्यापार के। हानि न पहुँचे, इसनेलिए इन होने क स्मानियों के अध्यक्त होने एक दूसरे के विरुद्ध सब्दे होनेवाले थे। इस सुद्ध से अगरतवर्ण के व्यापार के। हानि न पहुँचे, इसनेलिए इन होने कम्मनियों के अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों को युद्ध में भाग लेन से मना कर दिया था। परन्तु एक दूसरे के व्यापार को नष्ट करने पर तुले हुन कर्मचारी इस बात जा मानने के लिए तैयार न थे।

पहला युद्ध सन् १ १४४ में कास बीर इंग्लंड में लड़ाई छिड़ गई। इंग्लंड-सरकार का एक बहाजी बेहा भारत महासागर में बा रहुँचा, बीर दसने कासीसी व्यापारी बहाजों की पबड़ना बीर लुटना प्रारम्भ कर दिया । इस पर दूष्कों ने मदरास के अध्यय को उदासीन रहने के खिल लिए भेजा पर वहां से जवान मिला कि सरकारी चेड़ा उनके अधीन नहीं है। पांडुचेरी सुरिचल स्थान न होने से दूष्के लड़ाई के लिए तेवार न था, इसिलए उसने अर्काट के नवाय अनवहहीन से फ्रांसीसियों की रचा करने की प्रार्थना की। नवान ने अंगरेज़ों को लिख भेजा कि विद वे पांडुचेरी पर हमला करेंगे तो उनके लिए अच्छा म होगा। इस पर अँगरेज़ों ने मदरास पर आक्रमण करने से फ्रांसीसियों की रोकने के लिए भी कहा।



मदरास पर फासीसिया का श्रधिकार

हुधर हुप्ते ने भी क्रासीसी सरकार के एक जहाज़ी वेड़े के। तुला भेजा। इस वेड़े का श्रध्यच लावरडोने था। यह पहले भी भारतवर्ष श्रा चुका था। इसने थाते ही मदरास पर धावा कर दिया; और बिना लड़े-भिड़े श्रॅंगरेड़ों को निकाल बाहर किया। इस तरह सन् १७४६ में मदरास पर क्रांसीसी पताका फहराने लगी।

दुष्ते श्रीर लावरडीने की श्रापस में न पटती थी, ये दोने। यह धमंडी श्रीर उद्दे स्वभाव के धादमी थे। हुष्ते भारतवर्ष में फ्रांसिसियों का श्रप्पच था, लावरडीने फ्रांस के सरकारी वहाजों का अफ़्सर था, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को अपने श्रथीन समझते थे। लावरडोने जब से पांडुचेरी श्राया था, तमी से उसका हुप्ते से क्याइा चल रहा था। वह हुप्ते की श्राञ्चा प्राप्त किये विना ही एक चड़ी रक्तम के वहते में तीन महीने के भान्दर श्र्यारोज़ों को महरास लीटा देने का वचन देकर फ्रांस वापस चला गया। इह हुप्ते ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया।

सेंट टोम की चढ़ाई-फ़ांसीसियों ने शर्काट के नवाव की श्राज्ञा के विरुद्ध मदरास पर धावा किया था, इस पर श्रॅमरेज़ों ने नवाब का ध्यान इस ग्रीर ग्राकिपेत किया। परन्तु दूप्ले ने नवाब की मदरास दे देने का वादा कर दिया, तब नवाब ने धँगरेज़ों की टाल दिया। किन्तु जब नवाब ने देखा कि इप्ले का विचार मदरास छोड़ने का नहीं है और वह उसे वातों ही में टाल रहा है, तब उसने श्रपने लड़के की श्रध्यत्तता में एक सेना भेजी। मदरास के निकट श्रदयार नदी के तट पर मैलापुर नामक स्थान में इस सेना का फ्रांसीसी सेना से सामना हुआ। फ्रांसीसी सेना खुब कृवायद जानसी थी और उसके पास यन्दुके भी अच्छी थीं, इसलिए घोड़ी संख्या होते हए भी बात की बात में उसने श्रन्यवस्थित बड़ी भारी मुगुल सेना को परास्त कर दिया। जिस स्थान पर यह लड़ाई हुई थी, वहाँ पर सेंट टोम नाम का एक पुर्तगाली किळा था, इसीलिए यह लड़ाई सेंट टोम की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकारों ने इस लड़ाई को बड़ा महत्व दिया है। उनका कहना है कि इससे भारतीय सेना की कमज़ोरियों का पता युरोप-निवासियों का श्रन्ही तरह मिल गया श्रीर पाश्चात्य युद-प्रखाली की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई। फ्रांसीसियों के लिए यह वड़ी भारी विजय थी।

इस समय तक वे श्रपने के नवाव के श्रपीन मानते थे, श्रम वही नवाव उनसे सन्धि की प्रार्थना करने लगा। इस युद्ध से दिचिया में इप्ले का भी खुब रोब जम गया।

एलाशपल की सन्धि—इस पर क्रासिसियों ने श्रेगरेजों के दूसरे किले सेंट डेविड की जीतने का प्रयत्न श्रारम्भ किया, परन्तु श्रॅगरेजों श्रफ्तर लारेंस की वीरता श्रोर चतुरता के कारख इन्ले का सारा प्रयत्न नित्कल गया। इध्य श्रोरेजों के तेरह जहाज श्रीर आ पहुँचे श्रीर उन्होंने पाहुचेरी पर धावा बोल दिया। सुरवित स्थान न होने पर भी इन्ले ने बड़ी बुद्धिमानी श्रीर चतुरता के साथ पाहुचेरी की रहा की। इतने ही में यूरोप से श्रीर चतुरता के साथ पाहुचेरी की रहा की। इतने ही में यूरोप से श्रीर चतुरता के साथ पाहुचेरी की रहा की। इतने ही में यूरोप से श्रीर स्थान की सन्धि के समाचार श्रागये, जिससे दोनो दलों को श्रुद बन्द करना पड़ा। इस सन्धि के श्रमुसार सन् १०४ में हुन्ले की मदराम श्रारोजों की वापस कर देना पड़ा।

दूसरा युद्ध —इस सिन्ध से यूरोप में तो कुछ काल के लिए छैंगरेज़ों श्रीर फ़ासीसियों में शान्ति स्थापित होगई, पर भारतवर्ष में ऐसा न हो सका। होनों के पास काफी सेनाएँ थीं, दोना के लढाई का चरका लगा हुआ था, होनों के पास काफी सेनाएँ थीं, दोना के लढाई का चरका लगा हुआ था, होना ने समम्म लिया था कि किसी एक को नष्ट किये बिना दूसरे की होना ने समम्म लिया था कि किसी एक को नष्ट किये बिना दूसरे की गुजर नहीं है, इसलिए युद्ध जारी रखने का उन्होंने एक दूसरा ही ढंग गुजर नहीं है, इसलिए युद्ध जारी रखने का उन्होंने एक दूसरे की शक्ति नष्ट करने का प्रयत्न दशा में बिरुद्ध पन लेकर उन्होंने एक दूसरे की शक्ति नष्ट करने का प्रयत्न प्रासन्भ कर दिया।

निज़ाम की मृत्यु—पन् १७४म म दिख्य के स्वेदार दृद धासफ़् जाह की मृत्यु हो गई। यह नाम मात्र की मुगल सम्राट् के अधीन था, वास्तव में इसका दिख्ली से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया था। इसके कई लड़के थे। सबसे यहा लड़का दिख्ली म रहता था, उसको कुई लड़के थे। सबसे यहा लड़का दिख्ली म रहता था, उसको इचिया के राज्य की पर्वाह न थी, इसलिए उसका दूसरा आई नासिरजंग

१ यह एक स्थान का नाम है, तो हार्लंड में है।

गही पर येंगा। दिख्या के एक तस्कालीन खेखक यानन्द रंग पिलाई ने पहले ही से लिख दिया था कि इद निजान की मृत्यु पर दिख्या में एक भीपण युद्ध छिड़ेगा। उसकी बात ठीक निकली । नासिरजंग का एक भानजा मुजुप्तजंग स्वयं निजाम बनने का उद्योग करने लगा। इपर कर्नाटक भी एक ऐसा ही भगड़ा उत्पन्न हो गया। अनवस्टीन को निजाम ने कर्नाटक का नवाय वनाया था। वहाँ के मृत्युर्ज नवाय का दामाद चान्दा साहय बहुत दिनों से अनवस्टीन को निकालने के प्रयत्न में था। इस समय मुजुप्करांग और चान्दा साहय दोनो ने दुन्ले से सहायता मांगी। विद्वसी

लढ़ाई से दुप्ले का होसला बढ़ा हम्रा था, श्रोर वह ऐसे ही किसी श्रवसर की प्रतीचा कर रहा था। इसने देखा कि इन दोने। की सहायता वरने से फ्रांसीसी खेनाका खर्चा उसका न उठाना पडेगा. थोर यदि सफलता हो गई तो दिवस के सर्वेदार थार कर्नाटक के नवाप दोनों उसके हाथ में घा जायँगे । इसलिए वह दोनो की सहायता करने के लिए राजी होगया। तंजोर की गही के कगड़े से धैगरेज़ भाग ले चके थे. यह उसके सामने उदाहरण माजदथा।



निजाम श्रासकृताह

श्रम्यर की लड़ाई—इन्ने की सलाह से पहले कर्नाटक पर श्रधिकार करना निरिष्त हुया। सन् १०४६ के श्रगस्त महीने में श्रन्यर में लड़ाई हुई, जिसमें म्नांसीसी सेना की सहायता से चान्दा साहब की विजय हुई, और कर्नाटक का नवाय धनवरहीन मारा गया। दूसरे ही दिन अकाँट एहुँच कर चान्दा साहब कनांटक की गरी पर बैठ गया थीर मुज़्पृस्त्जम ने अपने निज़ाम होने की घोपणा कर दी। सहायता के बदले में चान्दा साहब ने म्नांसीसियों को धस्सी गाँव दिये। इस सफलता से इस्ले का हीसला खूब बढ़ गया। अब उसकी ब्यापार से ही सन्तीय न रहा धीर यह भारतवर्ण में म्नांसीसी साम्राज्य स्थापित करने का स्वम देखने लगा। उसने यह खब्ही तरह समक्त लिया था कि न्यापार में धैंगरेज़ों का मुक़्बला करने की धर्मेचा यूरोपीय डंग से संगठित में बाहारा निबंब तथा व्यसमी देशी धासकों का विष्वंस करना कहीं सहज है। इसलिए उसने अब अपना मार्ग ही बदल दिया। परन्तु उसके इस मार्ग में भी धैंगरेज़ वाधक वन बेठे।

श्रूँगरेज़ों का प्रयत्न — सम्बर की लड़ाई से सनवरहीन का एक लड़का मुहम्मद्रश्रली भाग निकला थीर त्रियनापछी पहुँचकर उसने अंगरेज़ों से सहायता मांगी। इपर निज़ाम नासिरजांग ने भी मुज़्क्ररजां के विरुद्ध सँगरेज़ों से सहायता की प्रार्थना की। इप्ले की उसलि से बले हुए सँगरेज़ ऐसे व्यवस्त की प्रतीया ही कर रहे थे, इसलिए उन्होंने दोनों के सहायता देना स्वीकार कर लिया। इपले का मत था कि जय तक मुहम्मद्रश्रली त्रियनापछी में है तथ तक चान्दा साहद मुरचित नहीं रह सकता, हत-लिए वह त्रियनापछी से मुहम्मद्रश्रली के निकालना चाहता था। परन्तु इस समय उसके की बा कक्सर उसका साथ नहीं दे रहे थे, दूसरे चान्दा साहव संतोर के राजा के पीछ़े पड़ा था, ऐसी द्वा में उसके सफलता न हुई। उधर श्रीरोज़ों की सहायता से नासिरजा ने मुज़्क्ररजा की हरा दिया। इसलिए इपले का बना बनाया का विवाद गया, पर उसका साहस नहीं हुए। उसने ऐसी चाल घर्जी कि नासिरजा की सेना में कूट फैल नहीं छता। उसने ऐसी चाल घर्जी कि नासिरजां की सेना में कूट फैल मई श्रीर उसी के आहमियों ने उसके। मार उाला। इस पर मुन्क्ररजंग निज़ान वन गया।

फ्रांसीसियों की सफलता-इप्ले के लिए यह बड़ी भारी विजय थी। दक्षिण के सुवेदार श्रीर कर्नाटक के नवाब दोनों उसके हाथ में श्रा गये थे। जिस स्थान पर नासिरजंग मारा गया था, वहां पर उसने एक विजयस्तम्भ राहा किया श्रीर उस स्थान का नाम इच्ले-फ़्तेहावाद रखा। मुजक्फरजंग ने प्रसन्न होकर फ्रांसीसियों की कई गाँव थ्रीर वहत सा नकद रुपया दिया। कहा जाता है कि उस समय दुम्ले की भी एक बढ़ी रकम श्रीर जागीर मिली। इुप्ले की वह दशिस का स्वामी समझने लगा धीर उसने कृष्णा नदी से लेकर कुमारी श्रन्तरीप तक उसका श्राधिपत्य स्वीकार कर लिया। चान्दा साहव भी फिर अर्काट पहुँच गया श्रीर इस बार भी उसने फांसीसियों के बहुत धन दिया । इसी समय एक छोटी सी लड़ाई में सुजुप्पुरजंग मारा गया। इसका फल यह हुआ कि सूबेदारी के लिए फिर कगड़ा चल पड़ा। इस पर भी फ़्रांसीसी घबड़ाये नहीं। उनके सेनाध्यत्त वुसी की सहायता से त्रासफजाह का तीसरा लड़का सलावतजंग सन् १७४१ में सुवेदार वन गया। बुसी उसका संरत्तक नियुक्त हुन्ना श्रीर बहुत दिनों तक हैदराबाद में बना रहा । निजाम से निश्चिन्त होकर इप्ले ने त्रिचनापछी लेने का फिर से प्रयत्न प्रारम्भ किया। फ्रांसीसी सेना के साथ चान्दा साहव ने त्रिचनापही के। घेर लिया।

हाइन की चाल — अब अँगरेजों ने देखा कि मुहम्मदश्रली की सहायता करके किसी व किसी सरह त्रिचनायली की रचा करनी चाहिए। कर्नांटक भर में यही एक ऐसा स्थान रह गया था, जिस पर फ़्लिंसियों का अधिकार न या, और मुहम्मदश्रली ही तब तक उनके अधीन न बन पाया था। पर इसका कोई ठीक उपाय उनकी समक में न था रहा था। इस समय छाइव के दिमान ने उनकी सहायता की, उसने एक ऐसी चाल हुँड निकाली, जिससे सारा घटना-चक ही बदल गया। सन् १७४४ में बह भारतवर्ष आया था, और मदरास में लेखक के पद पर काम करता था। जब सन् १७४६ में फ़्लिंसियों ने मदरास छीन लिया, तब बह अन्य कर्मचारियों के साथ संद देविड के किसे में चला गया। फ़्लिंसियों के आक्रमण करने पर

उसने कलम फॅककर तलवार उठाई थोर लारेंस की श्रध्यवता में बडी वीरता के साथ उस गड की रहा में भाग लिया। तजोर के कगडे में भी उसने श्रपनी वीरता श्रीर चतुरता का परिचय दिया। इस पर श्रारेजी सेना में उसको एक छोटा सा पद मिल गया। उसने सोचा कि चान्दा साहब त्रिचनापरली घेरे हुए है, उसकी राजधानी श्रकोट खाली है,



कुरहव

इसिलिए यदि कर्काट पर आक्रमण किया जाय तो चान्दा साहव त्रिचनापरुकी छोड़-कर अर्काट की रक्षा के लिए दीडेगा, और मुहम्मद्श्रजीका संकट दूर हो जायगा।

सेनिकों के साथ चल पड़ा। मार्ग में उसने सिगाहियों को क्वायद का राव क्षत्र्यास कराया, श्रीर सरल ज्यवहार से उन सबके। श्रव्छी तरह श्रदने वर म कर लिया। उसके पहुँचते ही श्रकोट के सरएकों ने हिम्मत हार दी, श्रीर बिना लड़े-भिड़े श्रकाँट क्राइव के हाथ श्रा गया। क्राइव ने जैसा कुछ सोचा था, देसा ही हुशा। श्रीगरेज़ी विजय का समाचार सुनते ही चान्दा साहव ने श्रपनी सेना का एक वड़ा भारी भाग श्रपने लड़के रज़ा साहव की श्रपचता में श्रकाँट के छीनने के लिए भेज दिया। रज़ा साहय २२ दिन तम्बर्काट को घेरे पड़ा रहा, पर छाड़व को निकाल सका। क्राइव श्रीर उसके सैनिकों ने चड़ी वीरता श्रीर पेर्य्य से हुना की रचा की। सिपाहियों ने श्रपनी श्रमुपन स्वामि-भिक्त का परिचय दिया, श्रव की कमी होने पर श्रीमारी की भात खिलाकर माँड़ से श्रपना पट भरा पर साहस नहीं छोड़ा।

श्रन्त में तंग श्राकर
रज़ा साहय ने धावा
किया, पर दुपी तरह
हार कर भागा। श्रंगरेज़ो
ने पीख़ा किया श्रोर
ग्यानीं में उसके। किर से
हराया। याद की मराठों
की सहायता से कुाइय
ने कावेरी पाक में भी
विजय मास की चीर
इण्जे-जृतहावाद की
नष्ट-श्रष्ट कर जाला।

सन् १७४२ में चान्दा साहव त्रिचना-पछी छोदकर भाग निकला। यह तंजोर के राजा के हाथ में पद् गया, और मुहस्मद-



सुहस्मद्श्रली

थली की सलाह से मार दाला गया । चान्दा साहय वीर थार ददार स्वभाव

का धादमी था। उसकी प्रशंसा उन दिनों के द्यंगरेज भी करते थे। अमें का गत है कि यदि फ़ांसीसी सेना वरावर उसके धर्धान रहती, सो उसकी यह दशा न होती। चान्दा साहव की मृत्यु पर खेंगरेज़ों ने मुहम्मद्यती को कर्नाटक का नवाय बनाया, जो इस पद के लिए सर्वया श्रयोग्य था। इस तरह ग्रंगरेज़ॉ की धाक जमाकर् छाइव श्रस्वस्थ होने के कारण हँग्लेंड वापस चला गया ।

युसी ग्रीर उत्तरी सरकार-कर्नाटक निकल जाने पर भी फ़ांसी-

सियों का प्रभुत्व नष्ट नहीं हुया। हैदराबाद में बीर सेनाध्यन्न बुसी का थातंक जमा हुया था। उसने मराठों से निज़ाम सलावतज्ञंग की रचा की थी, इसलिए निजास उसकी सूब मानता था। उसकी सेना के खर्च के लिए निजास ने उत्तरी सरकार का इलाका दे दिया था। यरायर युद्ध के कारण यह इलाका बहुत तबाह हो गया था, पर तब भी बुसी ने यहाँ से बूप्ले की भी रुपये की मदद दी। थोड़े ही दिनों में वह स्वयं भी बहुत धनी होगया।

डूप्ले का पतन-इतने दिन के युद से सारा व्यापार चैापट हो गया था, इलाकों की श्रामदनी काफी न थी, फ्रांसीसी सरकार से कोई सहायता न मिलती थी, इसलिए दूपले की रुपये की बढ़ी कमी हो रही थी। फ्रांस-सरकार से उसका बहुत दिनों से मतभेद था। वहाँ के अधिकारी उसकी नीति की पसन्द न करते थे। वे व्यापार की दृष्टि से लड़ाइयों की हानि-कारक सममते थे। इधर क़ाइव की सफलता से खँगरेज़ों का पर्च प्रवल हो रहा था, श्रीर उनको धन की कोई कमी नथी। ऐसी दशा में दूरजे को थरहो तरह ज्ञात हो गया कि उसकी मनेकामना का सिंद्र होना श्रसम्भव है। इसलिए उसने श्रारेज़ों से सन्घि करने का प्रसाव किया। परन्तु उन्होंने दूप्ते का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। सन् १७४४ में फ्रांस-सर-कार ने दूपले की भारतवर्ष से हटाने की श्राज्ञा दे दी। वह विना किसी विरोध के फ़ांस वापस चला गया। वहाँ उस पर सरकार की थार से श्रमियोग चलाया गया। इस तरह श्रयमानित होकर सन् १७६३ में वह मर गया।

उसकी नीति-इप्ले उन दिनों की राजनैतिक श्रशान्ति से लाभ **उदाना चाहता था। वह दिचया के राजा श्रीर नवायों को** खुब पहचानता था। देशी सेना की कमज़ोरियों को उसने श्रच्छी तरह समम लिया था। उसका विश्वास था कि पारचात्य रख-प्रणाली वहीं श्रेष्ट है, श्रीर उसकी हिम्दुस्तानी सहज ही में सीख सकते हैं। कोई विदेशी शक्ति भारतवर्ष मे श्रपने देश की सेना पर निर्भर नहीं रह सकती है, इसलिए भारतवासियों की सेना बनाना श्रावश्यक है। उसका खर्चा चलाने के लिए देशी राजा श्रीर नवाबें की सहायता करनी चाहिए। देश की तत्कालीन स्थिति में केवल व्यापार ही पर मरोसा करना ठीक नहीं है। स्थायी श्राय के लिए कुछ भूमि पर भी अधिकार होना स्त्रावस्यक है। इस तरह अपनी सक्ति बढ़ाकर भारतवर्ष में विदेशी साम्राज्य स्थापित करना श्रसम्भव नहीं है। देशी शासक पाक्षात्य दंग पर संगठित सेनाओं का सामना करने में असमर्थ है। उनको परास्त करना कठिन नहीं है। परन्तु यदि इस कार्यक्रम मे किसी से वाधा पड़ने का भय है, तो वे श्रेगरेज़ है, इसलिए देशी शासकों की सहायता से या सीधे सीधे लड़कर उनकी शक्ति की पहले नष्ट कर डालना चाहिए ।

प्रायः कहा जाता है कि भारतवर्ष के यूरोप-सम्बन्धी इतिहास में इस नीति की इप्ले ही ने सबसे पहले हुँड़ निकाला, ओर बाद की खंग-रेज़ों ने उसी का खनुकरण किया। परन्तु ऐसा नहना ठीक नहीं जान पड़ता है। हिन्दुस्तानी सेना एकता, उसकी क्वायद सिखाना कोई नई बात नहीं थी। पुर्तेगालियों ने सैकड़ों वर्ष पहले हिन्दुस्तानियों को सेना में रखना प्रारम्भ कर दिया था। वन्तूक ओर तीप का काम सिखाने के लिए मुग्ल सेनाओं में निदेशी यिचक रहते थे। देशी सेना की कमज़ो-रिशे की विनियर ऐसे वात्रियों ने सरक्षा विश्व मुग्ल सेनाओं में निदेशी यिचक रहते थे। देशी सेना की कमज़ो-रिशे की विनियर ऐसे वात्रियों ने सरक्षा विनियर ऐसे वात्रियों ने सरक्षा विश्व स्वाय स्वाय स्वाय सिमा कि अध्यवस्थित सुग्ल सेना की परास्त करना कोई कटन काम नहीं है। देशी शासकों की सहायता से प्रपत्ती सेना का खुक्व चलाना इप्ले ने ब्रागरेज़ों से ही सीखा था। तत्कालीन राज-

नैतिक श्रशान्ति में ऋासीसी साधान्य का स्वम देखना कोई वड़ी भारी वात न थी। सुगुलों का एतन होने पर खोटी वढ़ां सभी शक्तियां इसी धुन में थीं।

दुष्ते ने पहले से ही धपनी कोई नीति स्थिर नहीं की थी, घटना-चक्र में पढ़कर वह बराबर खाने कृदम चड़ाता गया था। पहले उसका ध्यान नेवल व्यापार की थोर था, राजनीति में वह मार्टिन और ट्यूमा की नीति का ही खनुयायी था। सन् १०५६ के बाद, जब उसका प्रभुत्व अध्द्वी तरह जम गया तय, उसन अपनी नीति में परिवर्तन करना उचित समका। थेगा-रेजों ने उसकी नीति का खिक खनुकरण तो नहीं किया, पर उसकी भूतो। से लाम खबरय उजाया। उस नीति में जो कुछ कमी थी, उसकी पूर्ति करके खारोजों ने उसकी सफल चना दिया।

श्रासफलाता के कार्या— इच्छे की श्रासफलता के कई कार्या थे। स्वसे सुख्य बात तो यह थी कि उसके पास लेाई जहाजी सेना न थी। यूरोप से सम्यन्ध परान का रास्ता धैंगरेनों के हाथ में था। इच्छे के। अपनी हिन्दु-स्तानी सेना पर ही निर्फर रहना पहता था। मास से उसके। किसी प्रकार की सहावता न मिलती थी। बहाँ की सरकार से भी उसका मतमेद था। एपने की उसके पास बढी कमी थी। व्यापार चीपट हो गया था, कर्नाटक श्रीर उत्तरी सरकार के जिले निर्धन थे, नवावों के बादे बडे बड़े होते थे, पर उतना रूपया न मिलता था। फ्रास-सरकार लड़ाई के लिए रुपया भेजने पर राजी न थी। उसकी सेना में कुट थी, फ्रामस स्वार्धी थे श्रीर एक दूसरे से जलते थे, उनकी अपने देश के लाभ का कुछ भी ध्यान न था। इस्ते राज वेश अपने स्वार्ध के ताम का कुछ भी ध्यान न था। इसने राज वा वा, तसके पर ने अपने सभी उसकी थाना भी न मानते थे।

यहाँ पर यह प्रस्त होता है कि यदि वह भारतवर्ष में बना रहता तो क्या फ्रासीसी साम्राज्य स्थापित होने की केहिं सम्भावना थी ? उत्तर में कहा जाता है कि इसमें बहुत सन्देह है, क्योंकि उसके चले जाने के याद खतरेजों के हाथ में बगाल सा धनी सुबा श्रागया था श्रीर क़ाइव-सरीला चतुर सेनाध्यज्ञ मिल गया था। परन्तु यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वेाग्य है, यदि डूप्ले भारतवर्ष में बना रहता तो दिएख से निश्चिन्स होकर शान्ति के साथ ग्रेंगरेज़ यंगाल के। हदूप न कर सकते।

डूप्टे का चिरित्र—इसमें सन्देह नहीं कि डुप्ते वहा महत्त्वाकांची थीर वमंडी था, पर एक साझाज्य-स्थापक के लिए ऐसा होना स्वामाविक ही है। श्रक्तज्ञ्ञता में वह धैंगरेज़ों से वड़ा हुआ न या। तंत्रोर, कर्नाटक और वंमाल के नवार्यों के साथ जैसा कुछ श्रेंगरेज़ों ने व्यवहार किया, कसे देखते हुए, देशी राज्यों के प्रति डुप्ते का व्यवहार कहीं अपन्ता था।

उस पर स्वाधी होने का आषेप निर्मूल है,
उसने अपने निजी लाभ के लिए कम्पनी
या अपने देश के। कभी हानि नहीं पहुँयाई, उसटे उसने अपनी बहुत सी कमाई
उन दिनों की लड़ाइयों में खुवै कर दी।
नैतिक दृष्टि से वह अपने समय के अनुसार था। उसमें किसी प्रकार की विशेपता या उच्चता न थी, पर उसका आदर्श
काड्ब से अवस्य बढ़ा हुआ था। उसके
धैय्य, साहस भीर तीज नुद्धि का परिचय
दिया जा चुका है। शासन में भी वह
वहा चतुर था। कांस-साकार को बड़ा



ट्टुप्ले

भय था कि पदस्युत होने की बाजा का वह धोर विरोध करेगा, पर उसने बूँ तक नहीं की। फ़ौस-सरकार उसकी येमयता तथा दूरदर्शिता को न समफ सकी, यह उसका दुर्भाग्य था, पर उसने सदा उसके भीरव को वदाने का प्रयव किया। उसके विरुद्ध जो कुछ कहा जाता है, उसको मानते हुए भी यह कहता एरेगा कि वह अपने देश का सेवक और भारतवर्ष के प्राप्तनिक इतिहास में एक वहा प्रतिभाग्राली मनुष्य था।

तीसरा युद्ध-सन् १०४६ में इँग्लैंड बीर फ़ांस में फिर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध सात वर्ष तक चलता रहा। इस समय फ़्रांस-सरकार की पता लगा कि दुष्ले की नीति न मानने में बढ़ी भूल हुई । इस भूल को सुधारने के लिए फिर से प्रयत्न किया गया। इस बार बैली सेनापित द्यार प्रथप धनाकर मेजा गया। यह सन् १७४६ में भारतवर्ष पहुँचा, परन्तु श्रम फ्रांसीसियों का पासा पलट चुका था, उनकी शक्ति को फिर से स्थापित करना बढ़ा कितन था। इस्से के जाने के बाद से इस समय तक खँगरेजों की स्थिति में बहुत सुक्त परिवर्तन होगाया था। दिखित में उनकी पूरी थाक जम गई भी, यंगाल में एक तरह से उनका राज्य ही हो गया था, वहीं के नवाय उनके हाय की कटपुतली थे। पर तब भी लैली ने घँगरेजों की नष्ट करने का हर निश्चय किया।

ठेली का उद्योग—इस बार फ्रांस-सरकार ने नोई बात उडा न रखी। जैली के काफी सेना घार धन दिया गया। पर उसके भाग्य मे सफलता वदीं न थी। वह तेज मिज़ाज का श्रादमी था, उसके धाते ही पांडुचेरी में उसका थिरोध प्रारम्भ हो गया। वहाँ के कमंबारी घव फिर से लड़ाई-फगड़े में पढ़ना न चाहते थे, उन्हें केवल घरने मतलब का ध्याय था। परन्तु लेली ने इसकी इन्हें भी पर्वोह न की, खीर खारेज़ों से सेंट उविड का किला छीनकर मदरास पर चड़ाई कर दी। इस घरनस पर पांडुचेरीयालों ने उसके सहायता देना बिलाइल बन्द कर दिया। रसद कम पढ़ गई, भीर इसके सिशाही भूखों मरने लगे। इथर खारेज़ों की जहानी सेना भी श्रागई, इस पर लेली के पांडुचेरी मागना पढ़ा।

इस पर लाला का पाडु पर जाता है। है जो हो ला लिया था, इसका लेली ने खाते ही निज़ाम-दरवार से बुसी को बुला लिया था, इसका फल यह हुझा कि हैदराबाद से फ़्रांसीसियों का प्रभुख जाता रहा। निज़ाम भी उन दिनों यही चाहता था। इचर हाइद ने क्वंल फ़ोर्ड की ध्रप्यवता में भी वन दिनों यही चाहता था। इचर हाइद ने क्वंल फ़ोर्ड की ध्रप्यवता में सेना भेजकर उत्तरी सरकार पर कृत्वा कर लिया। यहाँ से भी धामदनी यन्द हो जाने पर लेली ने संजोर के राजा पर चड़ाई करके रूपया लेना चाहा, पर हो जाने पर लेली ने संजोर के राजा पर चड़ाई करके रूपया लेना चाहा, पर वह राजा पहले ही से तैयारी कर जुका था, इसलिए लेली का यह प्रयत्न भी विराज गया। उधर बंगाल में छाइव ने चन्द्रनगर पहले से ही छीन लिया था। इसलिये खामदनी का थाव कोई भी द्वार बाको न रह गया।

पांडवात्र की लाड़ाई—लैंकी थव विकक्क हताश है। गया पर तब भी वह जैसे-तैसे ग्रेगरेज़ा का मुक्ष्यका करता रहा। सन् १०६० में बांडवाश के निकट सर धायरकूट ने उसकी श्रव्हों तरह हराया। बीर दुतीं पकड़ लिया गया श्रीर कैंती पाड़वेरी भाग गया। ग्रंगरेज़ा ने उसका बरावर पीवा किया, श्रीर पांडवेरी के वेर जिया। श्राट महीने तक बेकी न वहे थेर्प श्रीर साहस के साथ पांडुवेरी वर्ग राग की। रसद की ऐती को श्रेप श्रीर साहस के साथ पांडुवेरी वर्ग राग की। रसद की ऐती कमी हो गई थी कि एक कुत्ता भी चीवीस रूप में विकता था। श्रव्स में, परेशान श्रावर लेंदी ने श्रव्ह डाल दिये श्रोर वह , कैंद करके हैंग्लेंड भेज दिया गया, बहाँ से वह झास चला गया। परन्तु क्रास-सरकार ने उसके साथ भी



ग्राधुनिक पाडुचेरी

श्रन्थाय किया। उस पर भी श्रमियोग चलाया गया और श्रन्त मे उसे प्राय दंड दिया गया।

पाडुचेरी पर भी श्रॅगरेजो का श्रिपिकार हो गया। उन्होंने मदरास श्लेर सेंट डेविड का पूरा बदला लिया। पांडुचेरी की विशाल इमारतें गिरवा दी गई श्लीर सारा नगर उजाद कर दिया गया। नगर-निवासियों को तीन सद्दीने के धन्दर नगर छोड़ देने की घाज़ा दे दी गईं। इतिहासकार ऊर्म लिखता है कि कुछ ही मद्दीनों में बस विश्वाल सुन्दर नगर में एक भी खड़ी हुई छत न रह गई।

प्रगृंसी सियों की पराजय— पांडुवेरी के पतन से फ़ांसीसी इताय हो गये। योड़े दिन याद जिंजी और माही भी उनके हाथ से निकल गये। सन् १७६१ में सूरत और कालीकट की केटियों को खेड़कर उनके पास की हैं भी स्थान नहीं रह गया। इस तरह भारतकर में फ़ांसीसी साझाज्य का अन्त हो गया। सन् १७६३ में यूरोप का युद्ध समाप्त हो गया और पेरिस की सन्धि से पांडुवेरी, चन्द्रनगर और माही फ़ांसीसियों को लीटा दिये गये। ये स्थान खब भी फ़ांसीसियों के पास हैं।

प्रभान थव भा भूति।सिया क रीत व हुई। इसका मुख्य कारण यह ध्रम्त में धँगरेज़ीं की ही पूरी विजय हुई। इसका मुख्य कारण यह पा कि इस समय उनका जहाज़ी बेड़े को नष्ट करके भारतवर्ष से सम्बन्ध रखना मृतंस की शाक्त के बाहर था। इसके खतिरिक खँगरेज़ों को धन का धभाव न या। उनकी कम्पनी का संगठन घन्छा था। मृतंस-सरकार की तरह हुँग्लेंड-सरकार उसके काम में वाधा न डालती थी। उसके कर्मचारिये। में एका था और वे सबके सब फ्रांस की शक्ति की नष्ट करने पर सुले हुए थे। इसके प्रतिकृत कृतंसीसियों की दशा थी, जिसका वर्षन किया जा खका

है। ऐसी दशा में फ्रांसीसियों की हार निश्चित थी।

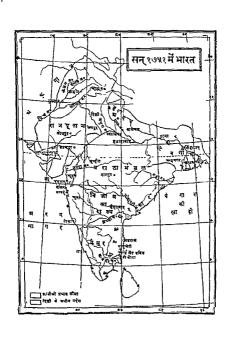

## परिच्छेद ३

## साम्राज्य की नींव

र्वगाल के नवाव — पहले बंगाल सुगुल साम्राज्य का एक सुवा था, परन्तु क्षीरंगजेव के मरने पर नवाब मुर्शिदकुलीक्षाँ स्वाधीन हो गया था। यह पहले हिन्दू था। सन् ५००४ में मकसूबाबाद को हुसने कपनी राजधानी बनाया और उसका नाम मुर्शिदाबाद रखा। सन् १०४२ में उसके बंगजें। को हटाकर कलविदींखा नाम का एक सरदार नवाब बन गया। यह बद्दा चतुर स्मासक था। इसका साराजीवन मराठों से क्यपने राज्य की रचा करने में च्यतित हुआ।

हुन नवायों के समय के यंगाल की दशा का वर्णन करते हुए गुलाम हुसेन लिखता है कि पिछले साठ वर्ष से साम्राज्य का पतन हो रहा था, सम्राट् श्रपोग्य थे, सरदार चीर करार विगड़ रहे थे, परन्तु तब भी इनमें से कोई भी उन नियमों से हटना नहीं चाइता था, जिनसे साम्राज्य की दलति हुई थी। उनके राज्य की दशा अच्छी थी, प्रजा सन्तुष्ट थी थोर श्राराम से रहती थी। बहुत कम ऐसे लीग थे, जिनके हुख या कष्ट था। अखीवर्दीख़ीं के समय तक यही दया रही। असने चुन चुनकर अपने योग्य कुटुम्बियों और सिरों के बड़े बड़े चोहदे दिवे। वह सदा मजा का प्यान रखता था। युद्धिय और महत्वाकाची होने पर भी प्रजा थोर ज़मी-दारों के साथ, जो पूर्ण रूप से अपना कर्तव्य पालन करते थे, इसका व्यवहार बड़ा श्रच्छा थोर उदार होता था। प्रजा के लिए वह सचमुच पिता-तुल्य था। प्रवन की नदारों पर उसकी वरावर निगाह रहती थी श्रीर वह उनको कभी श्रसाचार न करने देता था। वह श्रपनी सारी प्रजा के बिना किसी पार्मिक मेदभाव के एक ही माता-पिता की सन्तान समकता था श्रीर वेग्य हिन्दू नथा श्रन्य ग़ैर-मुसल-मान वर्गकों के उच पढ़ों पर नियुक्त करता था। उसके शासन में प्रान्त का स्वया प्रान्त हो में रहता था, जिससे उसी के राज्य की उन्नति होती थी। जनता को जीवन-निवाह की चिन्ता न थी, उसके शासन-काल में वह 'शान्ति श्रीर सुल्व' से रही। कहीं कहीं एक श्राथ ज़मीन्दार विगड़ जाता था, परन्तु वाक़ी राज्य में 'पूर्ण शान्ति श्रीर समृद्धि' थी।

विदेशियों के प्रति नीति— बंगाल के शासक ग्ररू से ही विदेशी व्यापारियो पर तीव दृष्टि रखते ये । शायस्तार्खा न तो श्रमरेजों को निकाल ही दिया था, परन्तु मुर्शिदकुलीर्झा के समय में बहुत सा रुपया देकर उन्होंने ग्रपना ब्यापार फिर से जमा लिया था। सम्राट् फुर्रुससियर का उनकी एक नया फरमान भी मिल गया था, जिसके श्रनुसार बिना चुंगी के व्यापार करने का श्रधिकार दे दिया गया था। श्रॅगरेज़ों के श्रतिरिक्त फ्रांसीसी श्रीर हालेंड-निवासी उच भी बंगाल में व्यापार करते थे । इनकी केटिया चन्द्रनगर श्रीर चिनसुरा में थीं। नवाब ग्रलोवर्दीख़ी इन ब्यापारियों की श्रव्छी तरह पहचा-नता था, श्रीर उनसे खूब रूपया ऐंठता था। सन् १७४४ में मराठों से रचा ्र करने के लिए उसने खेंगरेजों की कलकत्ता में एक खाई वनाने की खाजा दे दी थी, परन्तु ग्रेंगरेज़ों को श्रपना किला श्रधिक दढ़ करने की इजाज़त उसने कभी नहीं दी। जय कभी र्थगरेज़ इसके लिए प्रार्थना करते थे, तय वह वहा करता था कि तुम लोग ज्यापारी हो तुम्ह किले से क्या काम, मेरी संरचकता में तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। दिवय की दशा वह सुन चुका था, विदेशियों की शक्ति छीर एकता का उसे सदा ध्यान रहता था। यह प्रायः कहा करताथा कि विदेशी व्यापारी शहद की मिनखयों का एक छता हैं,

१ सियर-उल्र-मुताखरीन, ॲगरेजी अनुवाद, जि० ३, ५० १७९-८०।

जिससे ग्रहद तो निकाल लेगा चाहिए, पर मिस्सियों की छेड़ना न चाहिए, छेड़ने से वे कांट काट कर जान ले डार्जेगी।

उन दिनों उसके कर्मचारियों श्रीर श्रीगरेज़ों में बरावर खटपट हुश्रा करती



**ग्रलीवदीं**ख़ी

थी। श्रेंगरेज़ विना महस्त के व्यापार करने के लिए नवाब की दस्तकें

१ स्क्रीफ्टन, रिफ्लेक्शंस ऑन दि गवर्मेंट ऑफ इंडोस्टान, पृ० ५५ ।

बनियें को दे देते ये श्रीर उनसे स्वयं लाभ उठाते थे। इतना ही नहीं, श्रपती श्रावादियों में माल लाने पर चे जुंगी लगाते थे, श्रीर विवाह के श्रवसरों पर या ज़मीन बेचने पर भी टैनस लेते थे। नवाव के दरवार में इसकी वरावर रिकायतें होती यों। श्राँगरेज़ श्रपने पण के समर्थन में सुग़ल सन्नाट् के फ़्रमान पर ज़ोर देते थे, नवाब फ़्रमान के इस उलटे श्रप को कभी न मानता था। इस तरह उसके जीवन-काल ही में यह मगड़ा चलता रहा, परन्तु उसके मरने पर इसने प्रचंड रूप धारण कर लिया।

सिराजुद्दोला की नवादी— सन् १७४६ में श्रवीवदींका के मरने पर उसका पोता सिराजुदीला नवाब हुआ। वचपन के बहुत लाइ-प्यार से इसका स्वभाव विगद गया था। मुसाहिब लोग जो कुछ समम्म देते थे, विना सोच-विचारे यह बढ़ी करने लगता था। श्रवीवदींका इसकी कमज़ो-रियों को श्रष्टकी तरह जानता था। उसने पहले ही कह दिया था कि जब यह नवाब होगा तब भारतवर्ष के सभी तटों पर 'टोपवाजों' का श्रियकार हो जायगा ।

श्रुँगरेज़ों से भराड़ा—नवाब जंगरेज़ों से पहले से ही चिट्ठा हुया या। उन्होंने उसका कई वार अपमान किया था। उन्होंने कृमिनवाज़ार की कींडी और बंगलों में उसके उहराने से इनकार कर दिया था। अलीवदेंालों के दरबार में वे उसके कभी भी न पूछते थे। जब वह मसनव पर बेडा तब भी उन्होंने बहुमूल्य उपहार नहीं भेजे। सिराज़ुद्दें ला कुछ काल तक इन सब बातों को सहन करता रहा, परन्तु जंगरेज़ वरायर दीड होते गये। अपने एक मुसाहिय राजवल्लभ पर नवाय नाराज़ हो गया, उसका गये। अपने एक मुसाहिय राजवल्लभ पर नवाय नाराज़ हो गया, उसका ज्यान कुण्यदास कलकत्ता भाग गया। उब नवाब ने उसको भेज देने के लिए लड़का कुण्यदास कलकत्ता भाग गया। उब नवाब ने उसको भेज देने के लिए लड़का कुण्यदास कलकत्ता के गवर्नर कुक ने कोरा जवाब दे दिया। स्थारेज़ उसके विरुद्ध बहुका रहे हैं। दुरुतको का दुरुपयेगा पहले से ही पल स्थारेज़ उसके विरुद्ध बहुका रहे हैं। दुरुतको का दुरुपयेगा पहले से ही पल स्थारेज़ उसके विरुद्ध बहुका रहे हैं। दुरुतको का दुरुपयेगा पहले से ही पल स्थारेज़ उसके विरुद्ध बहुका रहे हैं। दुरुतको का दुरुपयेगा पहले से ही पल स्थारेज़ उसके विरुद्ध बहुका रहे हैं। दुरुतको का दुरुपयेगा पहले से ही पल स्थारेज़ उसके विरुद्ध बहुका रहे हैं। दुरुतको का दुरुपयेगा पहले से ही पल स्थारेज़ उसके विरुद्ध बहुका रहे हैं।

१ सियर-उल-मुताखरीन, जि॰ २, पृ० १६३।

रहा था श्रीर इससे नवात्र की श्रानदनी को बहुत कुछ हानि पहुँच रही थी। इधर सन् १७४६ में इँग्लॅंड श्रीर फ्रांस में युद्ध छिड़ गया। यह समाचार मिलते ही नवाव से बिना पूछे बतावे श्रागेल श्रीर फ्रांसीसियों ने श्रपने श्रपने किलों को ठीक कराना प्रारम्भ कर दिया। इस पर नवात्र बहुत बिगड़ा श्रीर दोनों को यह कमान बन्द कर देने के लिए लिस नेना। फ्रांसीसियों ने तो एक बहाना बना दिया, पर कलकत्त्र के गर्वे कुछ कड़ा उत्तर लिख भेना और तो दून पर्वाना लेकर श्राया था, उसकी कलकत्त्रे से बाहर निकलवा दिया। वस पार्ट ही नवाव श्रागयनुला है। यथा श्रीर उसने श्रीरोज़ों को नष्ट करने का प्रच कर तिया।

कल्कित्ता पर श्राक्षमण —सन् ३०५६ के मई महीने में नवाय ने कृतिसमाजार की केही छीन ली। इस श्रवसर पर उसने सिपाहियों को कोडी का माल लूटने से मना कर दिया श्रोर सिवा युद्ध-सामग्री के कोई सामान नहीं लिया। पर्वा से बढ़ बढ़ी तेज़ी के साथ कलकता पहुँचा। मई जून की कड़ी पूप में, म्यारह दिन में, उसने १६० मील का सफ़र तथ कर डाला। कलकता में लड़ाई के लिए काफ़ी सेना न थी, पर तज भी गयनर ट्रेक ने लड़ना ही निरिचत किया। सबसे पहले उसने सेठ श्रमीरचन्द्र श्रीर श्रारण में श्राये हुए हुएचदाम की गिरस्तार कर लिया। उसका श्रमाम था कि इन्हों देशे। ने साथ प्रवाद के विषया है। श्रमीरचन्द्र के भाई ने गोली चला की श्राया देशे। से पर की प्रवाद के सिपाह ने हिस्स पर सेठ के एक जमादार ने घर थी। दे लियों के मारकर उनके समान की रुपा की।

इधर धमीरचन्द्र के धादमियों से नवाय के क्लकता में घुमने का सस्ता मालूम हो गया। धेरोरेज़ों ने किले की रख की पर घन्त में ये घपदा गये। गयनेर ट्रेक धीर बहुत से धेरारेज प्रयन प्राय लेकर नदी के मार्ग से भाग विकले। किते में कुछ सीनकों के माथ दालविज रह गया। उसने धमीरचन्द्र को बीच में झालकर पहले सन्धि काने का प्रयत्न किया, परन्तु कोई फल न हुया। प्रत्न्त में लाचार होकर ता० २० जून के। हालवेल ने किला नवाब को सींप दिया। उसके सिपाहियों ने लूट-पाट मचादी पर किसी थंगरेज़ को तंग नहीं किया।

काल्कोटरी—उसी दिन सन्त्या समय थंगरेज कैरी नवाय के सामने लागे गये। नवाय ने हालवेल की हयकड़ियों की खुलवा दिया थीर उसके छट न देने का वचन दिया। कैरियों पर केहिं कड़ी देल रेख न थी। कई एक यूगेरियन किले से चले भी गये, पर किसी ने रोका नहीं। इसी समय गारे सैनिकों ने शराय पीकर हिन्दुस्तानी सिपाहियों को तंग करना शुरू कर दिया। शरारत करने पर गोरे जिस कोडरी में बन्द कर दिये जाते थे, उसी में उन्हें बन्द करने की थाज़ा देकर नवाय थाराम करने चला गया। कहा जाता है कि इस पर उसके सिपाहियों ने १३६ गोरों की उस छोडी सी कोडरी में भर दिया। रात को गरमी में प्यास से तड़प तड़प कर कर कर कि सामी में प्यास से तड़प तड़प कर हम से ने १३६ वारों में रात को गरमी में प्यास से तड़प तड़प कर कर कर कि स्वारों से १३६ वारों में रात के।

हालवेल ने इस घटना का बड़ा हरय-विदारक वर्णन किया है, परन्तु उसकी सलता में बहुत कुछ सन्देह हैं। कोटरी की जितनी लम्बाई वौड़ाई बतलाई जाती है, बतने में 198 ध्यादिमयों का किसी तरह धटना सम्भव हीं है। मरे हुए ध्यादिमयों में १६ से अधिक के नाम का पता नहीं लगता । उस समय के हिन्दुलानिमें हारा जिले हुए इतिहास या कम्पनी के गाज़ात में इसका कोई बल्लेल नहीं है। ब जान पड़ता है कि इस घटना वर्षन में हालवेल ने बहुत कुछ नमक मिर्च मिलाया है। उसकी कई यातें यह दोप पाया गया है। यदि इसमें कुछ सक्यता भी हो तब भी नवाब सके लिए दोपी मही इहराया जा सकता। रात की घटना उसकी जानकारी नहीं हुई थी। यह बात ठीक है कि बाद में उसने इसके लिए किसी के

१ किरसन का कहना है कि यह केंग्रिटी १८ फीट टम्मी और १४ फीट १ इंच चौडी थी।

<sup>ु</sup> मिस्टर लिटिल का लेख, बगाल पास्ट पेंड प्रेकेंट, जि॰ ९।

दढ नहीं दिया! परन्तु इसके उत्तर में यह वहा जा सकता हे कि कम्पनी के कमंचारियों ने इसके लिए श्रनुरोध भी नहीं किया। सन्त्रि की शर्तों म इसकी केंाई भी चर्चा नहीं थी। इसी से सिद्ध होता है कि यह एक साधारण घटना भी श्रार इसम नवात्र निर्देण था।



सिराजुडीला ग्रालीनगर् ही सन्त्रि—कलकत्ता डा नाम थव चलीनगर रखा गया। राजा माणिकचन्द की यहाँ का किलेदार बनाकर नचार मुशिदाबाद

वापस चला गया। द्रेक सहित भागे हुए व्यगरेज फलता पहुँचे श्रीर वहीं से उन्होंने फुल हाल मदरास लिख भेजा। यहाँ इन लेगों की नवाय की थ्रोर से कोई चिशेष कष्ट नहीं दिया गया। दंगाल की दुर्घंटना का समाचार मिलने पर बहुत फुछ वहस के वाद मदरास कै।सिल ने क्लाइव श्रीर वाटसन को स्थल थीर प्रज-सेना का श्रथ्यन बनाकर बंगाल भेजा ! इन दोनों ने जनवरी सन् १७४७ में बिना श्रधिक लड़े भिड़े कलकत्ता फिर से छीन लिया। इतिहासकार अमें लिखता है कि किले में नवाव के सैनिको ने कम्पनी के सामान के कोई विशेष हानि न पहुँचाई थी। इसके बाद खेंगरेज़ों ने हुगली की रसद को नट कर डाला। यह समाचार मिलने पर नवाय किर कलकत्ता . पहुँचा ग्रीर सन्चि की बातचीत प्रारम्भ हुई । यह बातचीत हो ही रही थी, तभी एक दिन रात की श्रेगरेज़ों ने नवाय के पड़ाव पर घावा कर दिया, जिससे नवाय यहुत घयदा गया थीर करवरी सन् १७१७ में उसने सन्धि-पत्र पर हस्ताचर कर दिये।

इस सन्धि के श्रनुसार नवाब ने श्रॅगरेज़ों के ब्यापारसम्बन्धी श्रधिकारों को मान लिया थीर किले की मनमानी मरम्मत करने की श्रनुमति दे दी। थंगाल, विहार थीर उड़ीसा में श्रेगरेजी दस्तरुवाले माल पर महसूल लेना ध-द कर दिया गया ग्रीर सिङा चलाने का श्रधिकार भी ग्रेगरेज़ों की दे दिया गया। नवात्र ने हरजाना देना भी मंजूर किया, पर हरजाने की टीक टीक रक्म का कोई निर्धय नहीं हुआ। इसी तरह फ्रांसीसियों की के ई सहा-यता न करने का भी उसने बचन दिया, पर सन्धि-पत्र में इस विषय की कोई शर्त रखना मंजुर नहीं किया।

चन्द्रनगर पर भ्रँगरेज़ों का श्रधिकार—क्रांसीसी शक्ति की नष्ट करने पर क्लाइव तुला ही हुआ था। नवाब के साथ सन्धि हो जाने पर उसने करन पर नजाइन उल्लंब अहम कर दिया। विना नवाव की अनुमति के , चन्द्रनगर छीनने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। विना नवाव की अनुमति के , पुरा करना सम्भव न था, इसकिए बहुत सी चाले चली गई चीर सुसा-ऐसा करना सम्भव न था, इसकिए बहुत सी चाले चली गई। इथर सुगल हिवों को घूस देकर फ़्रांसीसियों के विरुद्ध नवाब के कान भरे गये। इथर सुगल सम्राट् के ब्राने का समाचार सुनकर नवाच कुछ धवड़ाया हुव्या था श्रीर श्रंत-

रेज़ों का विरोध न करना चाहता था। एक दिन वह फ़ांसीसियों से वहुत रुष्ट हो गया और ग्रंगरेज़ों के उन पर आक्रमण करने की उसने अनुमति दे दी। पटना में नवाब से मिलने का बहाना करके एक बड़ी सेना के साथ क्लाइन चन्द्रनत्तर पहुँच गया। फ़्रांसीडी चड़ी वीरता से लड़े, परन्तु उनके पास धिक सेना न थी, इसिबिए अन्त में उन्होंने हार मानकर, मार्च सन् ३०५० में, चन्द्रनगर ग्रंगरेज़ों के दे दिया। दे वर्ष वाद पांडुचेरी की तरह यहां की भी विद्याल इमारतों के जंगरेज़ों ने नष्ट कर दाला।

नवाव के विरुद्ध पड्यंत्र-क्लाइव मदरास से जब चला था, तभी उसने यह निश्चित कर लिया या, कि नवाब की विना पद्ग्युत किये हुए वंगाल में भौगरेज़ों की रचा होनी कठिन है। इसलिए बंगाल में भी उसने दिचय की नीति से ही काम लिया। सन्त्रि हो जाने के बाद कासिमवाज़ार की केाठी का श्रध्यन्त बाट्स नवात्र के दरवार में श्रंगरेज़ों का प्रतिनिधि बनाया गया । वाट्स हिन्दुस्तानी श्रच्छी तरह वोल सकता था श्रीर वह नवाय तथा उसके मुसाहियों की कमज़ोरियों का सूत्र पहचानता था। धन के लालच में पढ़कर श्रमीरचन्द श्रपने श्रपमान की भूल गया था थीर वह भी थेंगरेज़ों की सहायता करने के लिए तैयार था। सिराबुद्दौला के बड़े बड़े सुसाहिय उसके वहंड व्यवहार के कारण सदा श्रसन्तुष्ट रहते थे। वाट्स थीर श्रमीरचन्द ने इन सबको धन का लालच देकर श्रपने पत्त में गाँठ लिया । ये लेात नवाब की उलटी सलाह देने लगे। श्रंगरेज़ों ने भी श्रपनी मांगें बढ़ा दीं, वे श्रपते न्यायालय खेालने चौर नवाय के कमैचारियों की धंगरेज़ी दसके न मानने के लिए दंड देने का श्रिकार चाहने लगे। हरजाना की रक्म के लिए भी रीज़ फराड़ा होने लगा। सन्ति की शर्ती की न मानने थीर दक्षिण से फ्रांसीसी महायता मांगने के लिए नवाब दीपी उहराया जाने लगा। बन्त में इन सब लेगों ने नवार की गरी से उतारकर उसकी जगह पर मीरजाफर की नपाय बनाना निधित किया । सीरआफुर श्रजीयदींखी का बहुनाई थीर नवाव की फीज का घरशी था।

मीरजाफ़र के साथ सिन्य —मीरजाफ़र धीर धंगरेज़ों ने एक गुप्त सिन्य थी, जिलमें मीरजाफ़र ने खेंगरेज़ों के सब धिकारों को मान लिया धीर फ़्रांसीमियों को व्यापार न करने देने का वचन दिया। कलकता के इरजाने में एक करोड़ हरया देना मंजूर किया धीर खेंगरेज़ों को कलकत्ता तथा चीवीस परगना थी ज़मीन्द्रारी देने का बादा किया। इसके बदले में धेंगरेज़ों ने उसकी सहाथता धीर रहा करने का भार उदाया।



मारवादर के मार सन्ति ग्रामीरचन्द्र की थीरबा—प्रमीरघन्द्र बड़ा खानची वा । इस वर् वंत्र से वह पदना पूग प्रवद्ता उड़ाना थाहता था । उसने बहुर्ग बदि सुके

नवाब के जवाहरात का चैाथाई हिस्सा और नक्द रुपये पर पांच प्रति सैकड़ा कमीशन न दिया जायगा तो में यह हाल सबसे कह तूँगा। अपना कमीशन पढ़ करने के लिए नह यह चाहता था कि मीरजाफ़र और अपारेज़ों के बीच जो सिन्ध हो, उसमें यह उसे लिल दी जाय। इस अचलर पर क्लाइव ने उसके खूच कुकाय। उसमें एक नक्ज़ी सिन्ध-पत्र बनाकर अमीरजाफ़र केंत्र दिलला दिया। वाटबन ने इस पर हजाघर करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसके हलालर बना दिये गये। बाद को जब यह भेद खुला तब अमीरचन्द के बडा दुख हुआ। अमीरचन्द ऐसे भूते के साथ ऐसा ही व्यवहार उचित या, यह कहने से क्लाइव और उसके सिवियो के आचरण पर जालसाज़ी का जो घटवा लगता है, वह मिट नहीं सकता। अमीरचन्द ने अँगरोज़ों को कोई धोखा न दिया था। ता॰ १० अप्रैल लन्न १०० के सिलेटर कमेटी' की जो उठक हुई थी, उसमें कहा गया था कि हमें इस "उदार ग्रेस पत्नी' व्यापारी का कृतज्ञ रहना चाहिए। इस कृतज्ञता का वदला उसकी इस प्रभार दिया गया। परत्य भी मरते समय वह बहुत सा धन लन्दन के एक अस्पताल को दे गया।

परुस्ति का युद्ध — क्रांतिसिंग के सबेत करने पर भी नवाब के। इस पढ्वंत्र पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब बाद्स टसके दरबार से छिपकर भाग गया, तब उसे इसका पता लगा। परन्तु मीरवाफ़र ने कुरान की शपथ लेकर स्वामिमक रहने का बचन दिवा और जैसे तैसे नवाब के। मन्तुष्ट किया। इन दिनो नवाब की ४० हज़ार सेना का पढ़ाव पताली में पढ़ा हुआ था। यह स्थान मुश्चिंत्याद से २३ मील है। तीन हज़ार सिपादी लेकर क्लाइव बहा आ पहुँचा। ता० २३ जून सन् १७४० के। उसने सन्व्या समय इसला किया। एक हो धावे में नवाब का बीर सेनानायक मीरमदन मारा गया। मीरजाफ़र के युद्ध में कोई भाग न लिया, वह दूर से खंडे हुए यही देखता रहा कि किस यद मी विकाय होती है। मीरसदन की मृत्यु और मीरवाफ़र की धावाज़ी देखकर नवाब हतार है। यथा। इसी समय रावदु कैंभ ने उसके। भागते की सलाह दी। उसके भागते की सलाह दी। उसके भागते ही सारी सेना तितर-नितर है। यह अरोर व्यारेज़ों की पूर्ण विजय हुई।

पलासी युद्ध-चेत्र से भागकर नवाय सुर्शिदायाद पहुँचा थ्रीर थपने लुज़ाने का यहुत सा धन लुटाकर सेना के ध्रथने पढ़ में करना चाह्ना, पर सफल न हुआ। दूसरे ही दिन श्रेगरेज़ी सेना के साथ मीरजाफ़र भी मुशिदावाद पहुँच गया थ्रीर सिराजुरीला के पहाँ से भागना पड़ा। रास्ते में वह पकड़ लिया गया थ्रीर सिराजुरीला के पहाँ से भागना पड़ा। रास्ते में वह पकड़ लिया गया थ्रीर मीरजाफ़र के लड़के मीरन ने उसकी यद्दी निर्देचता से मरवा बाला। सिराजुरीला के विपय में इतिहासकार मैलेसन लिखता है कि ''उसमें चाहे जो छुछ दोष रहे हाँ, पर उसने देश को बेंचा न था। ता० ६ फूरवरी से २३ जून तक की घटनाओं पर विचार करनेवाले प्रयोक निष्ण श्रीरेज़ के यह मानना पड़ेगा कि ईमानदारी में सिराजुरीला का पद च्लाइव से कहीं उच है। इस दुःसमय नाटक के प्रधान पात्रों में बही एक पात्र था, जिसने घोला देने का प्रयत्न नहीं किया था?'।

. युद्ध का परिणाम — सैनिक रिष्ट से पलासी का युद्ध कोई युद्ध न था, परन्तु खंगरेजों की रिष्ट में यह युद्ध बड़े महत्त्व का है। इसमी विजय ने भारत-वर्ष में धँगरेज़ी साम्राज्य की नींव उाल दी। नवाब उनके हाय का खिलीनां वन गया थीर बंगाल सा धनी मान्व उनके अधिकार में था गया। यहाँ की ध्याय से श्रन्य राजाधों के साथ लड़ने का खूर्वो चलने लगा और उनसी भारत में उनमा धातंक जम गया। इस विजय से धंगरेज़ जाति का ही लाभ नहीं हुआ विक्त कम्पनी थीर उसके प्रधान कमेचीरियों के भी यहुत सा धन मिला। कलाइय के उन लाल रुपया नक्द मिला और कैसिल के श्रन्य मेम्बरों को १२ लास तथा सैनिकों को ४० लाख रुपया दिया गया। इस समय करीव एक करोड़ रुपया नावों में भरकर मुर्शिदाबाद के खुज़ाने से क्लकत्ता लाया गया।

मीरजाफ़र की नवाबी—मीरआफ़र ने खंगरेज़ों को इतना रुपया देने का बादा कर दिया या कि सिराख़द्देश का कुछ ख़ज़ाना ख़ाली हो जाने पर भी वह रुक्त पूरी नहीं हुई। इसिंबए तीन चार साल तक राज्य की ख़ामदनी से उसने बाक़ी रुपया देना स्वीकार किया। दूरदर्शा नवाब ख़लीयहीं-

१ डिसाइसिव बैटिस्स ऑफ शर्डिया, पृ० ७१ ।

२ डाडवेल, ड्रूप्ले ऐंड क्लाइव, पृ० १३६।

लां न श्रव्ही तरह समक लिया था कि विना हिन्दुशों के सहयेगा के शासन करना सम्भव नहीं है, इसलिए उसन यह यह परे पर हिन्दुशों के। नियुक्त कर रखा था। जगतसेड से धनी हिन्दू धन से नवाय की पूरी सहायता करते थे। सिराजुद्दोला भी इसी नीति पर चलता रहा पर श्रमरेजों का सहारा मिल जाने स भीरजाकर ने इस मीति को लाग दिया। यह षिद्वश्य के हीका सामनारायण श्रीर राज्य के विरोध का फल यह हुआ कि उसके आधिक सहायता मिलनी बन देहें। हिन्दुश्य के विरोध का फल यह हुआ कि उसके आधिक सहायता मिलनी बन देही गई, जिसके कारण वह स्थारोजा के पने म करावर फँसता चला गया।

श्रलीगाहर की चढाई--ागाल की दशा देखकर श्रासपास के सभी राजा थ्योर नवायों को लाभ उठाने की इच्छा होने लगी। इन दिने। मुगल सम्राट्का लडका श्रलीगेहर वेकार धूम रहा था। इन सब ने मिलकर उसको खडा किया । अवघ के नताब की सहायता से सन् १७४६ में उसन बगाल पर हमला किया । मीरजाफर बडा व्यसनी खार जालसी नवाब था। उसको श्रफोम खान की भी श्रादत पड़ गई थी. इस नई श्राफत को देखकर वह घाडा गया थ्रीर उसन क्लाइव से, जो सन् १७४८ में बगाल का गवर्नर बना दिया गया था. रचा करने की प्रार्थना की। क्लाइव थोडी सी सेना की लेकर पटने की श्रीर वढा । इधर श्रवध के नवाब ने श्रवसर पाकर इलाहाबाद पर कःजा कर लिया और शाहजादा की श्रकेला ही छोड दिया । शाहजादा बगाल थीर बिहार का सुबेदार बनकर श्राया था, परन्तु श्रव उसे क्लाइव के सामने गिडगिडाना पड़ा। इस समय तक मुगल सम्राट का नाम बना हुआ था श्रीर इसकी श्रपमानित करने का साहस श्रॅगरेजा को न था, इसलिए क्लाइव ने २०० श्रशर्फियां भेंट करके उसकी वापस कर दिया। उसके इस कार्य से प्रसन्न होकर मीरजाफर न बसके एक जागीर दे ढाली. जिसकी सालाना श्रामदनी २०,००० पींद थी। उसी के कहने पर बगाल में शोरा के व्यापार का ठेका भी कम्पनी की दे दिया गया ।

डच लोगों की प्राज्ञय-"क्लाइन का गधा" होन पर भी कुछ काल याद मीरताफ़र के। श्रमरेजा का भार श्रमरत होन लगा। उसन चिनसरा के उच लोगों से बातचीत शुरू की। उन्होंन बिना सोचे-विचारे जावा से सेना बुला भेजी। फ्रांसीसी नष्ट हो ही चुके थे, यूरोप की शक्तियों में केवल यही झंगरेज़ों का सामना करने के लिए भारतवर्ष में रह गये थे। इंग्लंड श्रीर हालंड में बेर न या, इचलिए इन लोगों के साथ किसी प्रकार की खेड़ खानी न की जा सकती थी। इस नहाने से इनके भी नष्ट करने का बलाइव को अच्छा अयसर मिल गया। उसने उनके जहाज़ों के। पकड़ लिया श्रीर विदेश की लड़ाई में उन्हें हरा दिया। इस तरह श्रीरोज़ों के मार्ग से यूरोप का एक झार कंटक भी हर हो गया।

पेलाइव की वापसी—फरवरी सन् १७६० में बहुत सा पन लेकर बलाइव इंग्लंड वापस चला गया। चार वर्ष में कम्पनी की रियति में दसने आरचर्यजनक परिवर्तन कर दिया, क्रांसीसी धार उच लोगों की शक्ति के नष्ट कर डाला तथा दिच्या धीर चेगाल के नवागों की धपने हाथ में कर लिया। इस तरह उसने धाँगरेज़ों की व्यापारी से शासक बना दिया। उसके जाने पर वैनसिटार्ट बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुखा।

शासन का स्रभाव—मीरजाफ़र में शासन की योग्यता न थी, यह नाम मात्र को नवाब था। सारा शासन धँगरेज़ों के हाथ में था। इसका परिशाम यह हुआ कि शासन की ज़िम्मेदारी किसी पर भी न रही थीर बड़े बड़े कमेंचारी मनमानी करने लगे। शाहज़ादा और माराडों के भय से नवाय के वार बार धंगरेज़ों से सहायता मानी पढ़ती थी। इस सहायता के लिए नवाव के अंगरेज़ी सेना का भार उठाना पढ़ता था धौर रूपनों के कमेचारियों को प्रसत सकान पढ़ता था। इसके लिए बतके वास धन न था, क्योंकि धैगरेज़ असक सकान पढ़ता था। इसके लिए बतके वास धन न था, क्योंकि धैगरेज़ असक सकान में स्वाच हत्त्वके वापार करने के लिए धंगरेज़ों दसन के देते थे, जिससे नवाव की धामदनी में बड़ा था। हो बाज के कुछ ध्यारेज़ खागारियों के निम्ह धीर सुवादी के ज़ल ध्याशर प्रणे हो प्रभे के स्वाची वे न तो किसी हिन्दुस्तानी के हसमें भाग केने देते थे धीर न नया की एक पैसा देते थे। सहस्तुक मीगन पर ये नवाय के कमंचारियों के साथ

बड़ा दुरा वर्ताव करते थे। ऐसी दूरा में सरकारी खुज़ाना भरने के लिए प्रमा पर तरह सरह के प्रत्याचार होते थे। कई सालों से सेना का वेतन वाक़ी पड़ा या, जिसके लिए सिपाही नवाथ के। बराबर तंग किया करते थे। इस तरह नवाय का खुज़ाना ख़ाली था थीर उसका कोई ग्रासन न था।

दूसरी और कम्पनी की भी ऐसी ही दशा थी। उसके कर्मचारी अपने निजी ज्यापार में लगे थे, कम्पनी के लाम की और कुछ भी प्यान न देते थे, श्रीर नवाद से वही यही रक्षमें पुँउते थे। क्लाइव ऐसी वहे बड़े अफ़्सरों ने जब इस तरह बहुत साधन कमाया था, तब किर साधारण कम्बारियों का कहना ही क्या था। वे तो अपने अफ़्सरों का ही अनुकरण कर रहे थे। ख़ब क्या मिल बाने से वे इन दिनों चड़ी शान से सहते थे और कम्पनी के हानि या जाम की कुछ भी पर्याह न करते थे। कम्पनी की खूब सम्पित मिलने का समाचार पहुँचने पर इंग्लंड से धन की सहायता आनी चन्द्र हो गई थी। वम्यई शीर मदरास से वायार धन की मांग आ रही थी। इनिहासकार मिल के यहरों में इन दिनों करकता का ज़ज़ाना ख़ाजी था। सेना में चेतन न मिलने के कारण बड़ी अशानित फैल रही थी। कम्पनी की आय से करकता का एवं तक नहीं चलता था।

दूसरा पड्यंत्र—कम्पनी की इस खबस्था की देखकर कलकमा के खपिकारियों ने दूसरा पड्यंत्र रचना प्रारम्भ किया। मीरजाफ़र खेंगरेज़ों की लूट-खसेट से परेशान था गया था। उसका लड़का मीरन जैसे तैसे काम चला रहा था। सेना उसके कृत् में थी। सन् १७६० में उसके एकाएक मरने से सेना में वड़ी घड़पानित फेल नाई खेरा नवाय विलक्त हताय है। गया। इस खयसर पर उसके दामाद मीरकृतिम ने उसकी सहायता की। उसने तीन लाख रपया थपनी जेर से देकर सिपाहियों की शान्त किया। इससे सेना पर उसका यहा रोर जम गया। खेरारेज़ों ने धव इसी के नवाय बनाना चाहा। मीरकृतिम ने भी यहुत सा धन देने का जात्व दिया धीर सेना का एजी चताने के लिए एक लाख रपया माहचार देने का वाह्य किया। पहले तो कता-कक्ता के सिपा पर सेनी किया कि यह

भीरक्षासिम की चायव बना दे, पर बाद में थोड़ी सी सेना भेजकर मीरजाकर को गरी से उतार दिया थीर मीरकृश्तिम को नवाब बना दिया। इस तरह दिना लड़े भिड़े चयत्त्वर सन् १७६० में मीरकृश्तिम बगाल का नवाब बन गया। कैशिल के कई एक सदस्या की राय में पहले सहायता का बचन देकर फिर मीरजाकर दो गही से उतारना एक ऐसा कळक का घटना था जे मिट नहीं सकता।

मीर हासिम की नवावी-भीरकासिम एक योग्य शासक था। उसने शासन में बहुत कुछ सुधार किया। एक लाख रुपया मासिक के बदुने में



उसने धगरेनी फीज का खर्चा चलाने के लिए वर्दवान,मिदना-पर कीर चटगाव के जिले कम्पनी की दे दिये। इन जिला की श्रामदनी बहत श्रधिक थी । सीरजाकर के समय में कई एक जमीन्दारों ने रूपया देना बन्द कर दिया शाः। मीस्कारिय ने इन सन्रसे रूपया वसल किया। भौज का बहत सा वेतन वाकी था. उसके। भी भुकान का त्रमने प्रयक्त किया। कम्पनी के माल के।

मीरकासिम क

छोडकर बाकी लोगों के माल पर चुनी वसूल करने के लिए उसने श्रपने

फ़ीजदारों की कड़ी ताकीद की। वह भ्रपने की बंगाल का मुख्य शासक समम्रता था श्रीर श्रॅंगरेज़ों के हाथ का खिलीना वनकर न रहना चाहता था।

अँगरेज़ों से भगड़ा—मीरकासिम के सुधार खंगरेज़ों को बहुत खटके, इसिलए वे तरह तरह की बावाएँ डालने लगे। पटना के ज़मीन्दार रामनारायण से जब नवाब ने हिसाब माँगा, तब वहां की कोटी के खध्यत कुट ने उसकी बढ़का दिया। मीरकासिम बंगाल की स्वेदारी के लिए मुगल सम्राट की सनद बाहता था परन्तु कुट ने यह भी न होने दिया। पटना में सुले तीर से उसने नवाब का खपमान किया। कुट के बाद पटना में एलिस नियुक्त हुया। यह बड़े उदंड स्वभाव का खदमी था। इसने नवाब को और सी तंग किया। नवाब ने कुल खंगरेज़ खपराधियों के मुँगरे में दिया रसा है, ऐसा कहकर उसने मुँगरे किया के तकाशरी क्षेत्र का डदांग किया है। योरज़ खफ़तराँ के एखित व्यवहार से परिशात है। कर मीरकासिम ने कई बाद कठकवा लिस मेज कि इससे ती यही खच्छा है कि मेरे हांग से शासन-भार ले लिया जाय।

दस्तकों का दुरुप्ये।ग—कम्पनी के गुमारते दस्तकों का दुरुपये।ग बहुत दिनों से कर रहे थे। ये हिन्दुस्तानी व्यापारियो से रुपया लेकर उनकी विना महस्त्व के व्यापार करने देते थे। इससे नवाव को २५ लाख रुपया साल का तुक्वान होता था। धारीज़ व्यापारी केवल व्यक्ते का ही काम नहीं करते थे; उन्होंने नमक, सुपारी, तमाख, चीनी, पी, वेत, चावल, जोरा सभी का काम खपने हाथ में वे रुला था खीर इन चीज़ों पर थे एक पैसा भी महस्त्व देने के लिए तैयार न थे। हिन्दुस्तानियों से इन यस्तुओं को सस्से दान पर ज्यारिक्टर ये मनमाने भाव से वेंचते थे। इससे जनता को बढ़ा कष्ट मिलता था। गवाब तक को शोरा मिलना सुरिक्त है। गया था। इसका ठेका खारोज़ों के हाथ में था, इसलिए वे किसी के। हस्तकेष न करने देते थे। धारेतु जुमारताने न जगह जगहर पथनी कचहरियों खोल रखी थीं। वहाँ ये लोगों को दुंब देते थे धार तरह तरह के नज़ाने बसूल करते थे। नवायी फ़ीबदारों को कोई पुद्वता तक न था। उस समय की दशा का वर्षन करते हुए सर्जट द्विगी लिखता है कि "हर एक गुमारता जज धीर उसका घर कचहरी हो रहा है, वह ज़मीन्दारी तक को देव देता है। जहां वह पहुँच जाता है, जो कुछ माल मिलता है, ज़रीद लेता है छीर अपना माल ज़यरदस्ती बेंचता है। किसी के इनकार करने पर उसके कोड़े लागये जाते हैं" 1° नवाब ने कलकता के हाकिमा से इस विपय में बहुत कुछ लिखा पड़ी की, पर उसका फोई फल नहीं हुआ। इन दिनों कलकत्ता की कैंसिल में बड़ा फमाड़ा चल रहा था। गजनेर वैनतिहार्ट धीर हैस्टिंग्ज़ ने नवाब से समझीता करने का प्रयत्न किया, पर कैंसिल ने उनकी राय न मानी। तब नवाब ने खिजलाकर सब माल पर चुंगी लेता एकदम बन्द कर दिवा। इस खाजा से हिन्दुन्जानी छीर खँगरेज़ व्यापारियों में किसी प्रकार का मेद नहीं रहा। खँगरेज़ दससे बहुत चिड़ गये धीर उन्होंन मीर-कासिस को भी पदच्युत करना निरिचत कर लिया। इस पर नवाब भी युद्ध ही निधारी करने लगा।

श्रँगरेज़ों से पुद्ध--परना कोडी के हाकिम मिस्टर एखिस ने परना मगर जीतना चाहा, पर नवाव की सेना ने उसकी कृँद कर लिया। इस पर कलकत्ता की कैंसिल ने सन् १०६२ में मीरनाफ़र के फिर से नवाव बना दिया। मीरक़ालिम बड़ो वीरता से लड़ा, पर धनामाव के कारचा वह धिफ सेनं तक सामना न कर सका। वेदिया श्रीर उदवा-नाला की लड़ाइयों में उसकी हार हुई। वहीं से मागकर बह पटना ध्राया थीर विजलाकर उसकी खार कुँदी के साम डालने की प्राचा देही। इस खुखिल कार्य्य के समस्त के एक यूरोपियन ने किया। ग्रँगरेज़ सेना के जाने का समावार मिलने पर मीरक़ासिम परना से श्रवच की तरफ़ माना गया। वैनिस्टार्ट लिखता है कि विद हम लोगा नवाब के धिफतारें में हत्योग सर सर ते। वह कभी समादा न करता, यह सेरा विज्वास है। इस लोगो के ध्रविकारों का बहु बरावर प्यान रखता था। यह सिंह जाने पर भी करवनी के ध्रवणार में कहे हैं वाया रम से कर वेदा हम के स्ववस्त प्राचा स्थान स्थ

१ रंगशचन्द्र दत्त, श्कनामिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश शंडिया, पृष्ठ २४ ।

था. जिन्होंने जिस दिन से वह नवाब हुआ, जुरा ज़रा सी बात में उसके शासन को रीदने तथा उसके श्रद्भसरों के। श्रपमानित करने श्रीर धमकाने में कोई कसर उठा न रखी ।<sup>9</sup>

मीरजाफुर की दसरी नवाबी-मीरजाफुर की दूसरी बार मसनद पर विडलाने के समय अंगरेज़ों ने उसके साथ एक नई सन्धि की। इसके

श्रनसार मीरकासिम की विना चंगी के व्यापार की ग्राजा रह कर दी गई। यह श्रधिकार केवल र्थंगरेज़ों के ही हाथ में रह गया। देवल नमक पर ढाई सेकडा चंगी देना श्रंगरेजों ने स्वी-कार किया। कस्पनी का सिक्का जायज मोन लिया गया धीर महाजनें के उस पर यहालोने से मना कर दिया नवाय की सेना घटा दी गई। उसके।



वंगाल के वन्द्रची

केवल १२ हजार सवार और १२ इजार पृत्व स्वन की आज़ा निर्धा कवल १२ ६२०० जारेज रेज़ीडिंट भी नियुक्त इर दिया गया।

१ वेनसिटार्ट, नेरेटिब्ज़ं, जि॰ ३, १० ३८१-८३।

ने कम्पनी के। ३० लाख रुपया हरजाना देने का वादा किया थ्रीर कम्पनी के श्रकृतरों का जो कुछ तुकृसान हुश्चा था, उसके। भी पूरा करने का वचन दिया। थेाड़े दिन बाद श्रॅगरेज़ी सेना के खुचै के लिए नवाय ने ४ लास रुपया माहवार देना भी स्वीकार कर लिया।

आर्थिक दुर्दशा—दसकों के दुरुपयोग से व्यापार की जो हानि पहुँच रही थी, दसका उल्लेख किया ही जा चुका है। इसके श्रतिरिक्त देश की कलाओं को भी नष्ट करने का प्रयक्ष किया जा रहा था। बोल्ट्स लिखता है कि जुलाहीं की दादनी देकर मुचलका लिखना लिया जाता था, इसके श्रनुसार उसे कुल माल कम्पनी की देना पढ़ता था। मुचलके पर ज़बरदस्ती हसावर 'करवा लिये जाते थे श्रीर दादनी का रूपया कीड़े लगा लगाकर जुलाहा के मत्थे मढ़ दिया जाता था। वे गुमारतों के गुलाम वन जाते थे थीन किसी दूसरे के हाथ श्रपना माल येच न सकते थे। उन पर बरावर पहरा रहता था, जिसका खर्चा भी उन्हों के। देना पड़ता था श्रीर थान पूरा होते ही करचे से उतार लिया जाता था। <sup>१</sup> इस माल का दाम कम्पनी मनमाना देती थी। सन् १७८६ के एक पत्र में संचालकों ने भी इसको माना है। वे लिखते हैं कि ज़ुलाहे कम्पनी के ऋघीन काम करना पसन्द नहीं करते, क्योकि उनको पूरा दाम नहीं मिलता है। अन्य विदेशी हमसे २० से ३० सैकडा ्रम्रधिक दाम देते हैं। इसका फल यह हुया कि बहुत से जुलाहा ने , अपनाःकाम छोड़ दिया।

'खेती की भी यही दरा। थी। वेल्ट्स का कहना है कि रेयत खेती के साप साथ कताई बुनाई का काम भी करती थी, पर गुमारतों के अव्याचार के साप साथ कताई बुनाई का काम भी करती थी, पर गुमारतों के अव्याचार के कारण खेती में भी वाचा पड़ने लगी। किसानों को जाना तक देना मुश्किल है। गया, जिसके लिए उहें मालविभाग के अफ़्सर तंग करने लगी। मुश्किल है। गया, जिसके लिए उहें मालविभाग के अफ़्सर तंग करने लगी। मुश्किल है। गया, जिसके लिए उहें मालविभाग के विचार किसोनों को अपने इनका अव्याचार कभी कभी इतना वढ़ जाता था कि वेचारे किसानों को अपने इनका अव्याचार कभी कमी इतना पड़ता था वा रेश छोड़कर भाग जाना पड़ता था। व्यापार और रोती की यह दशा होने के कारण जनता की आर्थिक

१ बेहिट्स, कसीडरेशन आन श्रांडयन अफ़ेयर्स , ए० १९१-९४।

दरा। बड़ी शोचनीय हो गई। इसके श्रतिरिक्त बहुत सा धन इँग्डेंड चला गया, नवाबी शासन के एतन से पहुतों की रोज़ो मारी गई, जिसका परिणाम यह हुचा कि देश में बेकारी बहुत वड़ गई थीर लूट-मार होने लगी।

वक्सर की लड़ाई—मीरकासिम भागकर श्रवध पहुँचा। वहाँ के नवाव शुजाउद्दीला ने उसका बहुत श्राद्दर किया । इन दोनों ने एक बड़ी सेना एकत्र की थीर मुगल सम्राट् शाहबालम की साथ लेकर, सितस्यर सन् १७६४ में, विहार तथा वंगाल पर धावा कर दिया। सुगृल सम्राट् यही शाहजादा था, जी पहले विहार पर हमला कर चुका था। इन लोगों की सेना ४० से ६० हज़ार तक कही जाती है। मीरकासिम ने इस सेना के श्रच्छी शिचादी थी। ता० २३ श्रक्तूबर सन् १७६४ की बक्सर में अगरेज़ों से लबाई हुई। उनकी सेना में ७०७२ सिपाही थे, जिसमें =१७ गोरे थीर २० तीर्पे थीं। मेजर मनरी इस सेना का सेनापति था। सबेरे ६ वजे से तीसरे पहर तक घेार युद्ध हुआ। नवाय की सेना वदी वीरता से लड़ी, पर सम्राट्की सेना ने पूरा साथ नहीं दिया थीर शुजाउद्दीला से भी कुछ मूलें हुईं, इसलिए धन्त में थगरेज़ों की ही विजय हुई। शुजाउद्दीला तथा मीरकासिम मेदान से भाग निकले थीर शाहशालम खँगरेजों की रारण में था गया । थारेज़ों ने शुजाउद्दीला का पीछा किया थार जुनार तथा इलाहाबाद के किले छीन लिये। वनसर की विजय ने पतासी का काम पुरा कर दिया ।

मीरजाफ़र की मृत्यु—सन् १०६२ में रुद्ध नवाय भीरवाफ़र मर गया थार उसका लड़का नजमुद्दीला गद्दी पर येंग । इसके साथ थांगरेज़ों ने किर एक नई सन्ति की । इसके खनुसार नवाब की घपनी सेना कार भी घटानी पद्दी थार अपरोज्ञों सेना को चरावर २ लाफ रनया माहवार देना मंदूर करना पद्मा । मुहम्मदिन्ता गाँ नगवव बनाया गया थार नवाब के बड़े बड़े घफ़्सरों को नियुक्त करने या निकालन का खिकार खेगरेज़ों के दिया गया । नयाथी मालगुज़ारी बमूल करने के लिए मुलसिरों का रस्पना थीर निकाल लना भी थांगरेज़ा के ही हाथ में रस्ता गया । स्थानार के विषय में मीरवाफ़र के साप सन् १७६२ में जो सन्ति हुईंथी, उसकी सब रातें मान ली गईं। क्रॅंगरेज़ें के द्वारा सुगल सम्राट्से स्वेदारी की सनद प्राप्त करने का वचन भी नवाब की देना पड़ा। इस तरह नवाब की शक्ति जकद दी गईं श्रीर फिर से स्वाधीन होने की चेष्टा करने का कोई श्रवसर नहीं रखा गया।

शासन के किन भार से मुक्त हो कर विषयी नजमुद्दीला वहा प्रसक्ष हुया, पर साथ ही साथ वंगाल में नवाबी शासन का श्वन्त हो गया। योड़े दिन बाद श्वंगरेज़ों के श्रद्धारेष से राजा नन्दकुमार दीवानी के पद से हटा दिया गया। श्वंगरेज़ों के श्रद्धारेष से राजा नन्दकुमार दीवानी के पद से हटा दिया गया। सिराग्रद्धीला के समय में यह हुगली का फीजदार था, मीराजाफ़र ने इसके। श्वपता दीवान वनाया था। यह राज्य की श्वामदनी का भेद श्वंगरेज़ों को श्वमी न देता था श्वीर श्वाबद्धीला तथा शाहश्रालम की सहायता से नवाब कभी न देता था श्वीर श्वाबद्धीला तथा शाहश्रालम की सहायता से नवाब को स्वाधीन वनाना चाहता था। इसी से श्वंगरेज़ चिड़ते थे, परन्तु उनके को ह्याधीन वनाना चाहता था। इसी से श्वंगरेज़ चिड़ते थे, परन्तु उनके वहुत कुछ कहने सुनने पर भी भीरज़ाफर ने उसको नहीं निकाला था। इस बहुत कुछ कहने सुनने पर भी भीरज़ाफर ने उसको नहीं निकाला था। इस वहुत कुछ कहने सुनने पर भी भीरज़ाफर ने उसको नहीं निकाला था। इस वहुत कुछ कहने सुनने पर भी भीरज़ाफर ने उसको नहीं निकाला था। इस वहुत कुछ कहने सुनने पर भी भीरज़ाफर ने उसको नहीं निकाला था। इस वहुत कुछ कहने सुनने पर भी भीरज़फर ने उसको नहीं निकाला था। इस वहुत कुछ कहने सुनने पर भी भीरज़फर ने उसको नायव, दीवान, मुससही, सुनी श्वंगरेज़ों के श्वाद्मी हो गये।

वलाइव की दूसरी गवर्नरी—वन्सर की लड़ाई के बाद की राजनैतिक स्थिति का वर्षन किया जा जुका है। शाहशालम श्रीर शुजावहीला के
साथ इस समय तक कीई सममीता नहीं हुआ था। उनके साथ सन्धि हो जाने
पर वंगाल के नवाव की क्या स्थिति होगी, यह प्ररंत भी इल करना था। इधर
कम्पनी की भीतरी दशा बढ़ी शोचनीय हो रही थी। संचालकों की श्राज्ञ
कम्पनी की भीतरी दशा बढ़ी शोचनीय हो रही थी। संचालकों की श्राज्ञ
के विकद उसके कमैचारी बंगाल की राजनीति में भाग लेते थे श्रीर अपना
निजी व्यापार करते थे। नवावों से उनको बढ़ा धन मिलता था श्रीर वे कम्पनी
निजी व्यापार करते थे। नवावों से उनको बढ़ा धन मिलता था श्रीर वे कम्पनी
निजी व्यापार करते थे। नवावों से उनको बढ़ा धन मिलता था श्रीर वे कम्पनी
निजी व्यापार करते थे। नवावों से उनको बढ़ा धन मिलता था श्रीर वे कम्पनी
निजी व्यापार करते थे। स्वावों से उनको बढ़ा धन सिलता था श्रीर के किए
के सन्धिना की कभी चिन्ता न करते थे। सेना में भी श्रशान्त थी, सिपाहियों
को भी रुपये का लालच लगा हुआ था। इस दशा के। सुपारने के लिए
सन्धान्त १०६१ में बलाइव किर से गवर्नर थनाकर भेजा गया। इस बार उसको

१ डाडवेल, डूप्ले ऐंड वलास्व, पृ० २४३-४४।

प्रधान सेनापति का पद भी दिया गया त्रोर शासन के दे।पों की दूर करने के लिए बहुत से त्रधिकार दिये गये।

क्लाइव के सुधार—भारतवर्ष पहुँचकर क्लाइव ने पहले कम्पनी के कमेचारियों को ठीक करने की श्रोर ध्यान दिया। संचालको ने उसके श्राने के बहुत पहले नवावों से इनाम न लेने श्रीर निजी व्यापार नकरने के लिए लिख -मैजा था, परन्तु कलकत्ता की कीसिल ने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया था। संचालकों की श्राह्म के विरुद्ध कोसिल तक के मेम्बर नवायों से खुन धन लेते थे। कमनी के प्राय: सभी कर्मचारी घुस खाते थे। इस दशा का वर्णन करते हुए स्वयं बलाइब, ता॰ ३० सितम्बर सन् १७६१ के पत्र में, संचालका की -लिखता है कि भारतवर्ष पहुँचने पर मैने देखा कि शासन का कहीं नाम तक नहीं रह गया है। सुब धन मिलते से अफ़सर लोग बड़ी शान से रहते है श्रीर उनके मातहत भी उन्हीं का श्रमुकरण करते हैं। सेना-विभाग की भी इसका चस्का लग गया है श्रीर व्यवस्थाका बन्धन ढीला हो रहा है। पुसलोरी थ्रोर श्रारामतलयी श्रधिक बढ़ जाने से कोई राज्य कायम नहीं रह सकता है। कम्पनी के गुमारता रेयत पर श्रत्याचार करते है। मुक्ते भव है कि इस देश में श्रमरेज़ों के नाम पर वह ऐसा धब्बा लग रहा है जो कभी न छटेगा। महत्त्वाकाचा, सफलता थोर धाराम-तलगी से एक नई शासन-व्यवस्था उत्पन्न हो गई है, जिससे धगरेज़ों की प्रतिष्टा घट रही है तथा कम्पनी में विश्वास उठ रहा है। यह साधारण न्याय तथा मानवता के भी विरुद्ध है।

इस दशा को सुवारने के लिए उसने कर्मणारियो से एक नया प्रतिज्ञा-पत्र लिखवाया, जिसमें उन्होंने भेंड या नजराना न लेने का बचन दिया। परन्तु इससे पह न समझना जाहिंदु कि यह प्रधा धन्द हो गई। नये प्रतिज्ञान्पत्र का धाराय केवल इतना हो था कि चार हजार से कम की रक्षम के लिए कीसिज की अनुमति जेनी पड़ेगी और क्षिक होने से अस रक्षम के कस्पत्ती को दें देना पड़ेगा। हसका कल यह हुआ कि कर्मणारियों के नजराना लेने से कस्पनी की जो हानि होती थी, वह बन्द हो गई। इस पर इतिहासकार मिल ने ठीक लिएता है कि नज़राने की स्कृम श्रव वजाय कर्मचारियों के कम्पनी की जेव में जाने लगी । इस सुधार में बलाइव के। यड़ी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा, परन्तु श्रन्त में उसने सबके। दवा लिया ।

कर्मचारियों के निजी ध्यापार के यह बन्द न कर सका, इसका मुख्य कारण यह या कि उन दिनों इसके बन्द करने की उपयोगिता में उसके। स्वयं विश्वास न या। उसका कहना था कि कर्मचारियों को प्रच्छा येतन नहीं मिलता है, उनका नज़शना लेना भी बन्द करा दिया गया है, ऐसी दशा में विना निजी ध्यापार के उनका एचाँ पूरा नहीं पढ़ता है। इसिलिए उसने यहे बड़े प्रफुसरों की एक सोसायटी को नमक, सुपारी, प्रकीम और तमाख् के ध्यापार का टेका दे दिया। इसने लाभ का छुछ हिस्सा कम्पनी के निलता था थीर चाकी हिस्सेदारों में बँट जाता था। कम्पनी के संचालक इसके विरुद्ध थे, पर तब भी उसने इसका प्रथम्य कर दिया।

इन दिनों कलकत्ता की कैंसिल में बड़ा गोलमाल था। कम्पनी का सारा प्रबन्ध सीर शासन इस कैंसिल के हाथ में था। कैंसिल के सदस्य प्राय: सहारा प्रबन्ध सीर शासन इस कैंसिल के हाथ में था। कैंसिल के सदस्य प्राय: बढ़ी बढ़ी केटियों से थ्रप्यच होते थे। जब उनके प्रवन्ध के थ्रालोचना कैंसिल में होती थी, तब ये निष्पच भाव से विचार नहीं करते थे। चलाइव की यह भी पता छगा था कि कई एक सदस्यों ने नवाथ नजमुहीला थीर बाय भी पता छगा था कि कई पक सदस्यों हो। इस कैंसिल में जब नाय मुहम्मदिखा हुएँ से बड़ी बड़ी रकृमें ली हैं। इस कैंसिल में जब जाएं खाली हुई तब चलाइव ने मदरास से चार आदमियों को छुछाकर मेम्बर बनावा। वह मदरास के कर्मचारियों को श्रिथक ईमानदार समम्मद्राय बनावा। वह मदरास के कर्मचारियों के खिए उसने यह भी निषम कता था। कैंसिल की न्याय में निष्पच रखने के लिए उसने यह भी निषम बना दिया कि कैंसिल के मेम्बरों को हुई श्रीर पद न दिया जाय।

बलाइव ने सेना के संगठन में भी बहुत कुछ सुधार किया। मेजर कार्नक की उसने मेनायति बनाया खोर पेदल सेना के तीन बड़े बड़े दल कर दिये। इनका भार योग्य अफ़सरों की दिया गया। इन दिनों सेना का लुखे खूब इनका भार योग्य अफ़सरों की दिया गया। इन दिनों सेना का लुखे खूब बड़ा हुआ था। कम्पनी की कुल आमदनी इसी में लुघे हो जाती थी। अफ़-सरों की बेतन के खतिरिक्त भत्ता मिलता था। मीरजाफ़र ने इस भत्ते की रक़म की हुमना दिया था। बब तक नवारों से यह रक्म मिलती रही, तब तक तो कोई बात न थी, पर लड़ाई बन्द है। जाने से यह रुपया इस समय कम्पनी की देना पढ़ता था। हुएने भन्ते का निषम बंगाल ही में था, मदरास में इतना भन्ता न मिलता था, इसलिए बहाँ के अफ़सर बहुत असन्तृष्ट थे। कम्पनी का ख़बाँ कम कर्ते और मदरास के अफ़सरों हो शान्त करने के लिए क्लाइव ने 'उपल भन्ते' के निषम को उठा दिया। इसके विरुद्ध अफ़्सरों ने बड़ा आन्दोलन मचाया पर उसने समझ प्रान्त कर दिया।

राजनैतिक मृबन्थ—चलाइव के छाने के पूर्व वनसर का युद्ध हो चुका था, परन्तु इस समय तक कोई सन्धि नहीं हुई थी। वनसर से भागकर ग्रुजावद्दोला ने मराठों और रहेलों को मिलाने का प्रयत्न किया, परन्तु इसमें उसकी सफलता न हुई। इचर छंगरेज़ों ने उसके कई अफ़्तरों को फोड़ लिया। इसलिए ग्रुजावद्दीला इस समय सन्धि के लिए तैयार था। ग्राह्मालम की कोई गिनती ही न थी। वनसर की विजय पर खंगरेज़ों को उसने सबसे पहले वधाई दी थी। मीरक़ासिम भागा हुआ था।

इलाहाबाद की सन्धि—चगस्त सन् १७६१ में इलाहाबाद की सन्धि हुई। ग्रुजाबरीला से कड़ा धीर इलाहाबाद की ज़िले लेकर शाहधालम की दिये गये। धेगरेज़ों के प्राप्तैना करने पर उसने कम्पनी को बंगाल, विहार और उन्नेसा की 'दीवानी' धर्यात कर वस्तुल करने का अधिकार दे दिया। उसे 'ध्यपनी इंच्छा के बिक्ट्' भेदा करना पड़ा। दे धोरेज़ों ने स्वाची धाम-देनी से २६ लाख रूपमा सालाना सलाट् को देना स्वीकार किया धीर उसकी रंगी से २६ लाख रूपमा सालाना सलाट् को देना स्वीकार किया धीर उसकी रंगा का भार धपने हाथ में लिया। ग्रुजाबरीला ने धोरीज़ों की २० लाख रूपमा हराताना देना स्वीकार किया धीर अध्य में बिना महस्तुल के ज्यापार करने की धनुमति दे दी। धीरोज़ धवय में भी धपनी कोटियां खोलाना पाहते थे, परन्तु बेनाल की दशा देखकर ग्रुजाबहीला ने इस ग्रांते की मोनूर

१ कलेंडर ऑफ परशियन करस्वाउँस, ति० १, ५० ३८५ ।

२ सियर-उल-मुवास्त्वन, जि० ३, ५० ९ ।

नहीं किया। श्रुजावहीला श्रीर श्रगरेजा ने एक दूसरे की रचा करने का भी वादा किया। यंगाल के नवाय नजमुदीला से कर यसूल करने के सब श्राध कार ले लिये गये श्रीर उसके यदले में ४३ लाल रुपया सालाना उसके।



दीवानी प्रदान

दिया जाने लगा। उसके मरने पर यह रकुम घटाकर ४१ लाल कर दी गई। इस सरह प्रबन्ध करके सन् १७६७ म क्लाइव ईंग्लेंड वापस कला गया।

नलाइव की नीति—चलाइव बढ़ा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। वह देश श्रीर कम्पनी की स्थिति को खूब समम्ता था। यश्सर के युद के बाद यदि बह चाहता ती खल्च पर प्रधिकार करके दिल्ली तक वेबड़क धावा लगा सकता था, परन्तु ऐसा करना उसने उचित नहीं समका। बगाल थोर विहार म श्रारोजां की शक्ति इस समय दह नहीं हो पाई थी। ऐसी दशा म प्रागे अत्रारेजां की शक्ति इस समय दह नहीं हो पाई थी। ऐसी दशा म प्रागे कदम बहाना कंपनी के लिए उसकी राय में "पागलपन" था। इसी लिए बगाल, विहार और बढ़ीसा में संगरेजी शक्ति हर करना ही उसने थपना बहुंस्थ रखा। इसी उद्देश्य से उसने शुजाउद्दीला के साथ सन्धि की। मराठे उस समय दिवली तक पहुँच चुके थे थीर पूर्व की तरफ बराबर यह रहे थे। ह्यार रहेले ज़ोर पकड़ रहे थे। शुजाउद्दीला इन देंगों की मिलाकर श्रेमरें रेज़ों की शिक नष्ट करना बाहता था। ऐसी दशा में शुजाउद्दीला से मित्रता कर लेते डी में बलाइव ने श्रेमरेंजों का हित देखा। श्रय कोई शक्ति उत्तर-पश्चिम की श्रोर से बिना शुजाउद्दीला से लड़े हुए वंगाल पर आफमण न कर सकती थी। इस तरह वंगाल की पश्चिमी सीमा की उसने दड़ बना दिया। श्रयहारहवीं शताब्दी के श्रन्त तक श्रीमरेंजों ने श्रवध के सन्वन्ध में इसी नीति से कान लिया। श्रवध यन्त तक श्रीमरेंजों ने श्रवध के सन्वन्ध में इसी नीति से कान लिया। श्रवध पता समय वंगाल की यही भारी श्राट् था, उसके तीवना विद्यानी न थी।

हाहश्यालम से दीवानी लेने में भी एक बड़ा भारी रहस्य था। सम्राट् को २६ लाल रुपया सालाना देना प्रलाह्य ने वेंही स्वीकार नहीं कर लिया था। वह अंगरेज़ों की शरण में था और नवाय वज़ीर ने उसका साथ छोड़ दिया था: क्लाइय यह अच्छी तरह जानता था कि सुगृल सम्राट् का नाम बना हुआ है। स्वतंत्र होते हुए भी देशी दासक उसी के साम्राट्य के पदा- एकारी हों में अपना मान सम्मते हैं। ऐसी द्या में विना कोई वहा पद पाये अगरेज़ों का सम्मान नहीं हो सकता, साधारण जनता में वे म्यापारी ही कहला- अगरेज़ों का सम्मान नहीं हो सकता, साधारण जनता में वे म्यापारी ही कहला- अगरेज़ों का सम्मान नहीं हो सकता, साधारण जनता में वे म्यापारी ही कहला- अगरेज़ों का सम्मान नहीं हो सकता, साधारण जनता में वे म्यापारी ही कहला- अगरेज़ों का सम्मान नहीं हो सकता, साधारण जनता में वे म्यापारी का एकदम नाश नहीं हो गया था। उनकी सरकारों को देश की वास्तिक स्थित का पता न था, वे इस समय भी सुगृल सम्राट् की भारतवर्ष का सचा शासक मानती थीं। ऐसी दशा में विना मुगृल सम्राट् की भारतवर्ष का सचा शासक मानती में हसपेप करना जिता नहीं जान पढ़ता था। विदेशी सरकारों हो दिष्ट में अपने कारों के नियमानुसार सिद्ध करने के लिए ग्राही फ़रमान की यद्दी थायरचलता थी। भे

वंगाल के नवाव के साथ भी इसी नीति का धवलम्बन करके दीहरे शासन की प्रधा चलाई गई। यदि धेगरेज़ धाहते तो वंगाल के नवाब स्वयं

१ जाडबेल, पूष्त्रे ५उ क्लाइब, प्० १४७ ।

यन सकते थे, परन्तु धन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से खुले तौर पर शासन करना ठीक नहीं था। दूसरे कम्पनी एक स्वापारिक संख्या थी, वह कोई राज्य न थी। भारत की जनता का भी ध्यान रखना था। 'नवानों के ध्रत्याचार से पीढ़ित होते हुए भी वह किसी प्रकार के राज-परिवर्तन के लिए तैयार न थी। स्वातिद्वेशे से चले आये हुए नवावी शासन वेत वह एकदम नष्ट होते हुए न देखना चाइती थी। कम्पनी के राज्याधिकार को स्वयं हुँग्लंड को पालाँगेंट भी इस समय न मानती। इसलिए पहें की थोट में शिकार खेलने के लिए देशिंद साम की गोजना की गई।

क्लाइव ने स्वयं इसको स्पष्ट शब्दों में माना है। प्रकट रूप से शासन-भार लेने में जो कठिनाइयां होतीं, उनका उल्लेख करते हुए वह ता० ३० सितम्बर सन् १७६१ के पत्र में लिखता है कि इससे कम्पनी का खर्चा बहुत यद जायगा। इसके श्रतिरिक्त यदि कम्पनी के कर्मचारी कर वसल करने लगेंगे. तो विदेशी साष्ट्र तुरन्त ही बुरा मानने लगेंगे श्रीर विदिश सरकार से शिकायत करेंगे, जिसका परिणाम कम्पनी की बड़े चक्कर में ढालेगा। यह कभी सम्भव नहीं कि फ़्रांसीसी, उच श्रीर डेन लोग श्रांगरेजी कम्पनी को बंगाल का नवाब मान लेंगे श्रोर उसके हाथ में व्यापार का महसूल श्रीर उन ज़िलों की मालगुज़ारी, जिनका उन्होंने शाही फरमान, या भूतपूर्व नवावों द्वारा पाया है, देने लगेंगे। ऐसी दशा में जिस नीति से काम निकाला जाता था, उसका वर्णन क्लाइव तथा उसके साथिया ने ता० २४ जनवरी सन् १७६७ के एक पत्र में इस प्रकार किया है—''श्रपनी वर्तमान ग्रवस्था में हम लोग, नवाब के नाम की खाया के नीचे छिपे हए एक र्वेच की तरह हैं, जो श्वसत्ती संगठन में विना किसी प्रकार की वाघा डाले हए. शासन के बृहत यंत्र की चुरचार चला रहा है। इससे नवाब के श्रधिकारी पर किसी प्रकार का आवात नहीं होता है, पर साथ ही साथ उसकी शक्ति घट जाती है और हमारी शक्ति बढ़ जाती है। शासन तथा न्याय, घफसरी का रखना या निकालना थ्रीर ऐसे ही राजसत्ता के श्रन्य घषिकार, जो प्रतिष्ठा के लिए श्रावश्यक हैं श्रीर जिनके कारण हमारे दीच बड़ी रुकावटें पड़ती हैं,

तथा अन्य यूरोपियनों को जलन होती है, श्रव भी सदा की भांति नयाब के हाथ में हैं। ?? ९

श्रपनी नीति में इन्ते की मूखों को सुधारते हुए उसने उसका बहुत कुड़ श्रुकरण किया। उसके दोहरे शासन की श्रागे चलाना श्रसम्भव हो गया, परन्तु इस समय इसके श्रतिरिक्त श्रीर कोई उपाय न था। भारतवर्ष में वह यूरोपियनों से बड़ा वयदाता था श्रीर उनके नष्ट करने का वरावर प्रयस्न किया करता था।

उसका चिर्नि— अमीरचन्द के घोखा देने और मीरजाफूत से बड़ी खड़ों रक्षे लेने का उसके चिरत्र पर बड़ा भागी कर्ल क लगाया आता है। इतिहासकार हिमय की राव में जाली सिन्ध का समर्थन "धार्मिक या राजनैतिक" 
देनों में से किसी दृष्टि से नहीं किया जा सकता है। नज़राना और जागीरें लेना उन दिनों साधारण यात थी। क्रांसीसिवें ने भी ऐसा ही किया था, श्रंगरें क्र कम्पनी के द्वीरा कमेंचारी भी यही करते थे। यदि क्लाइव के साथ 
श्रंगरें क्र कम्पनी के द्वीरा कमेंचारी भी यही करते थे। यदि क्लाइव के साथ 
श्रंगरें क्र कम्पनी के द्वीरा कमेंचारी भी यही करते थे। यदि क्लाइव के हित को 
विखकुल न मूल जाता था। जब इँग्लेंड व्ययस जाने पर उस पर प्रिमेशा 
चलाया गया, तब पालाँगेंट की कार्मस सभा ने यही कहकर उसको छोड़ 
दिया कि नज़राना लेने के "साथ ही साथ रावर्ट लार्ड क्लाइव ने देश की वड़ी 
भारी और भीग्य सेवा की।"

करनती के संचालकों की आज्ञा के विरुद्ध उसने कर्मचारियों की निजी व्यापार जारी रखने दिया, इसकी इतिहासकार मिल ने बड़ी निन्दा को है। वह उसमी बनाई हुई 'सिसायटी' के कार्यों को "लज्ञानक" बताजाता है। उसके इस मत का इतिहासकार सिमय भी समर्थन करता है। वह लिखता है कि किसी निय्यन इतिहासकार के लिए यह कहना आसम्भव है कि कलाइव प्रियाई लोगों के साथ उन्हों के खल-करट की चालों के। न चलता था, धन का उसको लालच न था, और बिना किसी सोच-विचार के उसकी गासि के लिए वह चेटा न करता था। इस निष्यं से उसकी महति पर निश्चय धन्या

१ स्मिथ, ऑस्तकोई विस्ट्री ऑफ शटिया, १० ५०७।

लगता है। प्रपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे साधनों के उचित था अनु-चित होने का कुछ भी ध्यान न रहता था।

किस खित में क्या करना चाहिए, यह दुरन्त ही उसकी समझ में था जाता था। यिना किसी सैनिक छिचा के वह एक श्रमुभवी सैनिक छी तरह काम करता था। विपत्ति के समय में वह कभी विचलित न होता था। कनॉटक के नदाव ने उसकी 'सावितज्ञंग' की उपाधि दी थी, इसी नाम से वह देश भर में प्रसिद्ध था। भारत में रहते रहते नवावों डंग से रहने का उसे श्रम्यास एवं गया था। आरत में रहते रहते नवावों डंग से रहने का उसे श्रम्यास एवं गया था। सुवाये में वह वढ़ा उदास रहा करता था भीर श्रम्भी खाने लग गया था। सन् १००४ में उसने बास्महत्या कर ली। वड़े केठिन समय में अम्रोसीसियों से उसने बारोज़ों की रचा की और बंगाल में व्रिटेश साम्राज्य की नींव दाली।

१ रिमथ, ऑक्सकोर्ड हिस्टी ऑफ श्रुडिया, ४० ५०६ ।

## परिच्छेद ४

## देश की दशा

पानीपत की प्रभाव — वहले तीन पेशवाओं के समय में मराठों की उन्नति देखकर जान पहना था कि किसी दिन सारे भारत में उनका साम्राज्य स्थापित हो जायगा, परन्तु सन् १७६१ में पानीपत के मैदान में यह श्राशा सदा के लिए बिजीन हो गई। सुग़ल साम्राज्य का पतन हो ही लुका था, मराठों की हार के साथ साथ खँगरेज़ों का मार्ग साफ़ हो गया। वंगाल में बताइन ने जिस साम्राज्य-मूच का थारोपया किया था, उसको मराठे कभी न पनपने देते, परन्तु धँगरेज़ों के सीमाम्य में कुछ काल के लिए मराठों की तील गति हक गई थीर इस अवसर में उस मुख की नहें चंगाल की उत्तर भूमि में अब्दों तरह पँस गई। इसी लिए कुछ इतिहासकारों का मतत है कि जिटिश भारत के इतिहास मं पतारी के युद्ध की खपेषा पानीपत का युद्ध अधिक महत्त्व का है। इस युद्ध ने उत्तरी भारत में एक ऐसी खिति उरएन्त कर दी कि जितिश

सम्राट् ग्राह्आलाम---इलाहायाद की सन्धि के बाद से सम्राट् ग्राह-भ्रालम भैंगरेज़ों के हाथ में भ्रा गया था। इलाहाथाद में उसका हर तरह से भ्रपमान किया जाता था। मेजर हिमय ग्राही महल में दट गया था थीर उसने नीवत का यजना तक बन्द कर दिया था। भैं श्रारेज़ों को जब उससे कोई काम

१ सियर-उल-मुतालरीन, बि० ३, ५० १०।

लेना होता था तब वे उसकी रुपया भेजना बन्द कर देते थे। श्रपनी इच्छा के विरुद्ध ग्रॅंगरेज़ों के दबाव डालने पर उसे शुजाउद्दीला से भी मेल करना पढ़ा था। इस तरह अपने की विवश देखकर वह इलाहाबाद से भागने का प्रयत्न करने लगा । इधर मराठों ने दिल्ली पर फिर श्रधिकार कर लिया श्रीर शाहकालम की बुला भोजा। सन् १०७२ में वह घँगरेज़ों के हाथ से निकत्त भागा श्रीर मराठें की सहायता से दिल्ली के सिंहासन पर जा बैटा। माहादजी सिन्धिया उसकी श्रीर से शासन करने लगा। शाहश्रालम ने कड़ा थीर इलाहाबाद के ज़िले भी मराठों की दे दिये पर श्रॅगरेज़ों ने क़िला ख़ाली नहीं किया।

श्चवध के नवाब बज़ीर—सन् १७३२ में सादतश्रली ख़ाँ श्रवध



शुजादहीला

कई बार प्रयत्न किया। बन्सर की हार के चाद उसने श्रेंगरेज़ों से मित्रता

का सूबेदार नियुक्त हुया था। सन् १७३६ में उसका भानजा सफदरजंग नवाब हथा। सन् १७१४ में उसके मरने पर शुजारदीला गद्दी पर थैटा। इसकी सहायता से सन् १७६१ में यहमदशाह धनाली की पानीपत में विजय हुई । उसने शुजाउद्दीला की सम्राट का वज़ीर चना दिया। नेवाय श्रजाउद्दीला ने घपनी सेना के। पारचात्य रग-प्रणाली सिप्र-जाने का प्रयन्ध्र किया थीर तोर्षे बनाने के लिए कई ईजी-नियर रखे। उसने धेंगरेजों को वंगाल से निकालने का

कर लेने ही में अपना हित समका और तब से बराबर उनका साथ देता रहा। ज्यारेज़ों की नीति को वह , ख्व समकता था, इसी लिए उनके बहुत कुछ कहने-सुनने पर भी उसने उनको अध्यय में के।टियाँ लेलिन की अजुमति नहीं हो। इलाहाबाद की सन्यि से उसके अवय तो वापस मिल गया, पर वह विलक्कत तबाह हो गया। कहा जाता है कि इस समय पर उसने अपनी बेगम की नथनी तक वेंचकर अंगरेज़ों को रुपया दिया था। 8

रहेलों का राज्य— रहेल यंड में, जो पहले 'करेर' कहलाता था, वहुत से श्रकुगानी बसते थे। ये बड़े वीर श्रीर लड़ाकू थे। श्रीर गज़ेव के मरने पर श्रलीमुहम्मद नाम के एक सरदार ने यहाँ श्रपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। कुछ लोगों का कहना है कि पहले वह एक जाट हिन्दू था। उसने श्रपनी सेना का अच्छा संगठन किया श्रीर श्रपनी उदारता से प्रान्त के सद सरदारों हो मिला लिया। श्रांवला में इसकी राजधानी थी। सन् १७४६ में यहाँ उसकी मृख्य हुई। मरने के पूर्व वह श्रपना राज्य श्रपने लड़कों के वार्ट मया श्रीर हाफ़्ज़ रहमतलां की उनका संरचक तथा हुंडीक्षां को सेनाच्यह बना गया।

हाफ़िज़ रहमतालां ने शासन में कई एक सुधार किये। व्यापार की उन्नति के लिए उसने सब प्रकार के महस्ल उठा दिये। सरदारों ने इसका बड़ा विरोध किया, क्योंकि इससे उनकी आध्य के बड़ी हानि पहुँची, परन्तु उसने प्रवाहित की दिए से इस विरोध की कुछ भी पर्वाह नहीं की। इस स्वतंत्र व्यापार से स्हेललंड के वड़ा लाभ हुया। उसके शासन-काल में हिन्दू प्रजा की भी रचा हेरती थी और उसके साथ कोई घरवाचार न होने पाता था। इस हमतालों पीलीमीत में रहता था। वह बड़ा विद्वान् था। उसके पास पुस्तकें का एक घरवड़ा संप्तह था, जो उसके मरने पर सा। उसके पास पुस्तकें का एक घरवड़ा संप्तह था, जो उसके मरने पर लाउनक चला गया। इसकें पर विद्वानं सामा पर मराधों का जोर रहता था श्रीर एवं की श्रीर श्रवण का राज्य था। इन दोनों की श्रीर श्रवल का राज्य था।

१ सियर-उल-मुतात्वरान, जि॰ २, ५० ५८५।

२ स्ट्रैची, हेस्टिंग्व पेंड दि रुद्देला बार, पु॰ ३०-३१।

रोकने के लिए रुइले कमी मराठों से मित्रता करते थे श्रीर कभी नवाब बज़ीर से।

सिखों का संगठन—इधर पंजाब में सिखों का ज़ोर वह रहा था। अपने बल का जान होने पर धोरे धोरे इनमें भी ज़मीन के मालिक बनने की इच्छा हो रही थी। इनके कई एक दल बन गये थे, जो मिसल' कहलाते थे। इनमें १२ मिसले मुख्य थीं। जो सरदार जिस मिसल को स्थापित करता था, वह मिसल उसी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती थी। एक मिसल को स्थापित करनेवाला सरदार भींग बहुत पीता था, इसलिए उसकी मिसल 'भंगी' कहलाती थी। इन मिसलों की जहीं जो ज़मीन मिल गई, उसी पर उन्होंने अधिकार कर लिया। इसका फल यह हुआ कि थोड़े ही काल में पंजाब मुगल वादशाहों के हाथ से जाता रहा। सरदार जसासिंह ने लाहिर जीत लिया और वह अपना सिका चलाने लगा। अहमदयाह दुर्गनी कई बार आक्रमण करके भी सिलों को दबा न सका, उन्होंने सरहिन्द छीन लिया और मुसलमान अध्याचार का भरपूर बदला लिया। अपन मे दुर्गनी ने पटियाला के एक सरदार को सरहिन्द का हाकिम बना दिया।

इन भिन्न भिन्न मिसलों को एकता में वीधनेवालो दो बन्धन थे, एक तो इन भिन्न भिन्न मिसलों को एकता में वीधनेवालो दो बन्धन थे, एक ती सिख धर्म की रचा श्रीर दूसरे खालसा की वजति । इन दो के सिवा मिसलों में श्रीर के दूसर का सम्बन्ध न था । को हूँ बाहरी शतु न होने पर थे दल श्रापस ही में लड़ा करते थे । इन मिसलों के श्राविरिक श्रमुतसर में 'श्रकालियों' का दल था, जिसके हाथ में गुरह्वारों का प्रबन्ध था। ये श्रकाली हर समय लड़ने मरने के लिए तेवार रहते थे । खालसा था। ये श्रकाली हर समय लड़ने मरने के लिए तेवार रहती थी, जो 'गुरुमाला' की नीति निधारित करने के लिए एक समा रहती थी, जो 'गुरुमाला' कहुडाती थी । श्रकालियों के श्रामंत्रित करने पर श्रमुतसर में प्रतिचर्य दो कहुडाती थी। श्रकालियों के श्रामंत्रित करने पर श्रमुतसर में प्रतिचर्य दो बार इसकी बैटक होती थी। सर जान मालकम लिखता है कि इस श्रमसर पर बार इसकी बैटक होती थी। सर जान मालकम लिखता है कि इस श्रमसर पर बार इसकी बैटक होती थी। सर जान मालकम लिखता है कि इस श्रमसर पर बार है किसी एक योग्य सरदार के श्रमु कर एकता की श्रमस की श्रीर सरी की श्रम्मचरा में बाहरी शक्ति का सामना करते थे। पर भय की श्रासंका दूर हो जाने पर फिर सब मिसले अलग श्रलग हो जाती थीं श्रीर शापस में ही लढ़ने लगती थीं। सिख साम्राज्य स्थापित करने के लिए इन मिसलों का एक होना वडा श्रावस्यक था।

जाट त्रीर राजपूत- ग्रागरा धीर जयपुर के मध्य का भाग जाटों '

के हाथ में था। सरजमल इनका राजा था, जो भरत-पुर में रहताथा। पानीपत के युद्ध के श्रवसर पर पहले इसने सराठों का साथ दिया था, पर सदाशिवराच भाज के उद्दंड व्यव-हार से रुष्ट होकर यह वापस चला धायाथा। इतिहास-कार गुलामहसेन का कडना है कि शासन की वेल्यता में बससे बढ़कर इस समय केई दसरा हिन्दू राजा नथा। इसके मरने पर मराठाँ ने जाटों के भी दवाना प्रारम्भ कर



१ सियर-उल-मुतास्ररीन, जि० ४, ५० २७।

विया। राजपूरों ने मुगल साम्राज्य की व्यपने बाहुयल से बहुत दिनें तक रचा की थी, पर इन दिनों वे निर्मल हो रहे थे धीर उनका कोई येग्य नेता न या। राजपूताने में भी मराठों का व्यातंक जम रहा था धीर जयपुर, जोधपुर तथा उदयपुर के प्रसिद्ध राज्य सिन्धिया का प्रभुत्य स्वीकार करने लगे थे।

हैदरश्रली का राज्य-इधर दिख्य में मराठा तथा निजाम के श्वतिरिक्त मैसूर की एक नई शक्ति उत्पन्न हो गई थी। मैसूर पहले विजयनगर साम्राज्य का एक भाग था। उसके नध्ट होने पर वादयार वंश के हिन्दू राजाधी के श्रधीन हो गया था। इन दिनों यह वंश निर्वल हो रहा था थीर मैसूर का राज्य हेदस्थली के हाथ में था। हैदरश्रली का जन्म सन् १७३२ में हुन्ना था। इसका पिता मैसूर राज्य में नाकर था। हैद्रश्र्वती ने पहले अपना एक दल यना लिया श्रीर इघर उधर धावा लगाने लगा। उसके साथियें की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ने लगी। इस तरह उसकी शक्ति की बढ़ते हुए देख-कर मैसूर राज्य ने उसको सेना में नीकर रख लिया। उसने श्रपने सिपाहियों को खब शिचादी। डिंधीगल की मराठें से रचा करने पर सन् १७४४ में वह फ़ीजदार बना दिया गया । बीड़े दिन बाद उसे बंगलेार की जागीर दे दी गई थीर वह मैसूर सेना का सेनापति बना दिया गया। कर्नाटक की लढाहुयों में उसने फ्रांसीसियों का साथ दिया था, तभी से उसका फ्रांसीसियों से परिचय था। उसने श्रपनी सेना में कई एक फ्रांसीसियों का नौकर रखा श्रीर उनकी सहायता से श्रपना ते।पलाना टीक किया। उसने एक छोटा सा जहाजी बेदा बनाने का भी प्रयत्न किया। डेन चोगों से उसने एक जंगी जहाज़ ख़रीदा स्रीर उसका संचालन एक स्रार्शेन स्रक्तर के हाथ में दिया । दुरुस्ती के लिए यह अहाज बम्बई भेजा गया । हैदर से लढ़ाई छिड़ जाने पर ग्रंगरेज़ों ने इस को वहीं रोक लिया।

हैदरश्चली का प्रभुख देखकर मैसूर राज्य के श्वर्थ-सचिव लांडेराव ने उसकी शक्ति को रोकने के लिए बहुत छड़ प्रयक्ष किया, पर हैदरश्वली ने उसकी कृद कर लिया श्रीर जन्म भर तक एक लोहे के पिंजड़े में बन्द रखा। इस तरह मैसूर से निश्चिन्त हें कर उसने सन् १०६३ में वेदन्र का किंका जीत लिया। वन दिनों वेदन्र व्यापारिक दृष्टि से बड़ा प्रसिद्ध नगर था थीर आठ मील के पेरे में वसता था। इस खबसर पर पहुत सा धन हैदरखली के हाथ लगा। वास्तय में उसकी भावी मिलिक का प्रारम्भ यहीं से हुआ जैता कि वह स्वयं कहा करता था। सन् २०६६ में हिन्दु राजा के मारे पर वह एक प्रकार से मैसूर का राजा ही बन गया। कालीकट पर आक्रमण करके उसने मलावार पर भी अधिकार कर लिया। उसका राज्य मराठों थीर निजाम के राज्य से मैसूर का राजा ही बन गया। कालीकट पर आक्रमण करके उसने मलावार पर भी अधिकार कर लिया। उसका राज्य मराठों थीर तिजाम के राज्य से मिला हुआ था, इसलिए उन दोगों से उसका वरावर युद्ध हुआ करता था। मराठों ने कई बार उस पर आक्रमण किया, पर समय के अञ्चसार कमी वह जनसे लड़ता था और कमी उनको धन तथा भूमि देकर अपनी रचा करता था। इस तरह तीन चार वार मराठों ने उससे बहुत सा थत लिया। इससरी बोर निजाम में कोई दम न था, इसलिए हैंदर ने उसके कई एक ज़िलों हो दवा लिया।

श्रॅंगरेज़ों के साथ युद्ध हैदरश्रली की बढ़ती देखकर कंगरेज़ विनित्त हो रहे थे और दरश्रली भी जानता था कि विना श्रॅंगरेज़ों को नष्ट किये वह निश्चिम्तता से राज्य न कर सकेगा। इसिलिए दोनों युद्ध का श्रवसर हुँ इर हो थे। श्रारेज़ों से युद्ध करने के पहले हैदरश्रली के लिए यह श्राव- रवक था कि वह निज़ाम श्रीर मराठों को श्रवण पत्र में मिला लेवे। इन्हीं दिनों मराठों ने निज़ाम श्रीर मैसूर पर श्राक्रमण किया। निज़ाम ने पूर्प सम- मीत के श्रवुतार श्रांगरेज़ों से सहायता मींगी। हेदरश्रली ने युद्ध साथ भा देकर मराठों को लोटा दिया और कर्नाटक वालाव देकर निज़ाम को सेहिं हिता। जब जैसरेज़ी सेना कर्ने के पिठुंचो, तब उसको निज़ाम और हैदर की सेना से सामना की सहायता करने के। पहुँचो, तब उसको निज़ाम श्रीर हिदर की सेना से सामना करना पढ़ा। सन् १०६० में बंगामा श्रीर विनोमली

१ कहा जाता है कि खांडेराव के कैंद्र होने पर भैसर की रानी ने उसकी प्राप्त रक्षा को प्राप्तना को, उत्तर में दैदरमळी ने कहा कि में उसकी तीते के तरह पानुँगा। इसी किए वह उसकी दूष भात खिळाकर एक पिंबड़े में बन्द रखता था।

की लढ़ाह्या में हैदरक्षती की हार हुई। निज्ञाम से उसको कोई सहायता न मिली, उसने थॅगरेज़ों से किर सन्धि कर ली, पर हैदरअली थकेले ही लड़ता रहा।

मद्रास की सन्धि—सन् १०६म में हैदरखलों ने कहान निवसन के दल की नष्ट का डाला धीर धपने कई एक खान खेंगरेज़ों से धीन लिये र वह बरावर खेंगरेज़ों को दबाता हुआ मदरास के निकट तक पहुँच गया। धारेजों ने सन्धि का प्रखाव किया, वतर में हैदरखली ने दल से कहला भेजा कि "में मदरास के दार पर धा रहा हूँ, वहीं पहुँचकर गवर्नर और केासिल की खतों के सुन्या।" इस पर खेंगरेज घवड़ा गये और सन् १०६६ में उन्हें मजदूर होकर सन्धि करनी पढ़ी। इस सन्धि के धनुसार दोनों दलों ने वीती सुद् चेरा लोटा वर्ष भेरा सन् १६ दरखली की सुद्धायता करने का चवन दिया। इसमें मदरास के गवर्नर ने बज़े पूल की। खब उसको समय पढ़ने पर हैदरखलों की सहायता करने के लिए वचनवद हो जाता पड़ा। इस तरह हैदरखलों की स्थायता हुई थीर मैस्टर का पढ़ला युद्ध समास हुआ।

मराठों की शक्ति—चानांपन के युद्ध से मराठों की शक्ति वष्ट नहीं हुई, दत्तरी भारत में बनकी तीय गति कुछ काल के लिए अवस्य रुक गई, परन्तु इस पति की दिविष्य में पूरा करके वे शोध ही दिख्ली फिर जा पहुँचे। युद्ध के बाद बालाजी के मरने पर उसका दूसरा जड़का माधवराय यक्लाल पेशवा हुआ। योग्यता, साहम, वीरता और राजनीतिज्ञता में वह पहले

१ कहा जाता है जि इस अवसर पर हैदरअलों ने गररास के किले के काटक पर एक व्यानित लटकबा दिया था, निसमें जीतिल के मेन्यर और गवर्नर हैदरअलों के सामने युटंग टक रॉर थे। हैदरअलों गवरंगर को लन्मा नाक को, वो हाथा यो मेंद्र जा तरह था, पकले हुए या और उनमें मोहर्र गिर रही था। यासदों करनेल तिम्प शान्येश्वर की हाथा में किले हुए अपनी तल्लार के दो उनके बर रहा था। पमन डीन रहन हाल विक्ती औंत हैदरलाह, पुर २४९।

तीन पेशवाग्रों से किसी प्रकार कम न था। गद्दी पर वैटने के समय उसकी श्रवस्था १६ वर्ष की थी। उसके चचा रघुनाथराव ने सोचा

थाकि पनाका शासन-भार उसी के हाथ में रहेगा। परन्तु माधवराव श्रपन चचा की खिलीना वनकर न रहना चाहता था. साल ही भर में सब राजकान वह स्वयं करने लगा । उसने कई बार मैसर श्रीर निजाम पर श्राक्रमण किया श्रीर दोनों से बहत साधन तथा देश छीन जिया। सन् १७६६ मे उसने एक सेना उत्तरी भारत की श्रीर भेजी। इस



सेना के साध

साधवराव वल्लाल

माहादजी सिन्धिया और तुक्रोजी होलकर थे। इत दोनों ने पहले राजपुताना से दस लाख रुपया बसूल किया, फिर भरतपुर के निकट जाटों की हराकर थीर उनसे ६४ लाख रुपया लेकर ये दिल्ली जा पहुँचे। नहीं पहुँचकर माहादजी ने ग्राहमालम की फिर से दिल्ली के सिंहासन पर विठला दिया श्रोर उसके नाम से वह उत्तरी भारत में शासन करने लगा।

दूसरे पेशवा वाजीराव के जीवनकाल ही में, गुजरात में गायकवाद, मालवा में सिन्धिया थोर होलकर तथा मध्य भारत में भेरसला के राज्य स्थापित हो गये थे। पानीपत की लड़ाई में जनकेजी सिन्धिया के मर जाने पर माहादजी सिन्धिया गई। पर येंडा। इसका पिता राखाँकी पटेल कभी पेशवा की जूतियाँ उड़ाया करता था। उसकी एक राजपुत की से इसका जन्म हुआ था। इसे पेशवा की निजी सेना का भार दिया गया और यह उत्तरी भारत भेजा गया। सन् १७६१ में मल्हारराव होलकर की मृत्यु हो गई। पानीपत के जुद में इसकी राय न मानी गई थी। पहले यह भी पेशवा का नेकर था। राजपुताना और पजाव तक इसका खातक जमा हुआ था। सर जान मालकम लिखता है कि वीरता थीर सादगी म सन मराडा सरदारों से यह यहा चड़ा था। उसके शासन से मालवा के राजा मानुष्ट थे। वह अपनी जदारता के लिख वहा प्रसिद्ध था। उसके लड़के की यत्यु पहले ही हो चुकी थी। कुछ दिनों वाद पोता भी मर गया, ऐसी दता में उतकी पुत्रवपू थहिल्यायाई छड़ दिनों वाद पोता भी मर गया, ऐसी दता में उतकी पुत्रवपू थहिल्यायाई सही पर वेटी। उसने गुकीजी को थपना सेनापति बनाया। यह भी पेशवा की सेना के साब बचारी भारत भेजा गया।

शाहू महाराज के समय से ही भोंसला 'सेनासाहय सूने' कहलाते थे। सन् १०५२ में राघोजी की मृत्यु हो जाने पर जानोजी गहो पर बैठा। इसका अपने भाइयो से भागड़ा होने लगा। दमाजी गायकवाद भी, जिसने पानीपत के युद्ध में बड़ा शैर्य दिखलाया था, सन् १०६१ में मर गया। उसके लड़कों म आपस में लढ़ाई होने लगी। गायकवाद की शाहू की खोर से 'सेनालास खेल' की उपाधि थी। इन मराठा सरदारों की कादू में रखना सहज काम न था। उत्तरी भारत में सिन्यया का प्रशुख जम रहा था, होलकर राजपूताना के द्या रहा था, भोसला निजाम की सहायता से प्रवल चनना चाहता था। तब

१ सर जान मालक्म, भेन्वायसं ऑफ़ सेंट्रल श्रविया, जि०१, पृ०१५७५८।

भी माधवराव ने इनके। सिर उडाने नहीं दिया, परन्तु श्रॅंगरेज़ों की शक्ति वढ़ जाने से भराठा-मंडल में भी एक नई स्थिति उरपन्न हो गई।

मराठा श्रीर श्रॅगरेज़-श्रॅगरेज़ों पर शिवाजी का कितना भारी दब-दवा था, इसका उल्लेख ईस्ट इंडिया कम्पनी के इतिहास में जगह जगह पर मिलता है। बंगाल के ग्रॅगरेज़ व्यापारियों की ती शिवाजी ग्रमर प्रतीत होते थे। उनकी मृत्यु का समाचार मिलने पर वे लिखते हैं कि "इम उसे तब मरा हथा समर्भेगे जब उसके समान साइस-पूर्ण काम करनेवाला मराठों में कोई न होगा श्रीर हमें मराडें के पंजे से खुटकारा मिलेगा"। शम्माजी तथा राजा-राम का अंगरेज़ों से अधिक सम्बन्ध नहीं रहा, परन्तु इतने ही में कान्होजी श्रांत्रे का प्रताप बहुत बढ़ गया और केंकिए प्रान्त के किनारे पर श्रांगरेजों से उसरी सुरुभेड़ होने लगी। यह पहले शिवाजी की जहाजी सेना में खलासी का काम करता था। अपने पराक्रम के कारण राजाराम के समय में उसका मुख्य सेनापति हो गया था। शाह महाराज ने कुलावा, सुवर्णंदर्ग, विजय-दुर्ग तथा श्रन्य कई किलों के साथ उसकी 'सरखेल' की उपाधि प्रदान की र्था। उसके पास दस बड़े जहाज़ थे, जिन पर १६ से ३० तक, श्रीर ४० छीटे छोटे जहाज थे, जिनपर ४ से १० तक तीप चड़ी रहती थीं। उसने कस्पनी के कई एक जहाजों के। पक कर लूट लिया। बहुत कुछ प्रयस करने पर भी श्रॅंगरेंज उसके। दवान सके।

पहले तो पुर्तगालियों की द्वाने के लिए श्रेंगरेल मराठें का साथ देते रहे, पर जब पुर्तगालियों की द्यांक नष्ट हो गई श्रीर बेसीन (बसई) के किल पर मराठें का श्रियकार हो गया, तब श्रीनेलों के वम्बई के लिए विन्ता होने लगी श्रीर वे मराठों के साथ भी कूटनीति से काम लेने लगे। सन् १०३६ में कप्ता श्रीर वे मराठों के साथ भी कुटनीति से काम लेने लगे। सन् १०३६ में कप्तान इंचवई की भेनकर पेगवा के साथ एक व्यापारिक सन्धि की गई। दूसरी श्रीर सन् १०४०-४१ में कहान गाईन शाह महाराज के पास कुड़ नज़र लेकर भेजा गया। उससे कहा गया कि "शाह राजा के दरवार मं इसके मुख्य सलाइकार कीन हैं, उनके विचार कैसे हैं श्रीर उनका परस्वर सम्बन्ध किस प्रकार का है, इसका पता सूक्त दिए से लगाना। दरवार में

याजीराच पेराया के शत्रु बहुत हैं, इसलिए योग्य श्रवसर देखकर उनके हृद्य में स्पर्धो नया हैदयों उत्पन्न करने का प्रयत्न करना श्रीर उन्हें सममाना कि पेराया पहले ही से प्रवल है, इधर प्रतमालियों पर विजय प्राप्त करने के कारण वह श्रीर भी प्रयत्न हो रहा है, इसलिए उसके बढ़ते हुए प्रभाव के रोकने का यही श्रवसर है।"

सन् १७३१ में कान्होजी की मृत्यु हो गई। उसके लड़कों से भी ग्रंगरेज़ों की चलती रही । आंग्रे की शक्ति श्रधिक बढ़ जाने पर पेशवा ने उसे दमन करना निश्चित किया ग्रीर इसके जिए सन् १७११ में श्रीगरेजों से सहायता मांगी, जिमको उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों ने मिलकर पहले सुवर्णदुर्ग और बाद के विजयदुर्ग (धेरिया) छीन लिया। विजयदुर्ग की लढाई में क्लाइव भी मौजूद घा। ये किले बड़ी मुश्किल से पेशवा की वापस दिये गये। सन् १७२६ में एक दूसरी सन्धि करने के लिए विलियम प्राहुज वकील बनाकर भेजा गया, पर इसकी सारी बकालत ध्यर्थ गई थीर मनमानी सन्धि न हो सकी। सन् १७६७ में टामस मास्टिन माधव-राव पेशवा के दरवार में भेजा गया। वह प्राइज़ के साथ भी खावा था. इसलिए उसको दरवार का ग्रन्छा ज्ञान था। चलते समय उसको समकाया गया कि "माधवराव और रघुनायराव में परस्पर कगड़ा होने के कारण माधव-राव पेशवाका मन यदि अधिक व्यव्र हो, तो फिर हमें पेशवा की अधिक खशामद करने की ज़रूरत नहीं है।.....हमारे विचार से चचा भतीजे का ऊपर से जो मेल-मिलाप दिखलाई देता है, वह वास्तविक नहीं है..... इन दोनों के मगड़े के सिवा श्रीर कोई ऐसी बड़ी गृह-कलह हो, जिसके कारण इनके राज्य-पतन की सम्भावना हो, तो उसकी सूचना हमें श्रवश्य देना। यदि निजाम या हैदर के वकीलों ने श्राकर पेशवा की प्रसन्न कर लिया हो, तो जिस तरह बने उस तरह पेशवा के मन में यह बात भर देना कि इसका परिवास बहुत बुरा होगा।" र

१ फारेस्ट, मराठा सिरीज, जि० १, पृ० ७९ ।

२ वही, प० १४०-४३।

पेशवा माधवराव की मृत्यु—सन् १७७२ में २८ वर्ष की श्रवस्था में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई । उसने हैदरश्रसी की नीचा दिख-लाया था श्रीर शासन मे बहुत से सुधार किये थे। मामलतदार तथा राज्य के श्रन्य श्रफ़सरों पर उसकी बड़ी कड़ी निगाह रहती थी। देश में धन की कमी न थी, इसलिए मालगुज़ारी वसूल करने में कठिनाई न होती थी। न्याय का बढ़ा श्रव्छा प्रवन्ध था। प्रधान न्यायाधोरा रामशास्त्री श्रपनी योग्यता थीर निष्पत्तता के लिए बढ़ा प्रसिद्ध था। इतिहासकार उफ़ की राय में माधवराव पेशवा की श्रकाल-मृत्यु मराठों के लिए पानीपत के युद्ध से कुछ कम पातक न थी। उसके मरने के बाद से ही जो श्रापस की फुट, राज्य की दुर्व्यवस्था थीर सैनिक प्रवन्ध मे दिलाई शुरू हुई, इसने साम्राज्य का घन्त ही कर दिया । उसका छोटा भाई नारायणराय गही पर बैठा । उसमें न कोई यान्यता ही थी श्रीर न साहस, इसलिए रघुनायराव की श्रपना प्रभुत्व जमाने का श्ववसर मिल गया। सन् १७७२ में रघुनाधराव थीर उसकी खी थानन्दी-वाई के पड्यंत्र से नारायणराव मार डाला गया श्रीर रधुनाधराव स्वयं पेशवा वन वैठा । इसने निज़ाम की परास्त किया और इसके पैरों पड़ने पर दया करके सब धन लीटा दिया। परन्तु इस विजय से भतीने के वध का कलक वह अपने मत्ये से न मिटा सका। वहत से राजकर्मचारी, जिनमें गुख्य नाना फड़नवीस था, उसके विरुद्ध हो गये। सन् १००४ में इन 'बारह भाइयां' ने नारायसराव के पुत्र सवाई माधवराव की, जी श्रपने पिता की मृत्यु के वाद उत्पन्न हुन्या था, पेशवा मान लिया । इस पर रघुनाथराव पूना से भाग-कर थैंगरेज़ों की शरण में चूला गया । निज़ाम और कनाटक—बांडवाश के खुद्ध में फ़ांसीसियों का पतन

निज़ाम और कर्नाटक— बांडवारा के कुद्ध में क्रांसिसियों का पतन हो जाने पर हैदराजाद दरवार में भी फैनरेज़ों का प्रशुख जम गगा। सन् १०६४ में चलाइच ने बिना निज़ाम से चूढ़े चलादे सम्राट् से लिखा-पड़ी करके उत्तरी सरकार की सनद कम्पनी के नाम करा ली। इसके यड़ी मुश्किल से निज़ाम ने हमीकार किया और दोनों में मिन्नता की सन्धि हो गई। इसके याद ही निज़ाम ने ईदिर का साथ देना निश्चित किया, परन्तु उसकी हार हो जाने पर सन् १७६म में थगरेज़ों से फिर सिन्य कर ली। सन् १७७६ से हेदराबाद दरबार में थंगरेज़ रेज़ीज़ेंट रख दिया गया। इसी समय मदराम सरकार ने निज़ाम के भाई बसालतजंग से मिलकर यहर पर अधि-कार कर लिया। इससे निज़ाम बहुत चिड़ गया।

युद्ध के पहले के कर्नाटक का वर्गेन करते हुए स्क्रैप्टन लिखता है कि राज्य की थोर से बड़े यड़े तालाय बनवा दिवे गये थे, कर देने पर जिनसे सिंचाई के लिए पानी मिलता था। उन्क्रश्रों से देश ऐसा ग्रूर्य था कि वहाँ के लोगों की याद में भी कोई उकेती नहीं हुई थी। जवाहरात के व्यापारी, जो प्रायः इस देश से थाते-जाते थे, प्रपनी रचा के लिए कोई हथि-यार तक नहीं रखते थे। यहाँ यह नियम था कि जिस जगह लूट होती थी, वहां के हाकिम को था तो लूट का माल हुँ इकर निकालना पढ़ता था, या हरजाना देना पड़ता था। हर एक गाँव या नगर के किनारे पर शुचों का वड़ा बग़ीचा होता था जहीं जुलाहे काम करते थे। अच्छा शासन होने का इससे बढ़कर क्या प्रमाश हो सकता था कि देश से कितना अधिक कर वस्ता होता था । कई एक प्रान्त सूरोप के सनसे धनी देशों के बराबर रुपया देते थे। वहां हमारे देश की सी खानें न थीं, वहां के लेगा अपने हाथों के बला अन कमारे थे।

परन्तु फ़्रासीसी और अँगरेज़ों के बुद्ध से थोड़े ही दिना में कर्नाटक तयाह हो गया। सन् १७६७ की सन्धि से निजाम ने मुहम्मद्रवली को कर्नाटक का स्वतंत्र नवाय मान लिया। उसकी यह स्वतंत्रता नाम मात्र की थी। कम्पनी की बोर से स्वये की मांग वरायर वढ़ती जाती थी, जिस् देने के लिए उसके खँगरेज़ महाजनें से कुज़ों लेना पढ़ता था। इन महाजनेंग के तग करने पर उसने मालगुज़ारी वस्त करने का अधिकार हनकें। दे दिया। ये लोग प्रजा पर तरह तरह के स्वयाचार करने लगे। "कुलार्टन विस्ता है कि इनकी लूट से दावार का लुचों बढ़ गया। वार्ज स्मिण का कहना है कि

१ स्क्रीस्टन, रिफ्लेक्श्स, ए० १३ १४।

२ पुरुर्दन, ए ब्यू ऑफ दि इन्लिश इटरेस्ट इन इटिया, ए० २७८।

चार ही पाँच वर्ष में खेती की बुरी दशा हो गई, श्राबादी घट गई श्रीर व्यापार चैपट हो गया।

तंज़ीर के साथ ग्रन्याय-तंजार के राज्य की शिवाजी के भाई ने स्थापित किया था। सराठा राज-मंडल से श्रलग होने के कारण मराठें के जिए इसकी रचा करना बढ़ा मुश्किल था। यहाँ की श्रतुल सम्पत्ति देखकर दिचिए के सभी राज्यों की इस पर दृष्टि लगी रहती थी। सन् १७४६ से इसका सम्बन्ध श्रीगरेज़ों से हुआ। इस श्रवसर पर राजा शाह श्रीर प्रताप-सिंह में गड़ी के लिए फगड़ा चल रहा था। र्थंगरेज़ों ने शाह का पत्त लेकर उसकी सहायता के लिए एक सेना भेजी, पर धन्त में शाह का पन्न निर्वेल देसकर प्रतापसिंह से समभौता कर जिया और देवीकोट पर अपना श्रधि-कार जमा लिया। इस तरह सहायता का वचन देकर अन्त मे शाह की धोखा दिया गया। सन् १७६६ में हैदरअली के साथ जो सन्धि हुई उसमें तंजीर का राजा श्रॅंगरेज़ों का मित्र मान लिया गया। परन्तु सन् १७७१ मे महत्त्मदश्रली के कहने पर तंजोर घेर लिया गया श्रीर ४ लाख पीड दंड लिया गया। इतने ही से सन्तोप न हुआ, सन् १७७३ में फिर प्राक्रमण किया गया । राजा ने धँगरेज़ों के। बहुत कुछ सममाया । उसका कहना था कि "मेरे जपर श्राक्रमण करने के पूर्व मेरा श्रपराध बतलाना चाहिए, इस राज्य के दान से लाखें मनुष्या का पालन होता है, इसकी रचा करने से ग्रारेजों की कीर्ति बढ़ेगी।" परन्तु इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा, राजा की कुँद करके तंजीर नवाय के राज्य में मिला लिया गया। इस घटना का समाचार इँग्लेंड पहुँचने पर मदरास के प्रेसीडेंट की बड़ी निन्दा की गई थीर उसकी जगह पर संज्ञान वापस करने की श्राज्ञा देकर दूसरा प्रेसीडेंट भेजा गया ।

पेट्रो का कहना है कि जब मैंने सन् १७६६ में तंजीर देखा था, तब इसकी बड़ी श्रच्ही दशा थी। स्तृव स्वापार होता था। बस्बई तथा सुरत से रुई,

१ नारूप रिपोर्ट, अपेडिक्स, पृ० १२०, दत्त, पृ० १००। र कलेंडर ऑफ परिशयन करसाडेंस, जि० ४, पृ० १४।

<sup>• •</sup> 

बंगाल से रेशम, पीगू से साना, हाथी तथा घोड़े, और चीन से बहुत सा माल ब्राता था। तंज़्य, झींट, रूमाल तथा छुपे मोटे कपड़े श्राफ़िका श्रीर इंडिएपी श्रमरीका तक जाते थे। सन् १७७१ तक इसकी शब्दी दशा थी। पर चार ही पाच वर्ष में जब यह नवाब के अधीन रहा, यहीं की दशा यहल ताहै। कलाएँ नष्ट हो गईं, व्यापार मन्दा पड़ गया, खेती की अपनित हो गईं और हजारें। श्रादमी राज्य झेड़कर चले गये। १ इस तरह यह 'दिष्ण का पाग' थोड़े ही दिनो में चीरान हो गया।

जनता की स्थिति—इस समय भी जनता की ऐसी शोचनीय दशा न थी, जैसी कि प्रायः दिखलाई जाती है। सुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, पर साथ ही साथ भिन्न भिन्न थानों में ऐसे शासक उत्पन्न हो गये थे, जो अपना पद प्रवल बनाने के लिए बरावर लेकियिय बनने का प्रयन्न करते थे। इसके श्रतिरिक्त भारतवर्ष का सामाजिक संगठन ऐसा था कि जिसके कारण राजनैतिक विच्लवों का जनता पर बहुत कम प्रभाव पढ़ता था। भारतवर्ष की श्रविकांग्र जनता प्राचीन समय से गांचों में रहती है। उन दिनो हनका संगठन ऐसा था कि जिससे नहीं की सब शावरवकताओं भी पूर्ति हो जाती थी। भारतीय शासक यथासम्भव इस संगठन में हस्तवेष्ठ न करते थे। सर चाल्से मेटकाफ की राय में राजनीतिक श्रशान्ति के समय में भी जनता की दशा श्रव्ही रहने का यह सबसे मुख्य कारण था। यह लिखता है कि राजवश नट हो गये, साम्राज्यों का पतन हो गया, पर इन गांवों से जीवन में कोई परिवर्तन नवीं हथा।

यह बात ठीक है कि कभी कभी निष्टुर स्वार्था शासक की क्रूरता का जनता शिकार श्रवस्य बनती थी, पर साधारखत. इस समय के शासको के। भी असका प्यान रहता था। इन दिने। की धराजकता का जी मर्मस्पर्धा चित्र प्राय: खींचा जाता है, उसकी सखता में तबकालीन खँगरेजों के ही दिये

१ क्षोर्थ रिपोर्ट, सन् १७८२, अवेडियस न० २२, दत्त, १० १०५-१०६।

० के, लाक ऑफ सर चारस मेटकाक, जि॰ २, ५० १९१-९२।

हुए विवस्ण से सन्देह होने लगता है। श्रेगरेज़ों के इसकेप के पहले कर्नाटक तथा बंगाल की जो दरा थी, दिखलाई जा चुकी है। महाराष्ट्र देश का वर्णन करते हुए, सन् १७६२ में, पेरन लिखता है कि यहां सतयुग की सादगी श्रीर सुल का श्रदुभव होता है। युद्ध के कप्ट दिखलाई नहीं देते हैं। सब लोगा प्रस्त, फुर्तीले श्रीर खूद वन्दुक्स हैं। मैसूर के सरवन्थ में फुर्लटन लिखता है कि हैदरश्राती के सासनकाल में प्रजा की जैसी कुछ उज्जित हुई वैसी किसी हिन्दुस्तानी शासक के समय में नहीं हुई। इसके राज्य के सभी मागों में किसान, कारीगर तथा व्याचारी घनी बन ये। खेती चन्द्र गई, बहुत मिन्द्र वोज़ें बनने लगीं श्रीर राज्य में धन भर गया। परन्तु अहाँ जहाँ स्वार्थ के सह स्वार्थ के समय से साम पर स्वार्थ के सह सह से सिन्द्र होने लगा कहाई से लिया जाने लगा, गोंवें का संगठन झिक्न मिन्न होने लगा श्रीर धन याहर आने लगा।

सामाजिक जीवन—शताब्दियों से साथ रहने, कवीर तथा नानक के उपदेश श्रीर श्रकवर की उदार नीति के कारण हिन्दू श्रीर श्रस्तवानों के परस्पर सम्बन्ध में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था। श्रीरंगज़ेव की वलटी नीति होने पर भी एकता के भाव सर्वथा नष्ट न हो गये थे। कट्टर हिन्दू तथा सुसलामान शासक कभी कभी श्रपनी हार्दिक संक्रीर्थता का परिचय श्रवस्य देते थे, पर इसका प्रभाव गांवों में यहुत कम दिखलाई देता था। वहां दोनों का श्राधिक तथा सामाजिक जीवन बहुत कुछ एक था। हिन्दू घरानों से स्त कतकर सुसलमान जुलाहों के पास जाता था, खेती-वारी का कामा साथ साथ होता था। मुसलमान जांव की विरादरी में शामिल थे। दोनों जातियाँ एक दूसरे के रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा स्वाहारों में भाग लेती थीं। इस समय भी मुसलमान राज्यों में थड़े बड़े पढ़ों पर हिन्दू श्रीर हिन्दू राज्यों में युदलमान काम करते थे। परन्त इस परस्पर के सम्बन्ध में भी राजनीतिक एंड में एक नई

१ जेटिलमेंस मेगर्वान, सन् १७६२, रिफार्म ईंब्ट।

२ .फुलर्टन, ए ब्यू ऑफ़ दि शेम्लिश स्टरेस्ट रन शर्दिया, पृ० ६२।

राक्ति के बा जाने से वाथा पढ़ने लगी। हिल लिराता है कि इस समय वंगाल में हिन्दू भावों की फिर से जागृति है। रही थी और हिन्दू, यूरोपियन लोगों की सहायता से, मुसलमानों की शक्ति की नष्ट करना चाहते थे। परम्तु खली-वर्दीपृष्टी के समय तक वंगाल में इसका पना नहीं लगता। वसके श्रासन का काम जाततेड के धन से चलता था। सिराजुहीला के समय से धर्मीर-चन्द्र ऐसे लोग धन का लालव देकर श्रवस्य फोड़े जाने लगे। तब तक यूरो-पियन लोग भारतवासियों से विलक्त खला न रहते थे। राजकीय भागासी पित लोगी भारतवासियों से विलक्त खला न रहते थे। राजकीय भागसी पारसी थे। धरी भी पीर प्रांत्वीय भाषाओं का प्रचार वद रहा था।

उस समय थालविवाह, पर्दां तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों के साथ साथ हिन्दू समाज में सती-अधा भी जारी थी। पर सती न होने के लिए घरवाले खियों को बहुत समकाते थे थोर शाखरा भी इस पर थाधिक ज़ोर न देते थे। अन्में, हालवेल, हाजेज़ तथा अन्य तत्कालीन खेराकों ने अपनी आंखों देखे हुए दाह का वर्षोन करते हुए कियों के साहस पर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया है। उस समय मध्य श्रेणी के लोगों को भी पढ़ाने-लिखान का प्रवन्ध था। वालकों की शिवा कमरों में नहीं बिल्क खुली जगहों में होती थी। उसी समय के एक इतिहासकार का लिखन है कि 'इन पाउरालाओं में, जहाँ विशाल भवनों के अभाव की पूर्ति स्वच आकाश के चैंदीशा से होती है, केवल कारवार की ही शिवा नहीं दी जाती है, यिलक जीवन के कर्तेष्य......माता-विशा के लिए बादर, उदेशें के लिए समान, महुच्यामा के लिख न्यादर तथा देश की लिए स्तान के कर्त क्या न्याय तथा दथा और समातियों के लिए स्तेह के भाव सिखलाये जाते हैं।

उसी का कहना है कि हिन्दू, मुसलमान तथा भारतवर्ष में वसनेवाले श्रन्य लोगों में जाति, घमें, नियम श्रीर रीति-रिवाजों की भिन्नता होते हुए भी,

१ हिल, नगाल इन १७५६-५७, जि० १, भूमिका।

२ मेम्बायसे ऑफ़ दि लेट बार इन पशिया, सन् १७८८, जि० २, ५० २३८।

३ वही, पृ० २२८ ।

भ्रातिध्य-सःकार सब मे पाया जाता है। शिष्टाचार, रहन-सहन की सुन्दरता श्रीर बातचीत में हिन्दू किसी सुशिचित श्रीसीसी से कम नहीं है। "श्रासीसी



दीपक-प्रवाह

श्रपनी प्रतिष्टा का प्रयाल करके सायतार्गी का व्यवहार करते है, हिन्दु-स्तानी इसको श्रपना कर्ते य समम्बते हैं। यदि फ्रासीसी श्रपना प्यान रप्रकर, तो हिन्दुस्तानी दूसरे का प्रयाल करके श्रिष्टता दिप्रतातारे हैं। 114 भारतवर्ष में सान-पहनने का स्वयं गहुत कम होता है। यहाँ स्थाय बड़ानेवाले स्पसन श्रिषक नहीं पाये जाते हैं। दिन्दुस्तानी मित्तव्यवी और परिश्रमो होते हैं। है हिंदिंज का भी कहना है कि ये गुण समी में पाये जाते हैं, वस्का प्राना बहुत सावा होता है और ये ग्राव तथा श्रन्य मादक वस्तुओं से पूरा परहेन करते हैं।

१ मेम्बायसं ऑक्स दिल्ट बार इन यशिया, जिं० २, ५० २२६।

२ वडी, ५० १६४ ।

इ लंडला, भिटिश शंदिया एड इर्स रेसेब, जिं० २, पू० ३०२ ।

बड़े घरानों में शराब का ब्यसन श्रवस्य फेल रहा था, पर साधारण

जनता उससे मुक्त थी।

हाजेज लिखता है कि गावां में खुप घावादी है, पर तब भी बढ़ी सफ़ाई रहती है। हिन्दुओं में सफ़ाई का भाव देखकर आश्चर्य होता है। गाँवों की गलियां बराबर बटोरी खोर खिदकी जाती है। फुलर्टन का कहना है कि हिन्द-स्तानी सभ्य, चतुर तथा शिष्ट होते हैं। युद्ध का भी उन्हें श्रम्यास हे, साथ ही साथ क्ला. विज्ञान तथा शान्ति के समय के अन्य गुणा में भी वे प्रवीण है।

१ हाजेज, ट्रेवेल्स इन इंडिया, सन् १७८०-८३, ५० ३७, ३४।

२ फुलर्टन, सन् १७८७, पृ० ५०।

## परिच्छेद ५

## नींव की दूढ़ता

वंगाल का शासन-क्लाइव के जाने के परचात वेरेल्स्ट धीर कार्टियर ने ऊछ काल तक गवर्नर के पद पर काम किया। इन दोनों के समय में कोई विशेष राजनैतिक घटना नहीं हुई, परन्तु क्लाइव के चलाये हुए शासन के देाप प्रत्यन्न दिखलाई देने लगे। सुगुल शासन के देा सुख्य शंग थे, एक दीवानी श्रीर दूसरा निज़ामत । दीवानी विभाग कर वसूल करता था, थीर न्याय तथा शासन निजामत विभाग के हाथ में रहता था। सन् १७६४ में दीवानी धेंगरेज़ों की मिल गई थी, पर धेंगरेज़ों ने कर वसूल करने का काम नवाव के कर्मचारियों के हाथ में ही छोड़ रखा था, वे केवल इसका निरीचण करते थे। सन् १०६६ में हिन्दुन्तानी धामिलों को हटाकर थ्रेँगरेज़ 'धमीन' रत दिये गये थे श्रीर इनका काम देखने के लिए सन् १७७० में पटना श्रीर मर्शिदा-बाद में दो बोर्ड यना दिये गये थे। इस तरह जो कुछ श्रामदनी होती थी. उसमें से सम्राट्र भीर नवाय की देकर जी रूपया वच रहता था उससे करपनी का खर्चा चलता था । कर वसूल करनेवाले गुमाश्ता धीर फ़ीजदार होते थे, जो बहुत सा रुपया प्या जाते थे। इसलिए कम्पर्ना की बामदनी दिन प्रतिदिन घटती जाती थी। नवाब केवल नाम के लिए नाजिमधा, सेना चैंगरेज़ों के हाथ में थी । विना सेना की सहायता के शासन चार न्याय करना श्रसम्भव था। न्वायालय के निर्णुयों की किसी की भी पर्वाह न थी। श्राँगरेज

गुमारता जानते थे कि उनको दंद देने में नवाव चसमर्थ है, इसी बिए वे मनमाना चरपाचार करते थे।

इस प्रधा में जिसके हाथ में शक्ति थी, उसकी कोई ज़िम्मेदारी न थी, श्रीर जिसकी ज़िम्मेदारी थी, उसके हाथ में कोई शक्ति न थी। इसका फल यह होता था कि दोनों के बोच बेचारी प्रजा पिसती थी। उसकी कहीं भी सुनवाई न थी। सुमारतों की शिकायत करने पर श्रॅंगरेज़ कहते थे कि न्याय नवाब के हाथ में है, थीर दूसरी थीर नवाय कहता था कि वह दंड देने में श्रसमर्थ है। इस तरह हुन दितां प्रजा एक प्रकार से श्रनाथ थी।

भीष्या दुर्भिस — सन् १७७० में बेगाल में एक भीष्या दुर्भिस पड़ा। कहा जाता है कि इससे वहाँ की तिहाई आवादी नष्ट हो गई। मनुष्य मनुष्य को खाने लगे और सदकों पर लाओं के देर लग गये। कई साल तक इस दुर्भिस के कारण बंगाल की दशा त सुधर सकी। प्रभा के कट-निवारण के लिए कोई विशेष उपाय नहीं किया गया। इन दिनों सर्वत्र थल पहुँचाने के लिए आवकल की तरह रेखें न थीं। राज्य की और से किसी प्रकार का प्रवान्य न था। व्यक्तिगत दान और उदारता से, जिसकी उन दिनों कोई कमी न थी, इतनी वदी आपति का सामना करना सम्भव नहीं था। राज्यकमें चारियों की निष्टुरता का इसी से पता चलता है कि उस दुर्भिस के समय में भी उन्होंने सरकारी आमदनी में कोई कमी नहीं आने दी। कम्पनी के गुमारतों ने चावल खरीद लिया और उसे मनमाने दाम पर वेंचा, जिसका फल यह हुआ कि वो मालामाल हो गये।

हिस्टिंग्न की नियुक्ति—वंगाल की दोचनीय दया देखकर सन्
१९७२ में कम्पनी के संचालकों ने वारेन हिस्टिंग्न की बहाँ का गवर्गर नियुक्त
किया। सन् १७४० में वह खेलक होकर भारतवर्ष धाया था। दिराजदीला
ने जब कासिमदाकार की कोडी की छीन लिया था, तब वह कुँद कर लिया
गया था, परन्तु पीछे से माग निकला था। बनन के सुद में यह नवाब के
पटस्द लड़ा था। उसनी योग्यता देखकर कलाइव ने उसको मीरवाफ़्त के
दरवार में रेज़ीडेंट बना दिया था। उसी के परामर्स से बाद को भीरक़ासिम

नवात्र बनाया गया था। क्लाइव के लीटने पर सन् १७६१ में वह, २६ वर्ष की श्रवस्था में, कलकत्ता की कैंसिल का मेम्बर हो गया। सन् १७६४ में वह

इंग्लेंड वापस गया। वहाँ उसकी वे।स्यता श्रीर भारतवर्ष-सम्बन्धी जान का परि-श्रय मिलने पर सन १७६३ में कस्पती के संचालकों ने उसकी मदरास के।सिल का मेम्बर चनाकर फिर से भेजा। सन १७७२ में वंगाल की दशा सधा-रने के लिए उन्होंने दसे फोर्ट विलियम की क्षेंसिल का सभापति थ्रीर यंगाल का गवनेर बना दिया। इस समय उसकी श्रवस्था ४० वर्ष की थी धीर कम्पनी के संचालकों के। उस पर परा भरेत्सा था ।



वारेन हैस्टिंग्ज

 सममता था। उसने निश्चित कर लिया कि जब तक कम्पनी खुले तौर पर बयनी जिम्मेदारी नहीं लेगी तब तक किसी प्रकार का सुधार होना ब्रसस्भव है। इसलिए उसने धीरे धीरे देहिरे बासन को हटाना प्रारम्भ कर दिया।

नवाव नज्युद्दीला के समय म उसकी इच्छा के विरुद्ध तन्युद्धमार के ह्वा कर सुद्दम्मद रिजाली नायन नाजिम ब्रोर राजा शिवाबराय नायव दीवान बनाये गये थे । हेस्टिज्ज ने इन दोनों को निकाल दिया थीर उनकी जगह पर नन्युद्धमार के लड़के राजा गुरुदास तथा राजवल्लम को राजा । सुद्धमद रिजाली श्रीर शिताबराय के उपर नज्या का धन का जाने का अभियोग चलाया गया परन्तु अन्त म वे देशों निर्देश सिंद हुए । नवाय इन दिनो नावालिग था। हस्टिज्ज न सुन्ती येगम की उसकी सैरिचिश बनाया। यह पदले एक बेराया थी, जो याद में नवाज मीरजाफर की येगम वन गई थी। नवाज की पैरान घटाकर १२ लाख कर दी गई। शाहधालम को भी २६ लाख रुपया सालाना भेजना यन्द कर दिगा गया, क्योंकि वह श्रव मरादों के हाथ में चला गया था। शाहधालम ने कमरवी की दीवान बनाया था, वह रुया कर के स्वरूप में उसकी दिया जाता था। ऐसी दशा में इसका वन द रुरो कहा तक न्याव-मैंगत था? यह चाहे जी हो, यर दूससे कम्पनी का सर्वा ध्वस्य यट गया।

मालगुजारी का निरीचण करने के बिए सन् १०६६ में ने। खंगरेज कमीन रखे गये थे, उनको हैरिटम्ज न 'कलेक्टर' चना दिया थीर मालगुजारी वसूल करन के प्रिकेश टनको दे दिये। कुल प्रान्त को उसने कह एक निर्को म बाट दिया थीर प्रायेक जिले मं एक कजेक्टर रस दिया। हस तरह कम्मानी ने बीवानी का काम सुखे तीर पर कपने हाय म ले लिया। हस समय तक मालगुजारी का वन्दोक्त सालाना होता था। हेरिटम्ज न हर पांचये साल यन्दोक्त करने का निका बना दिया। धार सबसे कथिक दनवाबी के नाम दसके ठेके दे दिये। इस प्रयम्भ से बहुत स गुरान जमीन्दारों के हाथ स जमीन निकल गई, निसक्त लिए उनको पोड़ा बहुत हाजाना दिया। के साथ पहले से कोई सम्बन्ध न था। किसानों को नया पहा जिखवा दिया गया श्रीर कई पुरु श्रनुचित कर हटा दिये गये। परन्तु इन सुधारी से किसानों की दिया में कोई खिरोच परिवर्तन नहीं हुया। नोजाम में बहुत से नये तथा पुराने ज़मी-दारें। ने बड़ी बढ़ी बीजियां थे लेकर देके के जिये। माजाजुवा के लिए रुपया वस्तु करने में वे रेवत पर तरह तरह के श्रन्थाचार करने जाये। माजाजियां। का मुख्य द्वनत सुर्विद्वावाद श्रीर पटना से हटाकर कलकने में खोला गया श्रीर उसका निरीद्य एक बोई को सीप दिया गया।

इन जिला घदालते। की घपील के लिए कलकत्ता में दो घद्दी घदालतें स्रोती गईं, जो 'सदर दीवानी घदालतें और 'सदर निजामत घदालत' के नाम से मसिद हुईं। 'सदर दीवानी घदालत' में सालसा के दीवान, कासिल के दो मेन्दर धीर कुछ हिन्दुस्तानी जनें की सहायता से नावनें र स्तित करता था। 'सदर निजामत घदालत' का घप्यचे 'दारोगा घदालत' कहलाता था चीर उसकी सहायता के लिए मधान काज़ी, प्रधान सुपती चीर दो मीलयी रहते थे।

सन्यासियों का दमन-इस वरह न्याय की व्यवस्था करके उसने देश में शान्ति स्थापित करने की बोर प्यान दिया। इन दिनों कुछ लोगो का, जो श्रपने को संन्यासी कहते थे, एक दल वन गयाथा। कहाजाताहे कि ये लूट मार किया करते थे। इनका वर्षोन स्वयं हेस्टिग्ज इस प्रकार करता हे--- 'ये लोग तिब्बत की पहाड़ियों के दिख्या भाग में रहते हैं। ये श्रिधकाश नगे रहते है ! इनके न कोई गाँव है, न कोई घर या कुट्रस्य ! ये एक स्थान से दूसरे स्थाना म फिरा करते है। जिस देश म जाते हैं वहाँ से मेाटे-ताजे वालको की चुराकर ऋपनी संख्या वडाया करते है। इस तरह भारत-वर्ष के मनुष्या में ये सबसे ऋषिक हट-पुट और फुर्तीले हैं। इनम से कुछ च्यापार भी करते हैं। यात्रिया के भेप में रहने के कारण हिन्दू इनका बडा श्रादर करते हैं। इसी लिए इनके रहने का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है श्रीर इनके विरुद्ध किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। कड़ी ग्राजाओं के प्रकाशित करन पर भी कभी कभी ये प्रान्त के किसी स्थान पर सहसा ऐसे टूट पडते हैं, माना आकाश से कृद पडे हो। ये लीग कितने रह, चीर श्रीर उत्साही होते है, इसका श्रनुमान नहीं किया जा सकता है।" इनकी आर वत्साहा थाव थ, इत्तरण अधुमान वह तत्त्व आ वत्त्वत था । इत्तरण लुट से कम्पनी को बडी हानि पहुँचती थी, इसलिए इनका दमन करने के लिए एक सेना मेजी गई और फ़ीजदारों का इन्हें दड देन के लिए विशेषाधिकार दिये गये। इनमें भय फेलाने की दिन्ट से यडे कठोर दड दिये गये। जहाँ कहीं ये जोग मिले फॉसी पर लटका दिये गये, कुल माल श्रसवाय छोन जिया गया श्रोर श्रियाँ तथा बच्चे गलाम बना लिये गये। इस तरह दो वर्ष मं इनका श्रद्धी तरह से दमन कर दिया गया ।

हुनका बच्छा ताह त पुना के प्रमान थीर कलेक्टर व्यापार—हेस्टिम्ज के पता लगा कि जिला के ग्रमीन थीर कलेक्टर ग्रपना निजी व्यापार खूब करते हैं। वे जिले का श्रन्न सस्ते दाम पर ग्रपना निजी व्यापार खूब करते हैं। वे जिले का श्रन्न पर तरह तरह के स्वरीदकर वनियो द्वारा बढ़ा मेंहगा बेंचते हे श्रीर प्रजा पर तरह तरह के ग्रास्याचार करते हैं। चुगी न देने के कारण डनका माल हिन्दुस्तानी

र कंडडर ऑफ परशियन कररपाडेंस, नि०४, भूमिका, ९०१०। २ हहीं दिनों का पर घटना है। रेपर श्री बढिमचद्र चट्टापाध्याव नं 'आनन्दमर' नाम का उपन्यास रिखा है, विसमें मुप्तसिद्ध 'बन्दे मातरम्' गीत है।

व्यापारियों से सला पड़ता है, जिससे जुलाही और कारीगरों का यहा जुक्सान. होता है । इसकी दूर करने के लिए सन् १७७३ में थैंगरेज़ों को जिल्लों में चसने फी मनाही कर दी गई थीर गुमारतों की खाजा दी गई कि वे जुलाही को दादनी देकर कम्पनी के हाथ माल वेंचने के लिए मज़रूर न किया करें। दस्ती देकर कम्पनी के हाथ माल वेंचने के लिए मज़रूर न किया करें। दस्ती की प्रधा सिल्कुल करा दि गई। नमस् सुपारी और तमाल कें छे छोड़कर सब पर महस्त वारा दिया गया और अमोरेज़ तथा हिन्दुन्तानी रोनों से यह महस्त लिया जाने लगा। नमक तथा खाड़ीम का व्यापार कम्पनी के ही हाथ में स्वा गया और उनके ठेके भी नीलाम किये जाने लगे। भारतवर्ण से बहुत सा माल तुर्की, मिस्र और बसरा जाया करता था, परमा तुर्की में राजनैतिक खरणानित होने के कारण यह प्यापार वन्द सा हो गया था। हेस्टिंग्ज़ ने एक जहाज़ हिन्दुन्तानी माल से भरवाकर मिस्र भेता और फिर से व्यापार का सम्बन्ध जारी किया। मूटान थीर तिव्यत से भी व्यापारिक सम्बन्ध जोड़ने का उसने प्रयस्त किया। 'सिक्का क्या' भी तसी ने चलाया।

स्हेलों में साथ युद्ध-सन् १००० में रहेकों ने मवाय वज़ीरक साथ एक सिन्य की, निलक खनुतार बरोडों के ब्राक्रमण करने पर उनके। "युद्ध या समम्मा प्रकारर" हटा देने के लिए उन्होंने नवाय वज़ीर की १० लाल स्वया देने का वचन दिया। इस सिन्य परोत्ते सेनापति यार्कर ने सही की। सन् १००० में में वनास्त में नवाय वज़ीर की धारोड़ों के साथ भी एक सिन्य हुई, जिसके द्वारा हेस्टिंग्ज़ ने कदा थार इलाहायद के ज़िले १० लास रुपये में नवाय प्रज़ीर ने इस रक्षम की तीन पर्य में अदा करने का प्रचय दिया थार सहाय का प्रचार करने के स्वया प्रज़ीर के हाथ देव स्वया पर्या हिस्टिंग्ज़ के स्वया थार सहाय करने के लिए प्रपन्न पूर्व से कम्पनी की प्रमु सेना रहाना स्वीकार किया। बसने स्वयं दर्गीकार किया। बसने स्वयं दर्गीकार किया। बसने स्वयं दर्गीकार किया। बसने स्वयं दर्गीकार किया। इसने स्वयं परीवार किया वज़ीर की खार स्वयं से सहाय स्वयं के स्वयं प्रचार हम प्रचार हम से वापा साने स्वयं प्रचार कि कार प्रचार हो के प्रचार स्वयं के सहले में निर्मेर सहना पर्नेगा। इसी ध्यमर पर हेस्टिंग्ज़ ने ४० लास स्वयं के चर्नों में प्रकार स्वयं के चर्नों में प्रकार स्वयं के चर्नों में

१ फारेस्ट, मेलेबर्सस फ्राम दि स्टेट वेवसं, जि० १, ५० २४।

हेकों के विरुद्ध नवाय बज़ीर की सहायता करने का भी बचन दे दिया श्रीर नवाय ने सेना का ख़र्चों भी देना स्वीकार कर लिया। सन् १७७३ में मराठें



्, ने रुद्देखीं पर श्राक्रमण किया, परन्तु पूना में गड़बड़ होने के कारण थीर नवाब वज़ीर तथा श्रंगरेज़ों की रुहेलों की सहायता के लिए तुले देखकर वे विना लड़े ही वापस चले गये। इस पर नवाब बज़ीर ने रुहेलों से ४० लाय रुपया माँगा। जब उन्होंने देने में हीला-हवाला विया, तव उसने रुद्देलएंड पर श्राक्रमण कर दिया श्रीर बनारस के सम-भीते के श्रनुसार श्रॅगरेज़ों से सहायता मांगी। कर्नल चैभियन की श्रध्यचता में एक ग्रँगरेज़ी सेना भेजी गई । ग्रदेल सन् १७७४ में मीरनपुर कटरा में रुहेती के साथ घेार युद्ध हुआ, जिसमें रुहेला सरदार हाफ़िज़ रहमतर्गी मारा गया श्रीर नवाब बज़ीर की विजय हुई। रुहेले बड़ी बीरता के साथ लड़े, इसका वर्णन करते हुए स्वयं चेम्पियन लिखता

रुहेला सिपादी है कि रहेलों को युद-विचा का अच्छा जान या और जिस साहस के साथ चे लड़े उसका वर्णन करना असम्भव है। १ नवाय वज़ीर के सैनिकों ने रहेलों को खूब खूटा। चूट में भाग केने से गोरे सिपादियों को मनाही थी, इसलिए वे बड़े असन्तुए ये। परन्तु नवाब वज़ीर ने ६ महीने में ७ लाल रुखा देने का वादा करके उनके सनपुर किया। कहा जाता है कि सेना के अध्याचार से लगभग २० हज़ार

१ कलेंडर ऑफ पराधियन करस्पाउँस, जि० ४, भूमिका, ए० १३।

रहेती की अपना देश द्वोड्कर भागना पढ़ा। इन अध्याचारों का वर्णन वहुत वढ़ा-चढ़ाकर किया गया है और नवाय बड़ीर की न रोकने के लिए खंगरेजों को भी दोप दिया गया है। कुछ दिन बाद नवाय वड़ीर और रहेतों में सन्धि हो गई, जिसके अनुसार रहेता सरदार फ्रेजुस्लाख़ी के रामपुर का हलाक़ा दिया गया, जो अब भी मीजूद है और वाक़ी रहेल खंड अवभ में मिला विया गया।

इस युद्ध के सम्बन्ध में हैस्टिंग्ज़ की नीति की बड़ी तीत्र घालोचना की गई है। कहा जाता है कि वनारस के समन्मीते की सब वातों को हेस्टिंग्ज़ ने कींसिल को नहीं बतलाया था। कम्पनी के संवालकों की श्राज्ञा थी कि श्रास्तरपा के श्रातिरिक्त श्रेत किसी महार के युद्ध में नाम न लिया लाय। हेस्टिंग्ज़ ने इस आज्ञा के विषद्ध रहेखी के साथ युद्ध किया। स्मार्गुलों से रहेखीं की कीई गुजुता न थी। क्ताज़ा नवाय वज़ीर श्रीर स्टेखों के यीच था। इसमें हैस्टिंग्ज़ का पढ़ना चेना था। इस्टेबीं के साथ युद्ध किया। श्रुता न थी। क्ताज़ नवाय वज़ीर श्रीर साथ जो श्रद्धाचार हुए वनके रोकने का कोई प्रयत्न हैस्टिंग्ज़ ने नहीं किया।

इन श्राएेपों के उत्तर में हिस्टंग्ज़ का कहना है कि उसने बनारस के सम-मीते का सब हाल कीतिल के मेम्यों की ज़वानी बतला दिया था। इन दिनों उत्तरी भारत में मराठी का ज़ोर बड़ रहा था। उनके साथ रहेली का सम्बन्ध सन्देहनाक था। वे नवाय बज़ीर के विरुद्ध उनकी सहायता करते थे धीर नवाव बज़ीर को धोखा देते थे। विद रहेली के साथ मराठे श्रवण पर धावा करते तो वे बंगाल की सीमा तक पहुँच जाते। इसलिए उनको रोकने की दिष्ट से रहेली के विरुद्ध नवाय बज़ीर की सहायता करना धावस्थक था। रहेललंड के श्रवण में मिल जाने से नवाव बज़ीर के राज्य की परिच-मेग्वर सीमा गाग धीर पढ़ाड़ों के कारण हुई हो गई। इसमें उसने सीचा लकी की माज़ा का वास्त्रव में उच्छोयत नहीं किया १ इसके चाकितिक इन

१ जुड़ क्षेणों को सन्देह ६ कि इस अवसर पर उसने नवाव से पक अच्छी एकम की भी। झीलर, प सार्ट दिस्सू ऑक इंडिया, पूरु ३८२—८३

दिनों कस्पनी को रुपये की यद्दी धायश्यकता थी। इस युद्ध से उसके लिए ४० लाख रुपये का ठिकाना हो गया धार सेना के एन्चें का कुछ भार नवाय यज़ीर के मध्ये चला गया।

हेरिटंग्ज़ की नीति का यह समर्थन ठीक नहीं जैचता। नवाब वज़ीर की निर्यलता की वह ऋच्छी तरह जानता था। विना श्रॅगरेजों की सहायता के उसको श्रपनी रचा करना कठिन हो रहा था। भ्रयथ श्रीर मराठों के बीच रुद्देलों का राज्य एक प्रकार की खाड़ था। उसके नष्ट हो जाने से खब नताब वज़ीर की मराठीं का सामना करना पदा, जिसके लिए वह सर्पथा श्रयोग्य था। इसका परिखाम यह हुया कि नवाब वज़ीर खँगरेज़ों के खीर भी अधीन हो गया। इस युद्ध में हेस्टिंग्ज़ का सुख्य बहेश्य श्राधिक लाभ था, इसी लिए वह नवाय की बढ़ावा दे रहा था, इसकी उसने स्वयं माना है। परन्तु जब उसका यह उद्देश सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि नवाय बज़ीर उतनी बड़ी रकृम को न दे सका, तब वह कहने लगा कि उसका मुख्य उद्देश प्रवध की पश्चिमोत्तर सीमा को इड़ करके बंगाल की मराठों से रचा करना था। ऐसी द्शा में यह कहना पड़ता है कि थैंगरेज़ों का इस युद्ध में पड़ना न्याय-संगत नहीं था। रुईलखंड की प्रजा का भी इससे कोई लाम नहीं हुआ। रहमत-ख़ां के उदार शासन के स्थान पर, जिससे प्रजा सन्तुष्ट थी, नवाब वज़ीर का शासन हो गया, जिसमे प्रजा पर भ्रधिक ग्रत्याचार ही हुआ।

इंग्लंड-सरकार को इस्तक्षेप—चंगाल में कम्पनी का प्रभाव देख-कर हॅंग्लंड-सरकार को चिन्ता हो रही थी। कम्पनी के कमंचारी माला-कर हॅंग्लंड-सरकार को लिटले ये और वहां नवायों की तरह रहते थे। माल होकर अपने देश को लीटले ये और वहां नवायों की तरह रहते थे। इस धन में हॅंग्लंड-सरकार ने भी अपना हिस्सा लगाना चाहा और सन् इक्स धन में हॅंग्लंड-सरकार ने भी ३०६० में दो साल तक ४ लाल पैंड सालाना देने के लिए कम्पनी के। ३०६० में दो साल तक ४ लाल पैंड सालाना देने के लिए कम्पनी के। मजद्म किया। बंगाल की अनुल सम्पत्ति देखका कम्पनी के। भी खूब धन मजद्म किया। बंगाल की अनुल सम्पत्ति देखका कम्पनी के। भी खूब धन मजद्म किया। वंगाल की अनुल सम्पत्ति देखका कम्पनी के। भी खूब धन मजद्म किया। वंगाल की अनुल स्वाप्त प्रम्ता नहीं हुआ। पिहले हुमिंच से मान्त की आर्थिक दशा विगइ गई, तिजी व्यापार के कारण बहुत सा धन उसके कमेचारियों की जेब में चला गया। क्यापार मन्दा पढ़ गया और बरावर लदाई रहने के कारण सेना का स्वां वेहद वड़ गया। चलाइव धीर हेरिटंग्ज़ के बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी उसकी श्राधिक दशा न सुधर सकी श्रीर सन् १७७२ में एक बढ़ी रकृत कुड़ लेने के लिए उसको इँग्लेंड-सरकार से प्रार्थना करनी पढ़ी। कम्पनी के भामलों में हस्त्वपे करने का यह अच्छा ध्रवसर सरकार के हाथ में ध्राया धीर उसने पूरी जीच करने के लिए दो कमेटियों नियुक्त थीं। इन कमेटियों की रिपोर्ट मिलने पर पालांमिंट ने सन् १७७३ में दो कान्द्रन पास किये। पहले कान्द्रन के ख्रदुसार वह निश्चित कुछा कि कम्पनी ध्रपना इनाही हिसाब इँग्लंड-सरकार को दिखलाया करे धीर दूसरे क़ान्त से भारतीय शासन-व्यवस्था में बहुत कुछ हेर-केर किया गया। यह दूसरा क़ान्त 'रेम्यूलेटिंग ऐस्ट'—इस नई शासन-व्यवस्था के ख्रदुसार बंगाल का

रेग्यूलेटिंग ऐव्स्ट—इस नई शासन-व्यवस्था के धनुसार बंगाल का गवर्गर, 'गवर्नर-जनरल' बनाया गया धीर चार मेग्यरें की उसकी पुरू केंसिल बनाई गई। गवर्नर-जनरल केंसिल का समापति रखा गया धीर उसकी इस देसियत से एक बेट धियक देने का घिषार दिया गया। गवर्नर-जनरल इस केंसिल के सर्वया व्यक्ति जना दिवा गया धीर उस इसके विरुद्ध कोई काम करने की धनुसति नहीं दी गई। गन्तर-जनरल प्राप्त उसकी केंसिल की घ्रविष्ठ से स्वाल की रसी गई धीर इनकी पहली नियुक्त का प्रिफार हंग्लेंड-सरकार के दिवा ग्या। बाद की भी विना सरकार की धनुसति के काननी के सेवालकी की दिवा ग्या। बाद की भी विना सरकार की धनुसति के काननी के सेवालकी की इन प्रापिकारियों के नियुक्त करने का धर्मिकार न रखा गया।

यंताल के सबनंत-जनरल बीर इसकी कांसिल की वन्दई तथा मदरास प्रान्तों के निरोधण का भी भार दिया गया। इन प्रान्तों के गर्जनों से युद्ध स्था सन्धि के श्रविकार ले लिये गये बीर ध्यने प्रान्तों का कुछ हाल सबनंत-जनरल के जिल्ले और प्राप्त उसकी सलाह से काम करने के लिए उन्हें साजा री गई। कलकते में 'तुप्रीम कोर्टे' नाम की एक पद्दी सरकारी सदालत भी सोली गई। इसमें प्रयान न्यापाचीए को मिलाकर चार जज रसे गये वे युंत हो वे बेता है। इसमें प्रयान न्यापाचीए को मिलाकर चार जज रसे गये वे युंत हो वे बेता है। इसमें प्रयान न्यापाचीए को मिलाकर चार जज कर गये गये। वा वा का धरी हो से समें स्थान की दिया गया। कर गयी कर गये का धरी हो से समें समें साथ विश्व गया।

भारतवर्ष सम्बन्धी कुल पत्रव्यवहार कम्पनी ने ह्रँग्लेड-सरकार के दिखलाना स्वीकार किया। उसके सभी कर्मचारिया को नजराना लेने या निजी व्यापार करने की मनाही कर दी गई।

इस कानून से भारतीय शासन-व्यवस्था में बढ़ा हेर-फेर हो गया। कम्पनी के यहुत से श्रधिकार जाते रहे थार यह हैंग्लंड-सरकार के श्रधीन हो गई। विना पालांमेट की अनुमति के उसको किसी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार न रहा। परन्तु इस कानून से कई एक देशप थे, जिनके कारण श्रागे चलकर बडे उपद्रव हुए श्रीर इसकी फिर से बदलना पड़ा । जिन त्नोगो ने इस कानून को बनाया था, उन्हें भारतवर्ष की वास्तविक स्थिति का ज्ञान न था। गवर्नर-जनरल को कोसिल के श्रधीन यना देने में साम्राज्य की दृष्टि से भूल की गई। उस समय की राजनैतिक परिस्थिति ऐसी थी कि बिना पूरे श्रिधिकार के गवनेर-जनरल का काम न चल सकता था। मदरास श्रीर वम्बई की सरकारों से 'युद्ध तथा सन्धि' के श्रविकार तो ले लिये गये, परन्तु साथ ही साध आवश्यकता पड़ने पर या इंग्लंड से घाजा मिलने पर बंगाल की सरकार से विना पूछे हुए भी काम करने की स्वतंत्रता दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट की न तो कोई श्रधिकार सीमाएँ ही निश्चित की गईँ, न यही बतलाया गया कि उसके। किस कानून के श्रतुमार निर्णय करना होगा श्रीर न उसका कैसिल के साथ सम्बन्ध ही स्पष्ट किया गया।

के सिल से भूगड़ा—रेम्यूलेटिंग ऐक्ट के अनुसार हेरिटंग्ल पहला गर्कर-जनरल बनाया नाय और क्लेबरिंग, मानसन, फ्रांसिस तथा वारचेल कांसिल के मेस्वर नियुक्त किये गये। इनमें से पहले तीन मेस्वर ती सीचे डॅंग्लेड से आये थे, परन्तु वारचेल कम्पनी का नेकर था और यहुत सीचे डॅंग्लेड से आये थे, परन्तु वारचेल कम्पनी का नेकर था और यहुत हिनों से भारतवर्ष में महता था। सर एलाइजा इम्पी, जो हेरिटंग्ल का दिनों से भारतवर्ष में महता था। सर एलाइजा इम्पी, जो हेरिटंग्ल का सिंग सारवार्थ में महता था। सर एलाइजा इम्पी, जो हेरिटंग्ल का सिंग सहपाठी था, सुप्रीम कोर्ट का प्रधान जज बनाकर भेजा गया। ये सब लोग सहपाठी था, सुप्रीम कोर्ट का प्रधान जज बनाकर भेजा गया। ये सब लोग सहपाठी था, सुप्रीम कोर्ट का प्रधान जज बनाकर सेवा गया। ये सब लोग सहपाठी था, सुप्रीम कोर्ट का प्रधान जज बनाकर सेवा गया। ये सब लोग सहपाठी था, सुप्री हिल के नये मेस्वरों ने आते ही हिर्म हो शासन की जांच करनी शहर कर दी। कहा जाता है कि फ्रांसिस हिस्टंग्ल के शासन की जांच करनी शहर कर दी। कहा जाता है कि फ्रांसिस हिस्टंग्ल के शासन की जांच करनी शहर हमी लिए वह हिस्टंग्ल की हर एक वात स्वयं प्रवर्ग ने जनता चाहता था, इसीलिए वह हिस्टंग्ल की हर एक वात

का विरोध करता था। उसका साथ न्तेवरिंग श्रीर मानसनभी देते थे। इस तरह कैंसिल में फ्रांसिस के दल की श्रिथकता थी श्रीर हेस्टिंग्ड़ कें।, नये कृतन्त के . श्रमुसार, उसकी बात माननी पढ़ती थी। इन नये मेग्यरें की भारतवर्ष की परि-श्रमुसार, उसकी बात माननी पढ़ती थी। इन नये मेग्यरें की भारतवर्ष की परि-श्रियति का पूरा ज्ञान न था, इसलिए वे प्रायः हेस्टिंग्ड़ की नीति का, बिना श्रम्छी

तरह समभे हए. विरोध करने लगते थे । उन्होंने हेस्टिंग्ज के नियक्त किये हए कई श्रफसरें के निकाल दिया थोर उसकी बहत सी कार्रवाइयेां के। उलट दिया। यह कगढा दो साल तक बराबर चलता रहा। सन १७७६ में मानसन के मरने पर फ्रांसिस के दल की भ्रधिकता नष्ट हो गई श्रीर हेस्टिंग्ज की कुछ शान्ति मिली। फ़ांसिस थीर हेस्टिंग्ज की शत्रता इतनी वड गई कि सन् १७५० से



फिलिप क्रांसिस

दोनों में एक इन्द्र युद्ध हुचा, जिसमें म्हांसिस वायल होकर इन्लैंड वायस चला गया। तब से हेस्टिन्ड के निर्विध काम करने का श्रवसर मिला।

नन्दकुमार के। फाँसी—श्वरना काम निकालने के खिए, संचालके। की इच्छा से, पहले हेस्टिंग्ज़ ने ही नन्दकुमार को बढ़ावा दिया था, पर मतलब सिंद हो बाने के बाद से वह उसका विरोधों हो गया था। कैंसिल

में हेस्टिंग्ज़ के विरोधी दल की प्रवल देखकर नन्दकुमार ने भी बदला लेना , निश्चित किया। केंसिल से उसने हेस्टिंग्ज़ की कई एक शिकायतें कीं। इन शिकायतों में मुख्य बात यह थी कि हेस्टिंग्ड़ ने मुन्नी देगम से साढ़े तीन लाख रुपया घूस में लिया है, श्रीर १४ लाख रुपया मुहम्मद रिज़ाखाँ तथा शिताव राय से खेकर उनको श्रदालत से लुद्वा दिया है। इन श्रपराधी की सिद्ध करने के लिए कैंसिल की एक बैठक में नन्दक्रमार बलाया गया। हेस्टिंग्ज गर्वनेर-जनरल श्रीर कींसिल का सभापति था । वह इस श्रपमान को न सह सका श्रीर बारवेल के साथ कैंसिल से उठकर चला गया। बाकी मेम्बरों ने नन्दकुमार की सब बातें सुनकर हेस्टिंग्ज़ की दोपी ठहराया और सब कागजात कम्पनी के बकील की देकर हेस्टिंग्ज़ से क़ल रूपया वापस लेने की भ्राज्ञा दे दी। हेस्टिंग्ज़ ने डेढ़ लाख रुपया मुन्नी बेगम से लिया था, यह वात ठीक है। इसको उसके समर्थक सर जेम्स स्टिफन ने भी उचित नहीं माना है। <sup>९</sup> इस तरह नन्दकुमार की शिकायते निराधार न थीं। इधर हेस्टिंग्ज़ ग्रीर वारवेल ने सुपीम कीट में नन्दकुमार तथा उसके कुछ साथियें। पर, दोनों के विरुद्ध, पड्यंत्र रचने का श्रमियोग चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने केवल नन्द्रकुमार को वारवेल के विरुद्ध दोगी ठहराया। इसी श्रवसर पर मीहन-प्रसाद नाम के एक व्यक्ति ने नन्दकुमार पर जालसाज़ी का मुक्दमा चलाया । कहा जाता है कि किसी दीवानी के मामले में नन्दकुमार ने एक जाली दस्ता-वेज़ बनाई थी। श्रदालत की सहायता के लिए १२ घँगरेज़ों की जुरी बनाई गई, जो एक सप्ताह तक मुक्दमें की सुनती रही। श्रन्त में श्रदालत ने नन्द-कुमार की दीपी पाया श्रीर वन दिनों के कानून के श्रमुसार उसकी फॉसी देने की श्राज्ञा दी। नन्दकुमार बड़े धेर्य श्रीर साहस के साथ फीसी पर चढ़ा।

१ जेम्स स्टिकन, दि स्टोरी ऑक नन्दकुमार, जि० १, ए० ७२। हेस्टिग्ज़ का कहना है कि यह रकम भर्त की थी, जो मुर्शिदाबाद जाने पर गवनरों को नवाब के स्कृति से मिला करती थी और हिसाब में दर्ज रहतो थी।

२ कौसिल के नाम अपने अन्तिम पत्र में नन्दकुमार का कइना था कि में अब मरने

कहा जाता है कि इस मामले में नन्दकुमार के साथ न्याय नहीं किया गया । सुप्रीम कोर्ट के यह मुक्दमा सुनने का अधिकार ही न था । जाल-साज़ी का मामला बदला खेने के लिए हेस्टिंग्ज़ ने चलवाया चौर धँगरेज़ी श्रदालत ने निष्पच भाव से निर्खय नहीं किया। प्रधान जज इस्पी हेस्टिंग्ज़ का सहपाठी था, उसने हेस्टिंग्ज़ का पचपात किया। इस तरह "न्याय के नाम में नन्दकमार की हत्या की गई"। कोंसिल में हेस्टिंग्ज़ के विरुद्ध शिकायत करने के बाद ही, यह पुराना गड़ा हुन्ना मुक्दमा ·खोदकर निकाला गया था, इससे हेस्टिंग्ज़ पर सन्देह श्रवस्य होता है। पर हेस्टिंग्ज़ रापथ लेकर श्रपने की इस मामले में निर्देश वतलाता है। इसकी छेड़ने में देरी होने का कारण यह बतलाया जाता है कि जालसाज़ी का पूरा सबूत तय तक न मिल सका था। अदालत की निष्पचता का प्रश्न बड़ा जटिल है। मुकृदमा सुनने मे जब स्वयं ही गवाहो से जिरह करने लगते थे। श्रदालत में सब श्रॅगरेज़ थे, नन्दकुमार श्रॅगरेज़ों का धार शत्रु था, बंगाल के नवाबों का उनके पंजे से मुक्त करने का वह बरावर प्रयब करता था। इसी दीप के पीछे श्रंगरेज़ीं ने उसकी हटाकर मुहम्मद रिज़ालां की नायब बनवाया था । गवर्नर-जनरल पर भी उसने घूस खाने के अपराध लगाने की धृष्टता की थी। उन दिनां की राजनैतिक परिस्थिति में ऐसे भयानक मनुष्य के साथ शुद्ध न्याय कहीं तक किया जा सकता था, यह कहना बढ़ा कठिन है। इस पर भी यदि श्रदालत की निष्पचता स्वीकार कर ली जाय. तय भी यह कहना पडेगा कि नन्दकुमार की जो दंड दिया गया वह सर्पेथा श्रनुचित था। यह दंड इँग्लेंड के कानून के अनुसार दिया गया था। अपराध सिद्ध हो जाने पर यह दंड देने के लिए श्रदालत मजबूर थी, यह बात ठीक है। परन्तु यह जानते हुए कि भारतवर्ष में ऐसा निष्टुर दंडविधान नहीं है, उसका कम से

जा रहा हूँ। इस लेक के लिए मैं परलोक को न विगाईगा। मैं सस्य कहता हूँ कि जालसाज़ी के मामले में मैं निर्दोग हूँ। केवल बदला लेवे के लिए वह मुक्दमा मुद्र पर चलाया गया है। फारेस्ट, केलेक्स स्कृति है, पु० १३० –३१।

कम इतना कर्तव्य श्रवस्य था कि वह नन्दकुमार पर द्या दिखलाने की सिफारिश करती।

कैं।सिल श्रीर कोर्ट-रेग्यूबेटिंग ऐक्ट में कें।सिल श्रीर कोर्ट के श्रिधिकारों की स्पष्ट ज्याख्या न की गई थी, इसका फल यह हुआ कि दोने। में मगढ़ा होने लगा। कोर्ट के हस्तहेप से शासन में बड़ी वाघाएँ पड़ने लगीं। इसके जज धपने की इँग्लेंड-सरकार के श्रधीन समकते थे श्रीर कीसिल की कुछ भी पर्वाह न करते थे। पटना के एक मुसलमान जमी-दार के मरने पर उसकी सम्पत्ति के विषय में उसकी विधवा की थीर भतीने में मताड़ा हुआ। कोर्टने यह क्हकर कि जमीन्दार कस्पनी के नेकिर है, इसलिए उनके सम्बन्ध के मामले उसके ग्रधीत है, प्रान्तीय कै।सिल के निर्णय के। रह कर दिया। एक दूसरे मामले मे श्रीर भी तमाशा हुया। केासीजुरा के जमी-दार के विरुद्ध किसी ने दावा किया। सम्मन देने में जमीन्दार के साथ बड़ी ज़बरदस्ती की गई। इस पर हेस्टिंग्ज की कै।सिल ने के।र्ट के जमादार श्रीर सिपाहिया के गिरफ्तार करने भी श्राज्ञा दे दी। स्टिफन जिखता हे कि कै।सिल का यह कार्य्य सर्वेधा श्रनुचित था । इसकी इतिहासकार स्मिध भी मानता है, पर साथ ही साथ वह जिखता है कि परिस्थिति वड़ी कठिन थी। कोर्ट के इन बनावटी श्रधिकारी को रोके बिना शासन व्यवस्था का जारी रखना ग्रसम्भव था। शासक की कभी कभी कानून के विरुद्ध भी काम करना पड़ता है। १ स्वयं हेस्टिंग्ज ने भी माना है कि "शासन के मार्ग मे केर्ट बडा बाधक था।"

प्रधान जज इस्पी की हेस्टिंग्ज से नियता होने के कारण यह सगाडा आसे न बढ़ने पाया। उसने इसे मिटाने के जिल्ल सन् १७६० में इसी की 'तदर दीवानी बदालत' का भी सप्यच चना दिया। इस पद के वेतनस्वर इसी की १ हजार रूपया नाहचार प्रधिक निजने लगा। जार्ड मैकाले का कहना है कि ननदुक्तार के मामले में सहायता करने का बदला इस तरह जुकाषा

१ रिमध, आक्सकोई हिस्ट्री ऑफ शडिया, पृ० ५३०-३१।

गया । परन्सु इस सम्बन्ध से यह ध्यान रखना चाहिए कि इस्पी ने इस वेतन को लिया न था । पार्लामट ने इस प्रवन्थ को श्रनुचित समककर इस्पी को

वापस बला लिया । इम्पी छोर हेस्टिंग्ज के मन के भाव चाहे जो कुछ रहे हो, यह मानना पंडेगा कि उस पद पर थे। डे ही दिन रहकर इस्पी ने कई एक श्रच्छे सुधार किये। वह फारसी थ्रीर चँगला दोनों भाषाएँ जानता था। उसने श्रदालत के नियमे। का एक संघड तेयार किया थीर उसका फारसी तथा वेँगला में श्रनुवाद कराया । कार्य्यवाही म यथासम्भव एकता श्रोर सुग-मता लान का भी प्रयत्न किया गया। बहत दिने तक भारत की धगरेजी श्रदालते। म इन्हीं नियमा के श्रनुसार काम होता रहा।



प्लाइजा इम्पी

मरार्गि से साथ युद्ध—यगाळ श्रोर मदरास की देता-देखी वस्वई-सरकार की भी अपना प्रभुव बकाने की अन लगी हुई थी। मराठा की पर-स्पर झूट में इसके लिए उसकी अच्छा अवसर मिल गया। यह बतलाया जा जुका है कि खुनाय राव, जो रावेश्या के नाम से प्रसिद्ध था, पूरा से भागकर अगरेजा की गरख में चला गया था। रावेश्या ने वस्त्रई के निकट के दी स्थान— वेसीन श्रीर सालसट—देने का चचन देकर अगरेजों से सहायवा मागी। यस्त्रई-सरकार न सहायता देना हरीकार करके पहले ही से सालसट पर अधिकार कर लिया। मुस्त की सन्धि से रावेश्य को यह अधिकार मानना पड़ा। रेस्ट्र-लेटिंग ऐस्ट के अनुसार सुरत की सन्धि के लिए गवर्नर-जनरल की अनुमति लेनी श्रावश्यक थी, परन्तु वम्बई-सरकार को नई शासन-व्यवस्था का पता भी न था। हेस्टिंग्ज़ को जब यह समाचार मिला तब उसने वम्बई-सरकार के इस काव्यं को "श्रसामिक श्रीर नीति तथा न्याय के विरुद्ध" बतलाया। उसका कहना था कि रायोवा के श्रिक पचपाती नहीं हैं। स्वयं वम्बई-सरकार के प्राप्त पताता हों हैं। स्वयं वम्बई-सरकार के पास मराठा ऐसे प्रवल शतुश्रों के साथ लड़ने के लिए न तो काढ़ी सेना हैं शे इस चथा मराठा ऐसे प्रवल शतुश्रों के साथ लड़ने के लिए न तो काढ़ी सेना हैं। इस नियंत्र के श्रनुसार वम्बई-सरकार को रायोवा की सहायता करने के लिए मना कर दिया गया। साथ ही साथ कर्नेल श्रप्टन को एना मेजकर, श्रुरन्दर नामक स्थान पर, पूक नई सन्धि की गई, जिसके श्रनुसार श्रीरोजों ने रायोवा का साथ छोड़ दिया। इथर वम्बई-सरकार सालस्ट श्रीर येसीन को न छोड़ना चाइती थी, इसलिए उसने कम्पनी के संचालकों से लिला-पड़ी करके सूरत की सिच्च को स्वीकार करना जिला श्रीर रायोवा की महाबता करने के लिए प्राचित्र के ली। पुना-सरकार के विरोध करते रहने पर भी मास्टिन किर प्रविविध वनाकर भेजा गया। इसके पहुँचने के थोड़े ही दिन वाद मंत्रियों में फूट है। गई श्रीर दीवान सलाराम बादू रायोवा के पड़ में हो गया।

इस पर हेस्टिंग्ज़ भी उस शुद्र का समर्थन करने लगा, विसकें। खयं उसने "असामियक और नीति तथा न्याय के विरुद्ध" बतलाया था। फ्रांसिस ने इस तरह पुरन्दर की सन्धि के प्रतिकृत जाने का धीर विरोध किया। उसकी तथा द्वीलर की राय में वन्यई-सरकार का निर्णय "नियम, नीति तथा न्याय के विरुद्ध" था। हेस्टिंग्ज़ का श्रयने समर्थन में कहना था कि नाना फड़नवीस वंगरेज़ों के विरुद्ध क्रांसियों के एक दूत के साथ बातचीत कर रहा था। इसके श्रतिरक्त पूता के स्वयं प्रधान सचिव ने राधीया को गद्दी पर विडक्तों के प्रार्थना की थी। क्रमनी के संचालकों ने भी सूरत की साच्य को मान खिया था। इसलिए वनवई-सरकार को श्रय सहायता करना श्रद्यचित न था। बहुमत से कैंसिल ने हेस्टिंग्ज़ की सलाह मानकर बन्धई सेना भेजने की श्राज्ञा दे दी।

बढ़गाँव का समभौता--इस लिखा-पढ़ो ग्रीर वाद-विवाद के समय में भी युद्ध वरावर जारी रहा। बम्बई-सरकार पहले से ही राघेग्या की सद्दायता करने के लिए एक सेना भेज चुकी थी ! इस सेना का सामना करने के लिए नाना फड़नवीस तेवार था, होलकर श्रीर सिन्धिया श्रवनी बढ़ी बढ़ी सेनाएँ

विये हुए पड़े थे। नाना फड़नवीस को प्रयमे जास्सो से बम्बई-सरकार की सब बातों का पता मिल जाता था। उसने ऐसा मबन्ध कर रला था कि अंगरेज़ी सेना को कोई रसद न मिले। राघेवा को लेकर नी ऑगरेज़ी सेना आई थी उसकें।, महाठों के बराज आकाय और रसद न मिलने के कारख, विवश होकर उनके साथ जनवरी सन् १७७६ में बड़गींव नामक स्थान पर समभीता करना पड़ा। इसके श्रनुसार आरोज़ों सेना न राघोवा का साथ खेंददिया, जो भागकर सिन्धिया की शरख में चला गया और केक्स के कई एक स्थाना की लीवा गया और केक्स के कई एक स्थाना की लीवान नया सिन्धिया



रावे।या

को ४१ हज़ार रुपया देने का वादा किया। वस्त्रई-सरकार ने इस सममीते को नहीं माना। उसका कहना था कि बिना उसकी भनुमति के सेना की ऐसा समम्रीता करने का कोई श्रविकार न था। हेस्टिंग्ज़ जिखता है कि इस समम्रीते के पदने पर उसकी जन्मा का कोई दिकाना न रहा।

इ-हीं दिने। नाना फड़नवीस न पेरावा की ख्रार से इँग्लंड के वादरगाह को पूक पत लिया, जिसमें उसने चढ़ी योग्यता से यह दिखलाया कि शुरू से ही ख्रीरोज़ों ने मराठों के साथ धरने वचन का पालत नहीं किया। वह लिखता है कि पम्पई धीर पंगाल की सरकारों के साथ हमने सम्पिद के खरुसार ही प्यव- हार किया, परन्तु उनका लिखता कुछ धीर कहना कुछ धीर है। वस्पई धीर कलकचावाले एक दूनरे के किये हुए इन्हरारों की नहीं मानते हैं। परन्तु मत-भेद होते हुए भी दोनों के काम करने की पदानि भीतर से एक जान पदानी

है। मतलब की बात में भेद नहीं रहता है। राज्य में सब से बड़ी बात बचन पर टढ़ रहना है। बदि उसमें भिन्न भिन्न काढ़े खड़े हों थीर उहरी हुई शर्तें न मानी जायें, ती फिर लाचारी है।

साल्वाई की सन्धि- उद्ध का समाचार मिलने पर नाना फड़नवीस ने फिर मराडा सरदारों को एकत्र किया और निज़म तथा है दरख़ली के साथ मिलकर खँगरेज़ों से लड़ने का प्रक्य किया। उधर यंगाल से खँगरेज़ों की एक सेना जनरल गोड़ाई की खण्यवता में गुजरात की खोर चली थीर उसने बड़ीदा के गायकवाड़ को खपने पच में मिलाकर छहमदावाद पर अधिकार कर लिखा। दूसरी सेना ने मेजर पोएम की खण्यवता में मण्य भारत की थीर से खाकर सिन्धिया के प्रसिद्ध दुर्ग मालियर को छोन लिखा। इस पर सिन्धिया के प्रसिद्ध दुर्ग मालियर को छोन लिखा। इस एर सिन्धिया के प्रसिद्ध दुर्ग मालियर को छोन लिखा। इस एर सिन्धिया सरकार से सिन्ध कराने का प्रवत्न प्रारम्भ किया। इस है दरखली की छुख़ हो गई और भेरिसला को खँगरेज़ों ने फोड़ लिखा। इस तरह नाना फड़नवीस का बना-बनाया काम बिगड़ गया और गई सन् 19-2 में सालवाई की सिन्ध हो गई। इस सन्धि के अनुसार सवाई माध्यराव पेशवा मान लिया गया, राधोबा को पेंगर दे दी गई थीर खँगरेज़ों के सालसट मिल गया।

बिटिश भारत के इनिहास में यह सिन्ध बड़े महस्व की है। ज़ाहरा तीर पर एक तरह से मराठों की ही विजय रही, क्योंकि सवाई माधवराव पेशवा मान लिया गया, पर वास्त्रव में हैरिटंग्ज़ की नीति की यह सबसे बड़ी विजय थी। राधेग्वा के गही पर विख्वाना खंगरेजों का कोई मुख्य उद्देश्य न था। मराठों की राजनीति में हस्तवेष करेगे के लिए यह एक बहाना मात्र था। इसमें पढ़कर हैरिटंग्ज़ ने मराठा-मंजल की शक्ति के लट-अट कर दिया। इसमें पहकर हैरिटंग्ज़ ने मराठा-मंजल की शक्ति के लट-अट कर दिया। इसमें पराठा साझात्रय के दे। स्वम्भ' गायकवाड़ तथा भीसला को तेरड़ विया खीर शक्तिशाली सिन्धिया को उत्तरी भारत का लालव देकर शान्त कर दिया। इस खबसर पर सिन्धिया ने दुस्दिश्त से काम नहीं विया। मराठा साझाल्य

१ न० चि० केलकर, मराठे व इंप्रज, ए० ७४-८० ।

का उसको इस समय प्यान न था, वह दिश्ली में अपना मञ्जल जमाने के लिए चिन्तित हो रहा था। भाना फड़नवीस की यह बात कि मराज साम्राज्य के हित का सर्पनाश किये जिना भी सिन्धिया उत्तरी भारत में अपना वहरेय सफल जना सकता है, क्योंकि यहि नराजा आपस में मिलकर एड़ता के साथ काम करेंगे तो श्रीराज़ों का मुश्ल दिल्ली में कभी न जम सकेगा, विशिष्य की समम में न आई। वह होस्टिंग्ज़ की मीति का गृह रहस्य न समम सका। उसके इस कार्य से मराजें की टड़ता नए हो गई। हेस्टिंग्ज़ की चतुरता से वंशाल की पश्चिमोत्तर सीना दढ़ हो गई और मराज साम्राज्य में खरीरोज़ों का विश्व जम गया।

१ नाना फडनबोस का सिन्धिया के नाम पत्र, किंकेड और पारसनोस, हिस्ट्री स्थेक दि सराठा पीपुड, बि० ३, ५० १४१।

सेना श्रीर रुपया भेजने में हीला-हवाला करते देखकर हेस्टिंग्ज़ ने उस पर २० लाख रुपया जुरमाना करना निश्चित किया श्रीर उसको वसूल करने के लिए वह स्वयं बनारस श्राया । हेस्टिंग्ज़ के पहुँचने पर राजा ने बहुत कुछ श्रनुनय-विनय की, पर उसकी एक भी न सुनी गई, थीर हेस्टिंग्ज की श्राज्ञा से उसके महल पर गोरी का पहरा बैठा दिया गया। बनारस नगर में इस समाचार के फैलते ही उपदय मच गया। रामनगर से सैनिकों ने श्राकर गोरों के। मार **डाला । राजा चेतसिंह महल की एक जिड़की से कृदकर लतीफ़ाद की तरफ़** चला गया । हेस्टिंग्ज़ ने चेतसिंह की दमन करने के खिए एक सेना भेजी। रामनगर की तंग मलियों में सेना के देा दल नष्ट कर डाखे गये। चेतसिंह के सिपाही बड़ी बीरता से लड़े। हेस्टिंग्ज़ की श्रपने प्राण लेकर चुनार भागना पढ़ा। इसके बाद पतीता मे फिर युद्ध हुआ। यहां भी चेतसिंह के सिपाहियों ने बड़ी वीरता दिखलाई । रामनगर की ढली हुई तीर्षे धीर वारूद देखकर ग्रेगरेज़ श्रफुसर दंग रह गये। १ सितम्बर सन् १७८१ में श्रॅगरेज़ों ने लतीफ़गढ़ पर अधिकार कर लिया। खज़ाने से जो कुछ रुपया था. उसकी सिपाहियों ने लट लिया। चेतसिंह दक्षिण भाग गया। हेरिटाज ने बनारस लैाटकर उसके भानजे की राजा बना दिया, जिसने कम्पती को ४० लाख रुपया सालाना कर देना स्वीकार किया।

हेस्टिंग्ज़ का कहना है कि चेतिसंह कम्पनी का एक साधारण सनद्गृण्ता ज़मीन्दार पा। ध्रापति के समय पर धपने स्वामी की सहायता, करना, वसका कर्तव्य था। उसके पास धन धार सेना की कमी न थी। वह मराठों श्रीर नवाब बज़ीर से मिलकर विद्रोह करना चाहता था।, बनारस का उपद्रव हसका प्रत्य प्रमाण है। वह ज्ञान-सुक्तर कम्पनी की सहायता करने में हीला हवांता करता था। परन्तु यहाँ पर यह ध्यान रस्वता चाहिए कि चेत-सिंह एक साधारण ज़मीन्यर न था। यह बात ठीक है कि कम्पनी ने उसके जानिवारी की सनद दी थी श्रीर उसने एक कृश्वित्यत लिख दी थी। इस सनद

१ फारेस्ट, सेलेक्शस, जि॰ १, ५० २२८।

श्रीर क्बूलियत में २६ लाख रुपया सालाना का नियत कर देने के श्रतिरिक्त श्रीर कोई वात स्पष्ट न की गई थी। किसी प्रकार का मुचलका लिखने से चेतिसिंह ने साफ इनकार कर दिया था। सिका डालने श्रीर अपने राज्य में न्याय तथा शासन करने के उसको पूर्व श्रीथकार थे। उसके इरबार में श्रीरोजी का एक रेज़ीडेंट भी रहता था। इससे स्पष्ट है कि उसका पद साधारण जमी-न्दारों से कई जिंचा या श्रीर उसकी गखना राजाशों में थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जुलाई ४, सन् १००४ को चेतिसंह के साथ जो सम्मीता हुआ था, उसमें यह साफ़ कह दिया गया की कि जो रक्त मत्य दुई है, उसे यदि चेतिसंह कराय देता रहेगा, तो न तो उससे किली रूप या "किसी बहाने से कम्पनी श्रीथक रुपया मीगेगी श्रीय न उसके अधिकार में किसी के हस्त्रीचे सक्से राज्य की श्रीक्त रंग करने देती।"

१ रावर्ट्स, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश शडिया, ए० २०५।

का ब्यवहार सर्पया अनुचित था। १ लावल के मतानुसार हेस्टिंग्ड्र ने इस मामले में वडी भूल की थीर उसने भ्रपनी स्वाभाविक विचारगीलता से काम नहीं लिया। १

्यह बात ठीक है कि इन दिनें रुपये की बड़ी खाबरयकता थी पर साथ ही साथ यह भी मानना पड़ेगा कि हेस्टिंग्ज़ राजा चेतसिंह से चिड़ा हुआ था। वसके विरुद्ध कीसिल के मेम्बों से चेतसिंह की मित्रताथी। इसका वह यदला लेना चाहता था कम्पनी की मांगों को पूरी करने के लिए चेतसिंह ने वयाशक्त प्रपत्न किया था। देगाल तथा विहार में कम्पनी के मातहत थीर भी तो कई राजा तथा जुमीन्दार थे, विपत्ति के समय में उनसे सहायता क्यों नहीं मांगी गई ? "चेतसिंह की लूट" से कम्पनी के हाथ पूरे सात तक नहीं लाा। यदि उसके साथ नभी महा बर्वाव किया जाता तो कुछ सहायता मिल भी जाती। वह २२ लाल रुपया देने के लिए तैयार था परन्तु हेस्टिंग्ज़ ५० लाख पर ही उटा रहा। इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि इस मामले में हेस्टिंग्ज़ ने श्राधकतर ध्रपने ब्यक्तिगत भागों से ही काम लिया।

• श्रवध के साथ ज्यवहार—सन् १७७१ में नवाव श्रवावहीला की मृध्यु हो गई। फ़्रैंकिलन का कहना है कि अपने समय को देखते हुए वह एक वेग्य शासक था। विपत्ति के समय में भी उसका धैय्यं न छूटता था। कभी कभी निष्दुर होते हुए भी उसे त्याय से मेम था श्रीर राज्य की बजति के लिए बरावर चिन्ता रहती थी। अपने चैयाय अफ़सरों की सहायता से उसने राज्य में ग्रान्ति खापित रखने की बज़ी चेहा की। वन ने नवाब आसकुद्दीला के साथ तुसरी सन्तित्र की गई, जिसके अनुसार सेना का माहवारी ज्यां, बढ़ा यारा, चनारस का हलाका ले लिया गया और खंगरेज़ों के श्रविदिक्त यूरोण के

१ सियं, ५० ५३८ ।

८ १ सर एल्स्रेड लायल, वारेन देस्टिग्न, ए० १२५→२७।

३ फ़्रॅंक्लिन, हिस्ट्री ऑफ़ दि रेन ऑफ शाइआलम, पाणिनि आफ्रिस संस्करण,

पृ०६४। .

किसी धन्य निवासी को नौकर रखने की मनाही कर दी गई। मालगुज़ारी वस्तुल करने में भी वह कम्पनी की सेना से सहायता खेने लगा धीर उसने कई एक ब्रॅगरेज़ धफ़सरों की भी रख लिया। इसका फल यह हुखा कि ख़र्चा बहुत बढ़ गया धीर सन् 1945 में कम्पनी का कुवा बढ़ते वहते डेढ़ करोड़ सक पहुँच मया। इन्हीं दिनों हेरिटेंज़ बनारस से भागकर नार प्राप्त । उसने नवाय का ख़र्चा धटाने के लिए कुछ़ सेना वापस सुला वी धीर कई धंगरेज़ अफ़सरों की निकाल दिया। कम्पनी का क्या वस्तुल करने के लिए यहाँ पर नवाब के साथ एक ख़ास प्रक्य क्या गया।

वेगमों की दुर्शा—कहा जाता है कि नवाय की मी और दादी के पास बढ़ा घन था। कम्पनी का कृज़ें जुकाने के लिए आसफ़हीला इस घन को लेगा पाहता था। वेगमों ने २६ लाख स्पया उसे दिया भी था, जिसके बदले में उन्हें एक जागीर दी गई थी। सन् १००४ में अगरेज़ रेज़ींडेंट सवा बंगाल कींसिल के यह विस्मार दिलाने पर कि फिर उनसे स्पया नामाणा और देने का नका तिया था। इसका कुछ भी प्यान न रखकर खब हैस्टिंज़ ने बेगमों से घन हीनने तथा वागीर ज़ब्द करने की अनुमति नवाब को दे दी। दे रेज़ींडेंट को हिस्टिंज़ ने लिख मेजा कि वेगमों के प्रति चमा दिखलाने की कोई आवश्यक वा नहीं है। इस पर अगरेज़ी सेना के साथ नवाब की सेना फ़्रेज़ाशद पहुँच गई और रसने वेगमों के साथ नवाव की सेना फ़्रेज़ाशद पहुँच गई और रसने वेगमों के साथ नवाव की सेना फ़्रेज़ाशद पहुँच गई और रसने वेगमों के साथ नदा की सेना फ़्रेज़ाशद पहुँच गई और रसने वेगमों के साथ नदा करोर वर्गाव किया। उनके दो विश्वासपात होने गिरफ़्तार कर लिये यो और कहा जाता है कि उनके कोड़े तक लागों गये। इस तरह बेगमों से बताव रुपया छीनकर कम्पनी का कृज़ां जुकाया गया।

१ इस जबसर पर द्वेस्टिन्त को नवाब से दस ठाख रूपया मिळा था, जिंस वह अपने ही लिए रखना चाहताथा। इस सम्बन्ध में उसने ता० २० जनवरी सन् १७८२ के पत्र में एंचाळकों को लिया भी पर उन्होंने अद्युनित नहीं दी। वेन्स्ति, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नि०२, ए० ५४७।

हेस्टिंग्ज़ का कहना है कि बेगमों का धन राज्य की सम्पत्ति थी। उस पर बनका कोई निजी श्रधिकार न था। कृज़ां चुकाने के लिए नवाब उसकी ले सकता था। वह बात ठीक है कि रुहेलों की लूट से बेगमों की यह धन मिला था, परन्तु विपत्ति के समय पर बन्होंने शुजाउद्दीला की सहायता करने में के हैं कसर उठा न रखी थी। खेंगरेज़ों के रुपया देने के लिए इलाहाबाद की सन्धि के समय पर बहु बेगम ने धपनी नाक की नधनी तक निकालकर उसकी दे दी थी। ऐसी दशा में शुजाउदीला से बाद को जा कुछ घन उसकी मिला धा उसे यदि वह निज की सम्पत्ति समसती थी, तो इसमें उसका क्या दोप धा ? दसरे एक वार ३० लाख रुपया खेकर श्रीर बेममें की यह विश्वास दिला-कर कि उनसे श्रीर रुपया न माँगा जायगा, फिर इस तरह बलात् रुपया लेना किसी तरह उचित न था। यदि यह मान भी लिया जाय कि विना रूपये के काम न चलता था, तब भी जिन उपायों से रूपया लिया गया, वे सर्वधा निन्दनीय थे। हेस्टिंग्ज़ कलकता में रहता था, लखनऊ थीर फैज़ाबाद में क्या हो रहा था इसका उसे कुछ पता न था, ऐसा कहने से हैस्टिंग्ज़ अपनी जिम्मेदारी से वरी नहीं हो सकता। रेज़ीडेंट मिडिलटन के यह लिखने पर भी कि ''इस देश की खियों के साथ जितना कड़ा बर्ताव किया जा सकता है, किया जा चका है" वह मिडिलटन की और सख़ती के साथ काम लेने के लिए बरावर जिलता रहा। जाभग साल भर तक वेगमों के खोजे केंद्र रहे, मिडिलटन श्रीर ब्रिस्टो कुल हाल कलकत्ता लिखते रहे, परन्तु हेस्टिंग्ज ने उनकी करतृती की निन्दा में कभो मुँह से एक शब्द भी नहीं निकाला, उलटे नरमी दिखलाने के जिए उन्हों की दाँटता रहा । श्रपनी माता श्रीर दादी के साथ कुरिसत व्यवहार का जब स्वयं नवाब की पश्चाताप हुआ, तब हैस्टिंग्ज़ विगड़कर कहने लगा कि वह अपने वज़ीर के प्रभाव में पड़कर मेरी अनुमति से किये हुए कार्यो' का, क्रोध श्रीर घृणापूर्ण श्रनुचित शब्दों में, विरोध कर रहा है।

अपनी नीति के समर्थन में हेस्टिंग्ज़ का कहना था कि बेगमें अंगरेज़ों के विरुद्ध चेतिसिंह का साथ दे रही थीं, इसका कोई विश्वस्त प्रमाण नहीं है। दूसरे, यदि ऐसा हो भी तो चेतिसिंह के साथ अनुचित व्यवहार देखकर श्रास्म-रचा के लिए येगमें का घयड़ाकर उसका साथ देना कुछ श्रस्वाभाविक न था। इसको कम्मनी के संचालकों ने भी माना है। हिमय के
यह कहने से कि विना यल दा प्रयोग किये हुए भारतवर्ष में रुपया वसुल करना
सहज न था, इंस्टिंग्ज़ की नीति का समयन नहीं हो सकता। सर एक्सेड लायल सरीपे हंस्टिंग्ज़ की माति का समयन नहीं हो सकता। सर एक्सेड लायल सरीपे हंस्टिंग्ज़ के प्रशंसक के भी मानना पड़ा है कि खँगोर्ज़ श्रम्तारों की श्रय्यचता में सारीरिक यातना पहुँचाकर स्विधे श्रीर उनके नौकरों से बलान् रुपया छीनना एक "एखित कार्य" था। इक्शर के विरुद्ध उनके साथ नवाब का मनमाना व्यवहार भले ही विचत हो, परन्तु उनके विरुद्ध नयाब को उत्तेजित करना और उसकी सहायता करना सर्वया निन्द्रनीय था, जिसका कोई समर्थन नहीं हो सकता। प

मेम् के साथ दूसरा युद्ध — यमरीका के विद्रोही उपनिवेशों का साथ देने के कारण सन् १००० में इंग्डेंट और कृष्टि में एवं पुद जिड़ गया। यह समाचार मिलने पर कृषितियों से पांडुवेरी छीन ली गई और मलायार तट पर माही का बन्दरगाह नट कर बाला गया। यह बन्दरगाह हैदरखली के राग्व में पा और पदां से उसकी रस्द थाली जाती थी। इसलिए प्रेग-रेगों का यह कार्य उसके यहत शुग लगा। मदरास की सिध्य के अनुसार अंगरेगों ने मराठों के आक्रमण करने पर हैदरखली की सहायता नहीं की थी, जीवके कारण यह पहले ही से अंगरेगों से यहता कारण यह पहले ही से अंगरेगों से विद्रा था। इस समय उन बदला निकालने का उसकी अन्द्रा अनसर मिल गया। मराठों से औरहेगों हो युद्ध हो रहा था, इसलिए ये जेगा भी साथ देने के लिए तैयार थे। इचर निज़ाम भी अपने मित्र खेतरेगों से चित्रा हुआ था। राघोश के आक्रमण करने पर खेगरेगों ने उसका भी साथ नहीं दिया था, दूसरे विना उसकी अनुमति के उपरी सरकार में गेंद्रर का ज़िला धपने प्रयोग कर लिया था। इसलिए इंदरबर्जा, निज़ाम भीर महाठा तीनों मिलकर थेगरेगों के विद्य लड़ने का प्रयत्व कर रहे थे।

सन् १७८० में हैदरश्वली श्रपने नेटे टीपू के साथ एक वड़ी भारी सेना लेकर कर्नाटक पर टूट पड़ा। उसके सारा देश उजाड़ दिया। मदरास के निकट कुछ गायों की रात में जबते देखकर थगरेजों की उसके था आने का पता खगा। वनसर-विजयी सेनापति हेक्टर मनरो के उसने छुक्के छुड़ा दिये। कर्नल बेली के दल की टीपू ने घेरका नष्ट कर डाला थीर उसकी शिरप्तार कर लिया । इस लड़ाई में थेंगरेज़ी के पाँच हजार सिपाही तथा सात सो गोरे मारे गये थोर लगभग दो इजार गोरे केंद्र कर लिये गये। हेस्टिया की जब यह समाचार मिला तय उसने मदरास के गवर्नर की श्रयोग्यता के कारण पद से हटा दिवा श्रोर श्रावरकूट की सेनावति बनाकर दक्षिण की श्रोर भेता। इस श्रवसर पर घेर्यं न छोड़कर उसने बड़ो नीति से कामा लिया। एक थीर मराठा राज-मडल में फट फैलाकर सिन्धिया से सन्धि का प्रसाद किया थीर मराठों की हैदरशकों के विरुद्ध उत्तेजिल कर दिया । वृक्षरी चौर महूर वापस करके निजाम की शन्त कर दिया चौर हेदाश्चली मुगल सम्राट् से दिवय की सुवेदारी के लिए लि वा-गडी का रहा है. ऐसा समाकर निजाम की भी उसके विरुद्ध कर दिया। इस तरह इस समय का एक वड़ा भारी राजनैतिक गृह, जिसका परियाम श्रॅगोजा के लिए बढ़ा भवानक होता, हेस्टिंग्ज की चतुर नी ते से टूट गया श्रीर हैदरश्रली फिर श्रदेला रह गया । इतने पर भी उसका साहस न छटा और वह दच तथा कासीसिया की सहायता से बराबर लड़ता रहा।

हैद्रश्राली की मृत्यु—व्ही बिहनता से शायरहूट की श्रथ्यवता में ग्रांगांजी सेना ने उसकी पोटोंनोंनों, ग्राखिनह और पाखीलूर की लडाइयों में हराया। पनन्तु दूसरी थीर टीपू के ब्रन्तेन प्रेययेट के दल की फिर नष्ट कर उसका और पेजी की तरह उसकी भी पकड़ जिया। इस वरह जय पुत बज ही रहा था, दिसम्बर सन् १०८२ में हैद्रश्यकों का सहसा देहान हो गया। सन्ते के पूर्व वह श्रद्धी तरह जानता था कि श्रेंगरेजों पर विश्वन पाना सहन

१ फारेस्ट, मराठा सिरीज, जि॰ १, ५० ४७४।

नहीं है, श्रोर उसने अपने मंत्री पुर्श्विपा से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि "में अँगरेज़ों की शक्ति को भूमि पर नष्ट कर सकता हूँ, पर समुद्र की नहीं

सुखा सकता हूं।"
कारतीर्सी श्रीर मराठो
ने बसका साथ नहीं
दिया, इसका क्ये
बड़ा दुःख था।
मराठों के विषय में
यह कह देना इचित
हे कि इस समय
क्यें मराठा-मंदल
में फूट फेल रही थी
श्रीर वे हेदरश्राली
नी सहारार्थ थे।

नाना फड़नत्रीस



हेदरश्रली

विदया था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जब तक हेदरश्रली की सन्दु का समाचार नाना फड़नबीस की नहीं मिला, तब तक उसने सालयाई की सन्दि पर बखाचर नहीं किये।

धैदरश्रकों ने श्रपनी उद्धिमता, योग्यता श्रांत साइस से घोडे हो काल में मैस्र के दिख्छ का सबसे प्रयक्त राज्य बना दिया था। निज़ाम श्रोत श्रांत देगेते ही उनकी शक्ति से उत्तरे थे। कई बार हराकर भी मराटे उससे सदा सबेत रहते थे। उसके किसी प्रकार का श्रीमान न था। साधारण में भी साधारण प्रता को भी श्रपना दुःदा स्थर निवेदन करने का श्रीकार प्रांत पा। वसके यह से श्रे थुक्त प्रांत पा। वसके यह से श्रे श्रक्त प्रांत पा। वसके यह से श्रक्त प्रता को स्वापना दिवकुत्र न था। उसके यह से श्रक्त प्रता को स्वापना दिवकुत्र न था। उसके यह से श्रक्त प्रता को साधारण स्वाक्रमण करने के समय पर उसने धारंगजी के मन्दिर के लिए यहुत सा। धन

दिया था। किसी प्रकार की श्रह्मन की वह सहन न कर सकता था। भ्रपने बड़े बड़े श्रफ़सरों तथा बेटे टीपू तक की चानुक से खबर जेता था। शासन के सभी विभागों की वह अपने आप देखता था। प्रजा के सुख का उसे यरावर ध्यान रहता था। श्रपनी सेना को उसने बड़े श्रश्छे इंग से संगठित किया था। वह कुछ भी पढ़ा लिखा न था, पर श्वकवर और रख-

जीतसिंह की तरह उसके सभी बातों का ज्ञान था। उसकी सरग्रशक्ति वड़ी ं तीव थी। वह बड़े लम्बे-चैाड़े हिसाब ज़बानी ही बतला देता था। वह पांच भाषाओं में बील सकता था। अपने दिमागु पर उसका ऐसा श्रधिकार था कि यह कई एक काम एक साथ ही करता था। कहा जाता है कि यह महफिल में बैठकर नाच देखता था, मंत्रियों से गृढ़ विषयों पर परामर्श भी करता था ग्रीर चार-चार पाँच-पाँच पत्र एक साथ ही लिखवाता था । फारेस्ट का कहना है कि उसमें कुछ ऐसे गुण थे, जिनका अगरेज़ बादर करते हैं।

इतिहासकार स्मिथ की राय है कि "हैदरश्रली का न कोई धर्म धा, न दोई नीति ग्रीर न उसमें दया का केरहें भाव था।" र इसके प्रतिकृत उस हे जीवन-

चरित के लेखक बाविरंग का कहना है कि "एक पूर्वीय होते हुए भी वह अपने कील का पक्का था। ग्रॅगरेज़ों के प्रति उसकी नीति निष्कपट थी। शासन में वह कडोर था, उसके नाम से भव उत्पत्न होता था, इतने पर भी यदि प्रशंसा से नहीं तो भ्रादर के साथ उसका नाम मैसूर में लिया जाता है। उसकी समय समय पर की कठोरताएँ भूल गईं, पर उसकी शक्ति श्रीर सफलता की

जनता की स्मृति में सदा स्थान प्राप्त रहेगा।''३ मँगलोर की सन्धि-कहा जाता है कि मरने पर हैदरश्रली की पगड़ी

में एक पूर्वा मिला था, जिममें उसने टीपू के ग्रेगरेज़ों से सन्धि करने की सलाह

हेस्टिंग्ज़ को जब इस सिन्ध का समाचार मिला तब उसके क्रोध का कोई दिकाना न रहा। उसका कहना था कि मदरास का गवरेर कर्नाटक यो भी हाय से लोग बेठेगा। ट्रॅंग्लंड-सरकार सिन्ध के पक में थी, इसलिए यवनी इस्छा के चिल्ह्स हेस्टिंग्ज़ की यह "निन्द्र्याय चथा प्रयमानजनक" सिन्ध स्वीकार करनी पढ़ी। इस सिन्ध में पेशवा और सिन्धिया की सहा-यता का कोई उस्लेस नहीं किया गया था, जिसके कारसा ये यहुत बिड़ गये। उन देशों की एक पत्र सिल्कर हेस्टिंग्ज़ ने जैसे तैसे शास किया।

हेस्टिंग्ज़ के अन्य सुभार—जुद्ध में बरावर लगे रहने पर भी हेस्टिंग्ज़ का प्यान सब ग्रेशर रहता था। सन् १००० में वांच सालवाला मालवुज़ारी का बन्दोबस्त समास हुन्य। धगले बन्दोबस्त के विषय में हेस्टिंग्ज़ धार फ्रांसिस में बहुत बन्दा-विवाद हुन्य। फ्रांसिस इन्त्रप्तरारी बन्दोबस्त के पप्त भा था। ध्यन्त में सालाना बन्दोबस्त किय जारी किया गया। परन्तु भूमि नीलाम करने की प्रया बना दी गई और प्यासम्भय मीस्ती ज़मी-दारों की ज़मीन वन्शों के हाथ में ही देना नि देनत किया गया। क्यननी के कमें वारियो

१ फारेस्ट, मेलेब्बंस, बि० १, ए० २८३ ।

को भूमि लेने से मना कर दिया गया। प्रान्तीय बोर्डों की जगह कलकत्ता में एक वोर्ड बना दिया गया। क्लेक्टरों के हाथ में माल धीर न्याय दोनो विभाग रहने से कभी कभी प्रजा पर बडा खलाचार होता था, हसलिए इन देरेता विभागों को खला करने का भी प्रयत्न किया गया और न्याय के लिए नई खदालतें खोली गईं। सन् १७८२ में फोजदारी धदालतों में भी कुछ सुधार किये थे। दीवानी खदालतें के खैगरेज जो को दारोगा के पास अपराधियों के चालान करने के खिकार दिये गये और खग भग के कई कठोर दड उटा दिये गये। सुप्रीम केट की खिकार-सीमाएँ कलकत्ता भर में ही परिमित्त कर दी गईं।

हेस्टिग्ज की पूर्वीय साहित्य से बडा प्रेम था। उसकी शरवी तथा फारसी का ज्ञान था श्रोर वह हिन्दुस्तानी श्रच्छी तरह बीज सकता था। सन् १७८२ में



सर विशियम जोन्स

उसन 'क्लकत्ता मदस्सा' खोला, जो धानकल 'एक वड़ा मुसलमानी कालेज हैं। बगाल की सुप्रसिद्ध 'एशियाटिक सोसायटी' के स्थापित करने म उसने सर विलियम गोन्स में दही सहायता की। जोन्स ने संस्कृत के कई एक प्रम्था का ध्यारेजी में ध्युवाद किया। इस सासायटी से पूर्वीय साहित्य का बढ़ा उपनार हो रहा हैं। हेर्स्टिंग्ज न कई एक संस्कृत पिंतुतों का स्लंकने म प्रसाया था धार ब उनकी बरायर सहायता चरता था। सन्न १७०२ में उसन में जर

रेनल के द्वारा बगाल का पहला 'श्रय्टलस' तैयार करवाया। रेनल सन् १७६४ से ही बगाल म पैमायरा का काम करता था। उसका भौगोलिक ज्ञान इतना बढ़ा-चढा हुष्या था कि 'वह भारतीय भूगोल का जन्म-दाता' माना गया है।

पिट का इंडिया ऐक्ट- फ़ासिस जब से इँग्लैंड वापस गया था, तभी से हेस्टिंग्ज के विरुद्ध मंत्रियों के कान भर रहा था। सन् १७८० से पार्लामेंट में भारतवर्ष का प्रश्न फिर खिड़ गया। इसी साल बगाल के शासन थ्रीर कर्नाटक-युद्ध के कारणों की जीच करने के लिए दे। कमेटियाँ नियुक्त की गई । इन कमेटिया के रिपार्ट करने पर कामंस सभा ने बम्बई के गवर्नर और हेस्टिंग्झ की वापस बुलाने का निश्चय किया। परन्तु करपनी के संचालको ने इसको न माना । इस पर फ़ाइस ने एक विल पेश किया, जिसके श्रमुसार वह कम्पनी के सब राजनेतिक श्रधिकार हुँग्लैंड-सरकार के हाथ में देना चाहताथा। कई कारणों से यह बिल पास न हो सका। सन् १७८४ में पिट ने एक नया कानून पास करवाया, जिसके अनुसार ६ सदस्यों की एक 'निरीचण समिति' बनाई गई, जो 'बोर्ड घा'फ कट्रोल' के नाम से प्रसिद्ध हुई। भारतवर्ष में कम्पनी के शासन की सब देख-भाल इस बोर्ड की सीप दी गई। श्रामे चलकर वोर्ड नाम मात्र के। रह गया श्रोर कुल श्रविकार इसके सभापति के हाथ में चले गये। बोई की श्राज्ञाश्रों के। भारतवर्ष भेजने थार वहां के सब कागजात बोर्ड के सामने पेश करने के लिए कस्पनी के तीन संचालकों की एक 'गुप्त कमेटी' भी बनाई गई। श्रम्य संचा-लढ़ों का ग्रव राजनैतिक सामले। से कोई सम्बन्ध न रह गया, परन्तु कस्पनी के कर्मचारियों की नियुक्त करने और निकालने का अधिकार 'कोर्ट श्राफ डाइरेक्टर्स' के हाथ में ही छोड़ दिया गया। 'कार्ट श्राफ प्रोप्राइटर्स' के प्रधिकार कम कर दिये गरे श्रीर बोर्ड की कार्यवाही से उसका केंद्रि सम्बन्ध न रह गया । भारतपूर्व में राज्य की वृद्धि के लिए यद करना "राष्ट्र की नीति, प्रतिष्ठा तथा इच्छा के विरुद्ध" बतलाया गया थीर संचालकों की बिना श्रनुमति के श्रवनीया श्रवने श्रधीन राज्ये। की रहा के श्रति-रिक किसी प्रकार के युद्ध या सन्धि करन के लिए गार्नर-जनरल छार उसकी कीमिल के। स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया। भारतपर में गवर्नर-जनरल की

कैंसिल के मेम्बरों की संस्था चार से तीन कर दी गई, श्रीर मदरास तथा यग्गई प्रान्त, युद्ध, मालगुनारी तथा राजनीति के विषय मे उसके पूर्ण रूर से, श्रधीन बना दिवे गये। इस सरह भारतवर्ष में कम्पनी के नाम से दूँगलें इ-सरकार का ग्रासन प्रारम्भ हुन्ना।

हेस्टिंग्ज़ का इस्तीफा— इस कानून से हेस्टिंग्ज़ का अच्छी तरह ज्ञात हो गया कि उसकी नीति का अब हैंग्लंड-सरकार समर्थन नहीं कर सकती। उसकी गाय थी कि "प्चासों बकै, फ़ान्स और फ़्रांसिस" इससे ज्ञात कानून नहीं यमा सकते थे। हैंग्लंड-सरकार की निगाह फिरी हुईं देखकर, उसके अधीन अफ़्सर भी उसकी पर्याह न करते थे। मदरास के गवनेर ने उसकी इच्छा के प्रतिरूच मैंगलीर की "अपमानजनक" सन्ति कर ली थी। इन सब वातों से दुखी होकर उसके अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फ़रवरी सन् १७ मर से बह भारतवर्ष से वापस चला गया।

पालामिंट का श्रिभियोग — इंग्लंड पहुँचने पर भी उसके शानित न मिली। सन् १७८६ में वर्क के प्रसाव पर उसके शासन की लांच फिर से प्रारम्भ की गई। पालामिंट की कामंस सभा ने रहेला थोर मराठा युद्ध के सम्बन्ध में उसके निर्देश पाया, पर चेतिसंह थीर श्रवध की येगमां के प्रति उसके व्यवहार की बड़ी तीव श्रालाचना की। इस पर सन् १७८८ में पालामिंट की लाईस सभा में उस पर श्रामियोग चलाया गया। इस प्रमियोग में नाला वर्डीर के साथ मिले तोड़ने, उतके शासन में इसवेच करने, उसकी सेना को बड़ा देने, वेगमों थीर चेतिसंह के साथ श्रव्धिक करने, उसकी सेना को बड़ा देने, वेगमों थीर चेतिसंह के साथ श्रव्धिक का व्यवहार करने तथा कई मामलो में यूत लाने के वीस व्यवहार करने तथा कई मामलो में यूत लाने के वीस व्यवहार करने तथा कई मामलो में यूत लाने के वीस व्यवहार करने तथा की सहायता से—वर्क, फ़ाक्स थीर श्रीहज—इंग्लंड के तीन सुप्रसिद्ध वक्ताथों ने बड़े ज़ोरों से बहस की। हेस्टिंग्ल ने घटे साहस थीर धेर्य के साथ प्रवित्तेन किया। यह श्रमियोग सात वर्ष तक चलता रहा। इतने निहों में बहुत से परिवर्तन है। गर्य थीर बन्त में हेस्टिंग्ल निदीप प्रमाधित हों कर बेहद दिया गया।

इस ग्रमियोग का एक फल ग्रवश्य हुन्ना। जिस शासन-यंत्र का

संचालन हेरिटांज़ कर रहा था,
वह कितना श्रम्साथा यह सिद्ध हो गया श्रीर श्रम्पसरों के पूरी
चेतावनी मिल गई। साथ ही
साथ वर्क के उदार विचारों का
श्रमों चलकर भारतीय शिवत समाज पर यहुत कुछ प्रभाव पदा। श्रमियोग के भारी ख्रमें
से हेस्टिंग्ज़ निर्मंग हो गया।
हैंग्लेंड-सरकार ने कम्पनी के संचा-लकी को उसकी यथेष्ट सहायता न फरने दी। चह निर्मंग सिद्ध हो गया, हेस्टिंग्ज़ के यही बड़ा मारी सन्तेष था। सन् १८१८ में उनकी मृत्य हो गई।



एइसंड वर्क

हैस्टिंगु की नीति—हेस्टिंग्ज़ ने जब शासन-भार ग्रहण किया था, तब तक करणनी एक व्यापारिक संस्था ही थी। हेस्टिंग्ज़ ने उसको भारतवर्ष का एक प्रवल राज्य बना दिया। पहले नवाव वज़ीर की सहायता करके, किर उसकी भागे व्यापार की राक्ति उसकी भागे व्यापार की राक्ति शाली व्यक्ति माहादजी सिन्ध्या के साथ मित्रता करके उसने वंगाल की परिचमीत्तर सीमा को दह कर दिया। करग्ली के विरुद्ध भारतवर्ष की शिक्त्यों को की है गुह न पत्र देना उसकी मुख्य नीति थी। उत्तरी भारत में उसने नवाव वाज़ीर की मिलाकर रहेलों को नष्ट कर डाला। इस तरह इन दो शक्ति के साथ माशों के गुह बनाने की कोई सम्मावना याक़ी न रली। माहार राजनीति में इस्वेष्ट काके उसने माहाउनमेंडल में पृष्ट फैला दी बीर गायक पाइनी सिलाकर उस मेंडल की स्वाप्त माहों में स्थाप वादिक की स्वाप्त माहों में स्थाप वादिक स्वाप्त माहों की सुद्ध बनाने की कोई सम्मावना याक़ी न रली। माहार राजनीति में इस्वेष्ट काके उसने माहाउनमेंडल में पृष्ट फैला दी बीर गायक पाइने माहा मीता सह स्वाप्त में स्वाप्त स्वाप्त में स्थाप वाद स्वाप्त में स्थाप राज की स्वाप्त में स्थाप राज की स्वाप्त स्वाप्त में स्थाप राज की स्वाप्त की स्वाप्त स्वाप्त

निर्वेत बना दिया। मेसूर-युद्ध के समय पर निज़ाम, हेदरश्रजी तथा सराहों के प्रवल गुट्ट को उसने तोड़ डाला। जिन दिना वह मारतवर्ष में था, श्रमरीका में श्रंगरेज़ों की बराबर हार हो रही थी। उसने इसका प्रभाव भारतवर्ष पर न पड़ने दिया। उसके समय में भारतवर्ष की श्रिपक भूमि कम्पनी के हाथ मही लगी, यह ठीक है। परन्तु यह मानना पड़ेगा कि कम्पनी की राफि को उसने ऐसा बना दिया कि जिससे सभी डरने लगे।

श्रपनी पर-राष्ट्र नीति के समर्थन मे, पार्लामेंट के प्रति उसका कड़ना था कि कम्पनी के राज्य की स्थापना दूसरों की वीरता से हुई, "मैंने उसकी वृद्धि की थ्रीर उसकी एक निश्चित स्वरूप दिया। मैंने उसकी रहा की श्रीर थोड़े खर्चे में उसकी सेनाओं की शतुत्रों के अज्ञात देश में भेजकर श्रापके श्रन्य श्रिधकृत स्थाना की सहायता की। एक (बम्बई) की मेंन भ्रमतिष्ठा श्रीर श्रपमान से बचावा श्रीर दूसरे ( मदरास ) की नट तथा पराधीन हो जाने से रचा की। मैंने उन लड़ाइयों की जारी रखा, जिनकी मेन नहीं, पर थाप या दूसरों ने छेड़ा था। मेने प्रवल भारतीय गृह के एक सदस्य (निज्ञाम) की (गट्टा) बायस करके फीड़ लिया, दूसरे (भासला) के साथ गुप्त सम्बन्ध जारी रखकर उसका मित्र बना लिया, तीतरे (सिन्धिया) का ध्यान दूसरी त्रीर त्राकर्षित करके उसकी सन्धि का साधन बना लिया। जब आप सन्धि के लिए चिल्ला रहे थे श्रीर वे लोग, जिनसे सन्धि करनी थी, सुन रहे थे, मेन श्रवनी मांगों की बढ़ाकर श्रवने विरुद्ध जरनेवाली बातों की रोका थीर ऐसी सन्त्रिकी, जी मुक्ते थाशा है, एक ( मरादों के ) राज्य के साथ स्थायी होगी। साथ ही साथ मेन ऐसे साधन उपस्थित कर दिये, जिनके द्वारा दूसरे (टीपू) के साथ, यदि इतनी स्थायी नहीं हो तो कम से कम समयोचित, यन्धि करना सम्भव हो गया।"

''मेने खापको सब कुछ दिया, परन्तु धापने उसने इनाम में मेरा धन छीन लिया, मेरा खपमान किया खोर मुक्त पर खनियाग चलाया।''

१ फारेस्ट, सेलेक्शम फ्रांम दि स्टेट पपस, जि० १, १० २९०।

इस समर्थन की भाषा वैसी ही है, जैसी भाषा में उस पर श्रभियोग घतायम गया था। वह जिस्ता है कि देश के। उस समय शान्ति की श्रावश्यकता थी, में स्वयं श्रान्ति चाइता था, परन्तु श्रथमान के साथ नहीं। मुभे बड़ी बड़ी लड़ाइयी राज्य की रचा के जिए लड़नी पड़ीं। यहां पर यह ध्यान रखना श्रावश्यक है कि मराशें या रहेलों ने कम्पनी के राज्य पर कभी श्राक्रमण नहीं किया था। उपायों के उचित या श्रनुचित होने की बात छोड़कर इसमें कीई सन्देह नहीं कि उसने भारतवर्ष में श्रंगरेज़ी शक्ति की बड़ी प्रयत्न बना दिया।

उसकी शासन और चरि —हिरंग्ज के समय में जिस ढंग से सासन किया जा रहा था, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। ज़मीन के नीलाम करने और थोड़े काल के लिए टेके पर उठाने का फल यह दुआ कि प्रजा पर तरह तरह के प्रसाचार होने लगे। ज़मी-दार और सरकारी कर्मचारियों के अपने मतलब के सिवा और किसी का ध्यान न रहा। सन् १७८६ के एक पत्र में कोलमुक लिखता है कि हेस्टिंग्ज़ ने देश के क्लेक्टर और जाते से भर दिया, जितका एक साथ उद्देश्य क्यान साथ। बहारे प पहुँच गये वहीं इन्होंने जनता को लूट लिया। नाथ की तो विकी होती थी। जो सब से अधिक धन देता था जज उसी को सुनते थे। इनको रोकना तो दूर रहा, राधट्रंस का कहना है कि मनुष्यों को अपने पढ़ में लाने के लिए कमी कभी सबर है स्टिंग्ज़ लिख तीर पर ऐसे उपायों का प्रशेग करता था, जो चाद की नैतिक रिट से उचित नहीं कहे जा सकते। सर जान मालकम लिखता है कि उसके शासन-काल में धूस खून चलती थी। यह वात ठीक है कि हन दिनों ऐसे प्रसाचारों का

१ देखिन्न, मेम्बायसं रिलेटिन इ दि स्टेट ऑफ शर्डया, सन् १७८६ । र नामनदास बसु, रास्त ऑफ दि क्रिवियमन पानर इन इंडिया, निव २,

२०१५।

३ रावर्स, हिस्ट्री ऑक मिटिश शंडिया, १० २२३।

४ मालकम, स्केच ऑफ टि पोर्लाटर्कल हिस्ट्रो ऑफ शंदिया, १०४०।

रेकिना सहज न था। शासन-म्यास्था की सुधारने का हेस्टिंग्ज़ ने प्रयत्न स्ववस्य किया था।

क्यें करने में उसका हाथ खूब खुला हुआ था, इसी लिए उसे रुपये की हर समय आवस्यकता रहती थी। क्रानुनी सनूत न होने के कारण पूसकोरी के सम्बन्ध में लाई मैकाले भी उसे निर्देष पाता है। पर मुजी बेगाम, चेतिसंह तथा आसकुहीला से उसे जो रक्षमें मिली थीं, उन्हें उचित नहीं कहा जा सकता। यह यात ठीक है कि चेतिसंह तथा नवाय की रक्षमें उसकी जेव में नहीं गईं, पर इससे यह निर्देष नहीं माना जा सकता। केतिसंह का रुपया अपने नाम से कम्पनी को देना 'सेलेक्ट कमेटी' की राय में एक प्रकार का धोला था। नयाय की रक्षमवाले कुल मामले को लायल ने ''हर सराह से दुरदिशीतारहिल' बताया है।

हेर्स्टिंग्ज़ की नीति तथा उसके कार्यों की बड़ी तीय काले चना की गई है। फेवल मिल ने ही नहीं बल्कि मार्थों ने, धानेटन, वेवरिज सथा अन्य इतिहासकारों ने भी उसके कई एक कार्यों की निन्दा की है। वेवरिज का कहना है कि वह बड़ा धमड़ी था खोर मार्थः चालवाज़ी से काम लेता था। है हिर्टेग्ज़ के समर्थन में तक्से अधिक ज़ोर इस बात पर दिया जाता है कि वह वड़ा धमड़ी काम करना पड़ा था। मिल ने भी हस्कों माना है। परन्तु साथ ही साथ यह भी प्यान में स्वना चाहिए कि बहुत सी कितनाइयां स्वयं उसकी पैदा की हुई थाँ। इसमें सन्देह नहीं कि वह वड़ा नीतिनिपुण था। उसका दिमागृबदा तेज़ था। अवसर पढ़ने पर उसको बड़ी दूर की स्कती थी। धैयों और साहस की उसमें कमी न थी। विपत्ति-काल में वह कभी प्रवहाता न था। कांसिल के विरोध और ट्रॉलंड-सरकार ही हुईकों की उसने पवाह न की। अभिवाग के समय पर उसके खेड़ने और उन्हों जब करने के लिए कोई बात उठा न रखी गई, पर वह वरा समर्थित तथा सान्त रखा गई, पर वह वरा समर्थित तथा सान्त रखा गई। पर सामर्थीत तथा सान्त रखा गई। पर सामर्थीत तथा सान्त की की लिए कोई बात उठा न रखी गई, पर वह वरा सामर्थित तथा सान्त रहा।

१ देवरिज, हिस्ट्रा ऑफ शडिया, जि०२, ४०६५१ - ४४।

उसके शासन में दोप थे, उसके उपाय निन्दनीय थे, उसके सिद्धान्त नैतिक दृष्टि से उच्च न थे, इन सब बातों की मानते हुणू भी यह कहना पड़ेगा कि वह वडा प्रतिभाशाली ममुख्य था। पग पग पर बाधाएँ होते हुणू भी उसने भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन की नींव का ऐसा दृढ़ बना दिया कि जिस पर आगे चलकर साम्राज्य का निर्माण हो सका।

सर जान मैकफ़र्सन — डेस्टिंग्ज के जान पर कीसिल के बडे मेम्बर मेकफर्सन की चार्ज मिला। यह पहले मदरास में काम करता था, पर वहीं से निकाल दिया गया था। जकाँट के नवाय ने इसकी क्षयना गुप्त बृत बना- कर हेग्लेंड-सरकार के पास भेना था। वात में कम्पनी के सवालकों ने इसकी कलकता की कीसिल का मेम्बर चना दिया था। सेना का १० लाख रुपया याको था, उसकी इसने शुका दिया और सर्चां कम करने के लिए बहुतां का बेतन घटा दिया। नवाल बमोर की भी यह कुछ सहायता करना वाहता था, पर हेस्टिंग्ज के विचारों का ज्यान रखते हुए, उसने उसकी नीति में परिवर्तन करना उचित नहीं समका। इसी समय सुगल सम्राट के नाम से माहादनी सिन्धिया ने जातेजा से कर माया, पर मेकफर्सन ने साफ जवाब दे दिया। बाई कानेबालिस का कहना है कि मेकफर्सन कमजोर तथा कृता था और उसके अमाने में पूत के लेकर कर्मचारी रखे जाते थे। यह २० महीन तक गवर्नर-जनरक के पद पर रहा।

## परिच्छेद ६

## हस्तक्षेप न करने की नीति

कार्नवालिस की नियुक्ति--पिट के इंडिया ऐक्ट की नीति की काम में लाने के लिए कार्नवालिस गर्नर-जनरल कें पद पर नियुक्त किया गया। वह



कार्नवालिस

एक उच्च श्रेणी का रईस था। श्रमरीका के स्वतं-ञता-युद्ध में हारकर हॅग्लॅंड वापस श्राया था। पहले दे। बार वह गवर्नर-जनरल के पद की श्रस्वीकार कर चुका था। डॅंग्लेंड से चलने के पूर्व उसने 'रेग्युखेटिंग ऐक्ट' के एक बड़े द्वाप की दर करवा लिया। उस ऐक्ट के श्रमुसार गवर्नर-जनरल कैंसिल के सर्वथा श्रधीन था. जिससेशासन में बड़ी छड़चने पड़ती थीं, जैसा कि हेस्टिंग्ज़ के सम्बन्ध में दिखलाया जा चका है।

स्त्रावस्यकता पढ़ने पर कांसिल के विरुद्ध भी काम करने का श्राधिकार गर्थनर-जनग्ल को दे दिया गया। सन् १७८६ में कार्नवालिस भारतवर्ष पहुँचा।

नैकिरियों का सुधार--भारतवर्ष पहुँचने पर कार्नवालिस ने देखा कि कम्पनी के कर्मचारिया में बूस खाने का बाज़ार गरम है। बनारस के रेजी-डेंट का मासिक वेतन तो एक हजार रुपया था. पर उसकी सालाना श्रामदर्ना चालीस इजार रुपये से भी श्रधिक थी। कहने के लिए तो कम्पनी के कर्म-चारिये। का निजी न्यापार बन्त हो गया था. पर शायद ही कोई ऐसा कलेक्टर रहा होगा. जो अपने किसी मित्र या रिश्तेदार के नाम से व्यापार न करता है। इस ब्यापार में वे लोग, जज श्रीर शासक की हैसियत से, तरह तरह के दवाव डालकर श्रनुचित लाभ उडाते थे। संचालक भी इस श्रीर श्रधिक ध्यान कर्मचारियों की सम्पत्ति से वे स्वय लाभ उठाते थे। कार्न वालिस लिखता है कि इसका रोकना तो दर रहा, वे लूट में अपने मित्रों की हिस्सा दिलाने के लिए लड़ा करते थे। इन दिना कर्मचारिया का चेतन बहत कम था, पूँशन मिलने की प्रधा न थी, इसलिए जब तक वे भारत में रहते थे. उनको धन बटोरने की ही चिन्ता रहती थी। इस दोप की दूर करने के लिए कार्नवालिस ने कलेक्टरों तथा बड़े बड़े श्रफसरी का वेतन बढ़ा देना ही उचित उपाय समका। बहुत लिखा-पडी के बाद संवालको ने उसकी राथ को स्वीकार करके वेतन बढाने की खाज्ञा दे दी। नेकिरी के सम्बन्ध में वह सिकारिरो। का बड़ा विरोधी था। इस मामले में वह इंग्लेंड के राजकमार तक की नसनताथा।

अद्भित्तीं का प्रवन्ध — क्लेक्टर के हाथ में न्याय, शासन तथा माल तीना विभागों के रहने के कारण अधिकारें। का वटा दुरुपयेंग होता था। माल श्रीर शासन के मामलें। में क्लेक्टर ही अपराधी होता था थोर वहीं न्याय करता था। ऐसी दशा में प्रजा के साथ क्या न्याय हो सकता था? इस दोप की दूर करने के लिए वसने इन विभागों की अलग अलग कर दिया। क्लेक्टर के हाथ में क्वेंच माल की महक्मा रह गथा, न्याय से उसका कोई सम्बन्ध न रहा। दीवानी विभाग में छोटे छोटे मामलें। की तय करने के लिए तहर अमीन थोर मुंसिकों की श्रदालतें खोलां गई। उनकी अपील के लिए जिला जज की श्रदालत रखी गई। यह जज श्यारेंज होता था, जो 'श्रसेतरें।' की सहा- यता से निर्णय करता था। इसकी श्रपील के लिए कलकता, परना, बाका श्रीर मुशिंदायाद में चार प्रान्तीय श्रदालतें स्थापित की गई। इनके श्रंगरेज़ जर्जों के साथ भी हिन्दुस्तानी 'श्रप्तेसर' रखे जाते थे। इन प्रान्तीय श्रदालतों की श्रत्तिम श्रपील कलकत्ता की 'सदर दीवानी श्रदालत' में होती थी, जिसमें गर्ननेर-जनरल थीर कैंसिल के मेन्यर चैठते थे।

फोजदारी का काम भी इन्हीं दीवानी खदालतों की सींपा गया। नायय नाज़िम की फीजदारी के सुक्दमें करने का खिकार नहीं रहा। खंगरेज़ जब दीरा करके ये सुक्दमें सुनते थे। इनकी धयील 'सदर निज्ञामत खदालत' में होती थी। सुसलमानी कृतिन से इन दिनों भी काम होता था, पर उसके कई एक कडोर दंड हटा दिने गये थे। कार्नवालित ने खदालतों की सहायता के लिए नियमों का एक संग्रह भी तैयार कार्याया था, जो 'कार्नवालित के किं फै नाम से प्रसिद्ध है।

हिस्टिंज ने पुलिस का काम फीजदारों और थानेदारों के हाय में छोड़ रखा था, परन्तु शानित स्थापित रखने का भार अधिकतर ज़मीन्दारों के ही मध्ये था। कानेवालिस ने इस काम के भी कम्पनी के अधीन कर लिया। इसके लिय कई एक थाने खोला दिये गये, जिनमें हिन्दुस्तानी दारोगा रख दिये गये। इस लीगों का वेतन २० या २२ कपया मासिक से अधिक न होता था। इस बेतन के अतिरिक्त किसी चार या डाइ के एकड़ने पर दस रुपया इनाम और बोरों का माल एकड़ने पर कुछ कमीयन मिलता था। तीन चार सी भील में कहीं एक थाना होता था, जितमें २२ या २० सिनाही रहते थे। इनके लिए इतने वड़े हलके में पूरी देख-साल करना थासम्मय था। वेतन कम होने के कारण और इनाम के लालच में पड़कर दारोगा बदमादों की अपेवा मले आद-मियों के हि बीध थिक तंता करता था।

भारतवर्ष के लिए कार्नवालिस की न्याय-व्यवश्वा बदी जटिल थी। साधा-रचा प्रता की प्राचीन पंचायत या देती श्रदालतों का ही दंग सीता श्रीर सुगम जान पड़ता था। उसमें विशेष ख़र्चों न था, वादी प्रतिवादी स्वयं श्रपनी बात न्यायाधीस की सहज में समका सकते थे। परन्तु इन श्रदालतों के पेषीदा कानून-कायदों का प्रजा के ज्ञान न था, दूसरी ग्रीर श्रॅगरेज जजों के। भारतीय रीति-रिवाजों का पता न था। इसिल विज्ञा वकील के काम चलाना श्रस म्मव हो गया। वकीलों के मेहनताने के श्रतिरिक्त श्रदालतों में यहुत सी नई फीसें पढ़ने लगीं, जिनसे मुक्दमा का खर्चा यह गया श्रीर ज्ञाल में भी श्रिष्ठिक समय लगने लगा। इन दोगों से काने ग्रालिस श्रमिश न था। कम्पनी का खर्चा श्रीर समय वचाले के लिए उसने दूसरे हो कायदे बना दिये थे, जिनके श्रमुसार विना किसी प्रकार के मानी में पढ़े हुए कम्पनी का काम सहज में निकल जाता था। इस पर इतिहासकार मिल ठीक पृक्षता है कि किस सिद्धान्त के श्रमुसार सुलम श्रीर सुन्न न्याय सरकार के लिए उचिन, पर प्रजा के लिए श्रमुचित, सम्रमा गया ?

क्यों इब और हेस्टिएज के समय में हि-दुस्तानी वहें वहें पदों पर काम करते थे, पर कामैवालिस इसके पद्य में न था। उसका मन था कि "प्रत्येक हिन्दुस्तानी वृक्ष स्वाता है।" वह तिस्तता है कि 'मेरी समक में जितने सुधार (कीजदारी दिमाता में) किये गये है, वे सव क्यां हो आये में, यदि उनका काम में काना किती हिन्दुस्तानी के हाथ में रहेता।" क्या केनेल हिन्दुस्तानी है पून खातों थे? बतार के पतार और सलक्ष के से रोडिंट तो खैगरेज थे, पर उनकी नवा द्या थी? यह देश दूर करने के लिए खँगरेजों के वेतन बढ़ा दिये गये, पर हिन्दुस्तानियों के लिए यह क्या उचित्र न समका गया? मार्गमेन ने इसको कानैवालिस की "बड़ो भारी मूल" वतलाया है। उसका कहना है कि इससे हिन्दुस्तानियों के लिए वह वह बीहरी का द्यांजा वन्द हो गया। इस मूल का प्रभाव खब्र तक वल रहा है।

वंगालि के ज़मीन्द्रार—सुगली के शासनकाल में किसान श्रवनी पेदाबार का नियत भाग राज्य के लगान के रूप में देवाथा। यह लगान आप पांव के सुखिया या आमिन्ने द्वारा वसूल किया जाता था। इस तरह राजा और रेयत में सीचा सम्बन्ध था। लगान वसूल करने के लिए देश में श्रविकतर हुनी

१ कार्नवालिस, करस्वाढेंस, स० रास, जि० १, ४० २८२।

प्रक्रम से काम लिया जाता था। बड़ी बड़ी जागीरों में किसानों से जागीरदार लगान वस्त करते थे थीर एक नियत रक्न मालगुज़ारी के रूप में राज्य के। देते थे। कहीं कहीं लगान वस्त करने का ठेम भी दिया जाता था। ठेहे-दारें के धामदनी पर एक नियत कमीग्रन मिलता था थीर वन्हें वाक़ी का हिसाब राज्य के। देना पड़ता था। सुगुल शासन-व्यवस्था बिगाइने पर ठेहे-दारों की द्वीया प्रधिक चल पड़ी। बहुत से ठेकेदार मीस्सी हो गये थीर दारी की ही प्रथा प्रधिक चल पड़ी। बहुत से ठेकेदार मीस्सी हो गये थीर दारी की ही प्रथा प्रधिक चल पड़ी। बहुत से ठेकेदार मीस्सी हो गये थीर दो भी ज़मीन्दार कहलाने लगे। वे लोग ने जागी दारों की तरह राज्य के। एक विधा पढ़ने देने लगे। इन दिवें। 'ज़मीन्दार' शब्द का के हैं स्पष्ट अर्थ न था। जागीरदार थीर राजा, मोस्सी सुरिवया, श्रामिल थीर नये तथा पुराने ठेकेदार समी जुमीन्दार कहलाते थे।

श्रीगरेजों के दीवानी मिलने पर सालाना बन्दीवस्त होने लगा धीर है नीलाम होने लगे। जो सबसे खिपक देता या, उसी के देका मिलला दो नीलाम होने लगे। जो सबसे खिपक देता या, उसी के देका मिलला या। रैयत से उसका छुढ़ सम्बन्ध है या नहीं, इसका कोई विचार न होता था। कमी कमी खैंगरेज़ भी देका ले लेते ये धीर जमीन्दार कहलाने लगते थे। देकेदारों को केवल धन बदेराने की चिन्ता रहती थी, प्रजा की धीर उनका कभी प्यान भी न जाता था। उनके गुनारतों तथा कारिन्दों के धर्या-वार से प्रजा पीढ़ित है। रही थी धीर खामदनी बराबर घट रही थी।

 ज़मीन्दार खेती की उन्नति का प्यान नहीं रातते हैं। कम्पनी की एक तिहाई भूमि पर जंगल खड़े हैं। ज़मीन्दारों को यदि यह विश्वास हो जायगा कि माल-गुज़ारी नहीं बढ़ेगी, तो वे जंगलों को कटवाकर उस भूमि पर रहेती करवाने लगेंगे। इस वर्ष के वन्दोवस्त से उनकी पूरी दिलजमई न होगी। इसके न्नितिक सरकार को बार वार वन्दोवस्त का फॉक्ट न करना पड़ेगा न्नीय उवकी न्नामन्दी वदाने के लिए निश्चित हो जायगी। न्नपत्ती प्रान्ती वदाने के लिए नुमीन्दार रोती को उन्नति करेंगे न्नीर मान कि सुला का प्यान रहेंगे। हैं खंड नुमीन्दार रोती को उन्नति करेंगे ने ना लिया न्नीर सन् १७६३ से यंगाल विश्वा का वाच वहील में इन्नामारी वन्दोवस्त करने की न्नामा देदी। वैद्या वर्ष वाद वनारस के हलाके में भी यही वन्दोवस्त कर दिया गया। यह प्रवन्ध वाद वनारस के हलाके में भी यही वन्दोवस्त कर दिया गया। यह प्रवन्ध अमिन्दारी के साल किया गया था, इसलिए इसके। 'नुमीन्दारी वन्दोवस्त भी कहते हैं।

सरकार की हानि—इस्तमसारी बन्दोबस्त से सरकार की बड़ी हानि हुई। कुछ दिनें में बंगाल की दशा सुधर गई, ऐती भी व्यधिक होने लगी, पर सरकार का वससे कोई लाभ नई हुया। उसके च्या तक बड़ी वेंथी हुई रक्षम सिलती है। इतिहासकार दिमा का कहना है कि इस वन्दोब्ध सं सरकार को दे करोड़ करना सालाना का घाटा सहना पड़ता है, जिसके भारतवर्ष के अन्य प्रान्त पढ़ा करते हैं। इत सामजे में कानेवालिल ने चड़ी जहरी थी। यदि जान शेश की सजाद मानकर दम साल तक इतना स्वायो प्रवन्ध न किया जाता, तो बनने समय में ऐती की श्रेक श्रेक दशा का पता लग जाता चीर नुमान्दारों की पूरी धामदनी मालूम हो जाती, जिससे सरकार केश इतना पड़ा घाटा न सहना पड़ता। इन चन्द्रनेवस्त से मालगुज़ारी में वसे एक रीसा भी बढ़ाने का अधिकार वहीं रहा।

ज़मीन्द्रिं का लाभ — इन बन्दोबस्त से सबसे व्यक्षिक लाभ ज़मी-न्द्रारी का दुषा। वे वय ज़मीन के मालिक हो नये। जिन तल्मीना पर मालगुज़ारी पांची गई थी, उसमें कहें गुनी व्यामदनी यह गई। यह सब दुवरा बन्हीं की जेवी में जाने लगा। परन्तु इस बन्दीयन्त से पहले बनका भी जुक्यान हुया । कानवालिय ने यह निवम यना दिया था कि यदि समय पर मालगुज़ारी वम्ल न हो, तो ज़मीन्दारी ज़न्त करके नीलाम कर दी जापा करें । यह वड़ा कठीर दंड था । मुगलों के समय मे मालगुज़ारी ष्रदान करने के लिए कभी कभी ज़मी-दारों को कोड़े तक सहने पड़ते थे, पर उनकी रोज़ी न ज़ीनी जाती थी । कानैवालिस के इस कठीर निवम से राजशाही, दीनाजपुर थीर निद्या के प्राचीन राजधराने नष्ट हो गये । ज़मीन के मालिक हो जान से ज़मीन्दारों को उसके रहन-यथ करन का भी श्रिथकार मिल गया । इससे जुमें ने उनका होष खुल गया थीर ज़मीन्दारियां कुई होकर नीलाम होने लगीं । इन सब वालो का परियाम यह हुआ कि थोड़े हो करा से याना के पुराने रहेंसे की श्रेणी नष्ट हो गई थीर उनकी ज़तह पर ऐसे लोग ज़मीन्दार वन गये, जिनका रेवत से कोई सम्बन्ध न था ।

प्रजा पर प्रभाव-इस बन्दोबस्त से कार्नवालिस रेयत की दशा भी सुधारना चाहता था, पर वास्तव में इसका परिवाम उल्टा हुया। शताब्दिये। क सम्बन्ध से पुराने जमीन्दारी की प्रजा से कुछ स्नेह था, पर नये जमीन्दारी में इसका पूरा श्रभाव था। ये लोग वड़े बड़े शहरी में रहकर श्रानन्द में पड़ गर्ये ग्रीर इनके कारिन्दे प्रजा पर मन-माने श्रत्याचार करने लगे । काश्तकारी की येदखल करन का श्रधिकार भी ज़मीन्दारो की दे दिया गया'। इस श्रधिकार का बराबर दुरुपयेगा होने लगा। इसका ५ल यह हुआ कि कितने ही कारतकारे। की ज़मीनें, जो बहुत दिना से उनके पास थीं, श्रोर जिनमें एक प्रकार से उनका मोरूसी हक हो गया था, उनके हाथ से निकल गईं। लगान बाधने के समय पर पेदावार का पता कानुनगी के कागज़ात से जगताया। यय यह पद भी तोड़ दिया गया और पटवारी जमीन्दारें। के नेकर होकर उन्हीं का पर करने लगे। जमीन्दारें। के . ग्रारपाचार का बदला लेने के लिए कारतकार कभी कभी लगान देना यन्द कर देते थे। वे जानते थे कि समय पर मालगुज़ारी न दे सकन से जमीन्दारों को थवनी जमीन्दारी से हाथ धाना पड़ेगा । इसका फल यह होता या कि दोना में बरावर भगदा हुआ करता था। ज़र्मी-

न्दार चीर कारतकारों में 'पटा' चीर 'क्वूलि तर' का कोई ठीक प्रश्च न होने से कारतकार की रता का कोई ट्याब न रह गया। सन् १८५६ में इनकी रत्ता के खिर एक नया कानून बनाना पड़ा। इस्तमरारी बन्दोबस का सिद्दान्त प्रवस्य ठीक है। पर कई याती का प्यान न रखने तथा जरही करने के कारण इस बन्दोबस्त में बहुत से दोप रह गये।

व्यापार की अवनति-कम्पनी के कर्मचारिया के श्रताचार से पीदित होकर जुलाहे श्रपना काम द्वाेड़ रहे थे, इसका उल्लेख किया जा चुका है। इस समय करड़े के व्यापार की एक श्रीर धक्का लगा । हिन्दुस्तानी कपड़े का व्यवहार इँग्लेंड में प्रठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही बन्द कर दिया गया या, पर कम्पनी के द्वारा यह माल इँग्लैंड हेकर युरोप के श्रन्य देशे। मे जाताथा। इँग्लैंड में तभी से सूती कपड़ा बनाने का प्रयत्न हो रहा था। इससे देश का ही काम न चलता था. विल्क यह कपड़ा बाहर भी भेजा जाता था! सन् १७६४ तक बाहर जानेवाले कपड़े की तादाद ग्रथिक न थी। श्रन्य देशे। मे भारतवर्ष का ही बढिया माल ग्रधिक खपता था। इधर बीस-पचीस वर्षों में कई एक नई कलों का स्राविष्कार हो नया, जिनसे सूती कपड़ा वहत श्रद्धा बनने लगा। सन् १०८३ में विलायती तंत्रेय का नमुना यंगाल भेजा गया। कम्पनी की श्रामदनी पूर्वीय व्यापार से होती थी, उसका हित भारत-वर्ष में कपदा बनाने की कला की रचा करने में था, पर तब भी उसका ध्यान इसकी श्रीर नहीं गया। इसके कई एक कारख थे। वह श्रीगरेज़ी की संस्था थी. . जिनको श्रपने देश के हित का सदा प्यान रहता है। पार्लीमेट का उस पर पूर्ण श्रधिकार था । इँग्लंड की जनता देश के व्यापार की बढ़ाना चाहती थी, उसके प्रतिकल जाना कम्पनी की शक्ति के बाहर था। इसके श्रतिरिक्त हिन्द्रस्तानी माल पर इँग्लंड मे बराबर चुगी बढ़ती जाती थी, जिसके कारण इसकी अन्य देशों में भी भेजने से कोई लाभ नहीं होता था। इन्हा कारणां से हिन्दुसानी कपड़े की बन्नति के बनाय सन् १७८२ में कम्पनी के सवालको ने सेचेस्टर के माल की खपाने के लिए लिख भेजा और अगरेज कारीगरों की सहायता करने के लिए बगाल, मूरत तथा भड़ोच से रुई भी मँगाना प्रारम्भ कर दिया।

कृति में भी हिन्दुस्तानी माल यहुत चलता था। भारतवर्ष में कृतितियों का स्थापार चीपट ही हो नवा था, इसलिए यह माल हुँग्लैंड होकर जाता था। कृति में राजिप्लव होने पर हुँग्लैंड से उसका स्थापारिक सम्बन्ध हुट गया धीर वहाँ भी हिन्दुस्तानी कपढ़ा जाना बन्द हो गया। नेपोलियन के साथ युद्ध छिड़ने पर हूँग्लैंड में हिन्दुस्तानी कपड़े की चुंगी २० पीड सेकड़े से यहांकर ६० पीड कर दी गई। इस तरह कपड़े का रोज़गार बन्द होन लगा धीर पिलायती माल की खपत बढ़ने लगी। सन् १०५६ में लाभ दायक न होने तथा बन्द "कहें लोड स्थाप्त का स्थापार पिलायती माल की खपत बढ़ने लगी। सन् १०५६ में लाभ दायक न होने तथा बन्द "कहें लोड में स्थापित बद्ध इस्ता विवास्ता का कि सेकड़ कर दिया गया। इस्ते सेकड़ कर हिया स्थापार के स्थापार भी मन्दा पर गया।

इस समय तक भारतवर्ष से पाहर माल भेजने थीर यहाँ से माल लान का प्रिफार केवल कम्पनी ही की था। सन् १७६६ के नये थालापत्र से पालाँनद ने थन्य न्यापारियों के। भी थोला बहुत क्यापारियों को वही सुविधा हो गई। कलकत्ते में बैंक खुल जाने से खारेल व्यापारियों को वही सुविधा हो गई। सन् १७६६ में कानैवालिस ने भारतवर्ष में भी चुगो उठा दी थार बोकियों को तीह देने के लिए थाला दे दी। सन् १७५० में उसने खुलाहों को भी सुक्त कर दिया। दादनी देकर मुखलका लिलाने की प्रधा को बिलकुल उठा दिया थार वाहे लिलके हाथ माल बेंचने की आला दे दे। देश का निवी स्वापार कम्पनी की नीति के कारल पहले ही चीपट हो सुक्त था, इसलिए इन मुधारों से इस समय कोई विशेष लाभ न हुआ।

मेसूर का तीसरा युद्ध — जंगोजों से सिन्ध हो जाने के बाद रं टीपू का धमड बहुत बढ़ गया। वह अपने को 'सुलतान' कहने लगा थो मराठों से अकारख ही भिड़ गया। इस पर सन् ३०५० में मराठों ने निज़ाम से मिलकर टीपू को ऐसा दवाया कि उसे कुछ देश और ३० लाल रुपया देकर अपनी रचा करनी पड़ी। यथिए टीपू और अगरेजों में सिन्ध थी, तब भी दोना एक बुतरे से जलते थे। इधर कानेबालिस ने एक ऐसा काम किया कि जिससे टीप् श्रेगरेज़ों से बहुत चिढ गया। सन् १७६म में निजाम के साम श्रेगरेज़ों की जो सन्धि हुई थी, उसमें हेदरश्रजी बिट्टोही ठहराया गया था

श्रीर यह कहा गया था कि उससे यदि कर्नाटक बालाधार मिल जायगा तो वह धॅगरेज़ों के। दे दिया जायगा. उसके लिए उन्हें सात लाख साल का 'पेशकश' निजाम की देना पहेंगा। निजास के भाई वसालतज्ञम के मरने पर गटर का इलाका भी खँगरेजों के। दे दिया जायमा श्रीर वे निजास की सहायता करने के लिए कुछ सेना श्रीर तीपे भेजेंगे। कर्नाटक बाला-घाट सैसर राज्य में था। सन् १७६६ में हैदरश्रली के साथ थीर यन १७८१ में टीप के साथ, धँगरेजो



टीपू

की जो सन्वियाँ हुई थीं, उनमे मान लिया गया था कि इस प्रान्त पर निज़ाम का कोई अधिकार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मेस्र राज्य के साथ मित्रता कर ली गई थी। सन् १७ मा कानैवालिय ने गुरुके से एक सेना भेजका गेट्ट पर फिर अधिकार कर लिया। इस पर निजाम सन् १७ ६ म ही हिन्य के अनुसार सैनिक सहायता मांगने लाग और सन्यि की वाड़ी शर्ती को पूरा करने पर जोर देंने लगा। कानैवालित उडे यक्कर में पड़ गया। निज़ाम के। व्रपने पद्म में मिलाये रखने के लिए उसने लिख भेजा कि यदि कनांटक यालाघाट कभी धँगरेज़ों के हाथ था जायगा, तो निज़ाम का ध्यान रखा जायगा। सहायता के लिए एक धँगरेज़ी सेना भी भेजी जायगी, पर यह सेना कम्पेनी के किसी मित्र के विरुद्ध काम में न लाई जाय। मित्रों की सूची में मराठा, कर्नाटक धौर धवध के नवाब वज़ीर तक का नाम लिख दिया गया, पर टीपू का कहीं भी जिकर न किया गया।

इस पर टीप बिगड़ गया। सन् १७८४ में जो कानून पालांमेंट ने पाल किया था, उसके अनुसार बिना संचालकों की अनुमति के गवर्नर-जनरल को किसी देगी शक्ति के विरुद्ध सन्धि करने का अधिकार न था। इसको टालवे के लिए ही निज़ाम का पत्र लिखने की चाल चलनी पड़ी। डफ़ लिखता है कि इस पत्र की चाल से तो खुले तौर पर टीपू के विरुद्ध सन्धि कर लेना ही अच्छा था। इधर टीपू ने त्रावणकीर पर आक्रमण कर दिया। आवणकीर राज्य कम्पनी का मित्र था। उसकी रहा के लिए टीपू के साथ लड़ना पिट के इंडिया पेटर के विरुद्ध न था, इसलिए कार्नवालिस को खब खले तीर पर यह की घीपणा करने का अवसर मिल गया।

कोई कार्नी वाधा न रहने पर उसने निज़ाम श्रीर पेशवा के साथ टीपू के विरुद्ध सिन्ध कर ली। टीपू इस खुद के लिए तैयार न था। उसके शुन्त भाव वाहे जो कुछ रहे हो, इस समय तक वह सन् १७८४ की सिन्ध के दिरुद्ध न गया था। यावणकर के विषय में उसका कहना था कि उस राज्य ने दो स्थाना पर शिकार कर लिया था। ये स्थान कोचीन के थे, जो मैसूर राज्य के प्रधीन था। इसके उत्तर में श्रीरोज़ों की सलाह से बावणकीर राज्य की श्रीर से कहा जाता था कि ये दोनो म्थान डच लोगों से मेल लिये गये थे। इसके पहले ये पुत्तीगालिये के पास थे और उनसे कोचीन का कीई सम्यन्य न या। टीपू इस प्रस्ताकों लिखा-पड़ी करके तव करना चाहता था, पर कानेवालिस ने लड़ना निरिचत कर लिया था। समझीते का समर्थन करने के लिए मह-साम कंपनीर हालेंड के कोनेवालिस के कई डाट सुननी पड़ी धीर पदन्याम करना पड़ा। इसके स्थान पर मेडीज गयर्नर बनाया गया, जितने पदन्याम करना पहना पड़ा। इसके स्थान पर मेडीज गयर्नर बनाया गया, जितने

गवर्नर-जनरल के श्राज्ञानुसार युद्ध की तैयारी प्रारम्भ कर दी। श्रावणकोर का भगड़ा तो केवल एक बहाना था। मराठे तथा निज़ाम को टीपू के विरुद्ध देखकर उसको दवाने का कार्नवालिस वह सबसे श्रव्हा श्रवसर समस्ता था।

जनरल मेडोज़ ने डिंडीगल छीन लिया। सम्बई की ओर से प्रकृत्सरी सेना ने ख़ाकर मलायार पर प्रविकार कर लिया, परन्तु रसद की कमी और बरसात होने के कारण कोई गहरी लड़ाई न हुई। दिसम्बर सन् १७६० में स्वयं कार्नवालिस सेनापित बनकर श्राया और उसने बंगलोर छीन लिया। मराठों की सेना ने प्रस्तार से टीपू की सेना के निकल मगाया और दूसरी ओर निज्ञाम ने एक क़िले पर क़ज़ा कर लिया। सन् १७६२ में कार्नवालिस ने शीरंगपटन का बेरा डाल दिया, तब विवश्य होकर टीपू को सन्त्र का प्रस्ताद करना पड़ा।

श्रीरंगपट्टन की सन्धि-कार्नवालिस भी इस युद्ध की श्रधिक न बढ़ाना चाहता था। निज़ाम श्रीर मराठों पर उसका पूरा विश्वास न था. फ्रांस से लड़ाई छिड़नेवाली थी, सेना में बीमारी फैली हुई थी थीर कम्पनी के संचालक सन्धि के लिए उत्सुक थे। बहुत दिनों तक सन्धि की शर्ते तय होती रहीं, श्रन्त में मार्च सन् १७६२ में सन्धि हो गई। इस सन्धि के श्रनुसार टीपू की अपने राज्य का श्राधा भाग धीर तीन करेड़ रूपया देना पढ़ा। यह रुखा थीर राज्य थंगरेज़, मराठों तथा निज़ाम ने श्रापस में बांट लिया। मराठों को तंगभद्रा नदी तक का प्रदेश मिल गया । कड़ापा प्रान्त निज़ास के हाथ था गया। धँगरेज़ों के मैसूर के पश्चिम में मलाबार थीर कुर्ग, दक्षिण में डिंडीगल ग्रीर पूर्व में सेलम ज़िबे के कुछ भाग मिल गये। इनके मिल जाने से वस्पई तथा मदास के श्रहाते बहुत बड़ गये थार लगभग ४० लाख रुपये सालाना की श्रामदनी है। गई । इन ज़िलों के निकल जाने से टीपू चारों श्रोर से चिर गया श्रीर पश्चिम में उसके लिए समुद्र का मार्ग बन्द हो। स्था। तीन करोड़ रुपये के प्रतिरिक्त श्रमुत्तरों को पांटने के लिए तीस लाख रुपया टीपू से 'दरबार एर्च' के नाम में श्रीर मांगा गया। वह उस समय देव करोड़ से बधिक स्तया न दे सका, वाकी के लिए उसकी अपने दो चेटे कॅंगरेजों के पास बन्धक रखने पढ़े। इस रुपये का उसने बीक समय पर

श्रदा कर दिया। इस युद्ध के परिचाम के विषय में कानैवालिस का लिएना है कि ''पिना श्रपने मित्रों की शक्ति इतनी बढ़ाए हुए कि जिससे किसी प्रकार का भय हो, इमने श्रपने राज़ की निर्वल बना दिया"।

कर्नाटक और श्रवध-कर्नाटक के नवाब पर कम्पनी का बहुत देना हो गया था। दोहरे शासन के कुफल यहाँ भी दिखलाई दे रहे थे। तलवार धगरेज़ों के हाथ में थी धीर रुपया वसूल करना नवाब का काम था। थंगरेज़ थफ़सरों के। बड़ी बड़ी दावतें थीर बहुमूल्य मेंटें लेने में किसी प्रकार का संकोच न था। सेना का खर्च चलाने के लिए नवाब की बड़ी बड़ी रक्में कुई लेनी पड़ती थीं। श्रंगरेज़ महाजन उससे मन-माना सूद खाते थे। पाल बेनफ़ीलड नामक एक श्रंगरेज़ ने तो राज्य की कुल भाष को हड़प करने का ही विचार कर लिया था। उसका कम्पनी के संचालकों पर ऐसा प्रभाव था कि वह नवार के कर्ते की जांच कभी न करने देता था। कार्नवालिस के थाने पर सन् १७८० में नवाब के साथ फिर एक नई सन्धि की गई। उमकी रहा थ्रीर शासन में सहायता करने के खिए खँगरेज़ी सेना बढ़ा दी गई। नवाब ने उसका कल सर्चा देना स्वीकार किया। साथ ही साथ यह भी तय हुआ कि यदि नवाब समय पर रुपया न दे सके, तो मालगुज़ारी कम्पनी की निगरानी में वसूल की जाया करें। समय पर रूपया देना नवाब के लिए श्रसम्भव था। मेसूर से लड़ाई छिड़ने पर सन् १७६० में कार्नवालिस ने कर्नाटक का शासन कम्पनी के हाथ में ले लिया । मालगुज़ारी वसूज करने के जिए ग्रॅगरेज श्रफ़सर रस दिये गये। नवाब की क्षेत्रल हिसाब देखने का श्रधिकार रह गया। यह घरन्ध सन् १७८७ की सन्धि के विरुद्ध था. परन्तु कार्नवालिस का कहना था कि लड़ाई के समय में कर्नाटक का शासन विषयी नवाब और इसके श्रयोग्य अकुसरों के हाथ में छोडना न उसी के लिए हितकर था थोर न कम्पनी ही के लिए। लडाई समाप्त होने पर यह तय कर दिया गया कि जब कभी युद्ध खिडेगा, कर्नाटक का इसी प्रकार से शासन किया जायगा।<sup>२</sup>

१ कार्नवालिस, करस्पाडॅस, जि० २, ५० १५४।

२ माळकम, हिस्ट्री ऑफ़ झंडिया, जि॰ १, ५० ९२—१०१।

श्रवध के नवाब बज़ीर की दशा भी कर्नाटक के नवाब की तरह थी। उस पर भी कम्पनी का बहत देना हो गया था। उसके राज्य की रचा के लिए ग्रॅगरेज़ों की एक बड़ी सेना रहती थी। इसके अतिरिक्त मालगुज़ारी वसूल करने में सहायता देने के लिए भी एक सेना रहती थी। श्रॅगरेज़ श्रफ़्सर नवाव से खुर बहुमुल्य भेंटें पुँडते थे । कई पुरु ग्रॅगरेज़, जो कम्पनी के नीकर नहीं थे, पर संचालको त्रोर मंत्रियों के रिश्तेदार या मित्र थे, त्रवध में नाम मात्र के लिए नवाब की ने। इरी कर लेते थे थार थोडे ही दिनों मे माला-माल है। जाते थे। कभी कभी घँगरेज़ अफ़सर मालगुज़ारी का देका जे लेते थे श्रीर प्रजा की मनमाना चूसते थे। 'गोरखपुर के श्रत्याचारी' हैने का नाम प्रसिद्ध है। कम्पनी का इस और कोई ध्यान न या और इन ऑगरेज़ी की श्रवध से बाहर निहालना नवाव की शक्ति के बाहर था। नवाब की राज-नैतिक निर्वेत्तता के कारण उसकी आर्थिक दशा न सुधर पाती थी और दिन प्रतिदिन ग्रगरेजो पर उसकी निर्मरता बढती जाती थी। सन १७८१ में हैस्टिंग्ज़ के वचन देने पर भी फुतहगढ़ से श्राँगरेज़ी सेना नहीं हटाई गई। कार्नवालिस के श्राने पर नवाब ने श्रपने विव्वासपात्र श्रोर येग्य सचिव हैता. वेगलां के कलकत्ता भेजा, पर वहां से भी जवाब मिला कि नवाब तथा काएनी की रचा के लिए अवध में अगरेज़ी सेना का रहना नितान्त आवश्यक है। हैदरवेगला के बहुत कुछ कहते सुनने पर कार्नवालिस ने यह स्वीकार किया कि नवाव को १० लाख रुपया साल से श्रधिक न देना पड़ेगा। रेजी-डेंट की शासन में श्रधिक इसाग्नेप न करने के लिए लिख दिया गया श्रीर विना गवर्नर-जनरल की श्रनुमति के किसी श्रेगरेज़ का श्रवध में रहने का श्रधिकार न रहा। दूसरे साल एक व्यागरिक सन्धि की गई, जिसके श्रनुसार कारानी के। श्रवध में केटियां खोलने का श्रधिकार भी मिल गया। इलाहाबाद की सन्धि के समय से यह प्रश्न टल रहा था, पर इस समय नवान की विवश हो. कर श्रेंगरेजों की यात माननी पडी।

कार्नवालिस की वापसी--सन् १७६३ में कार्नवालिस हाँलेंड वापस चला गया। उसके जाने के पहले, इंग्लेंड श्रोर फ्रांस में लड़ाई खिड

जाने के कारण, पाडुचरी पर फिर द्यधिकार कर जिया गया। कार्नवालिस एक उच्च श्रेणी का रईस था। रुपये-पेसे के मामले में वह बड़ा ईमानदार था। टीपू से जो ३० लाख रुपया 'दरबार खर्च' के लिए मिला था, उसमे कार्नवालिस ने कोई हिस्सा नहीं लगाया था। उसकी इस ईमानदारी की मराढे तक मानते थे । तीन करोड़ हरजाने के रुपये का यटवारा थीर हिसाय-किताब उन्होंने कार्नवालिस के हाथ में ही छोड़ दिया था। वह सीधे स्वभाव का मनुष्य या थीर बहुत तड़क-भड़क तथा शान की पसन्द न करता था। उसकी ये। यता के विषय में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उसके सुधारों का सूत्रपात हेस्टिंग्ज के समय में ही हो चुका था। इस्तमरारी यन्दोवस्त की योजना फासिस पहले ही बना चुका था। इस सम्बन्ध में जान शोर कार्नवालिस से कहीं श्रधिक श्रनुभवी श्रीर योग्य था। भारतवर्ष से कोटने पर भी वह भारतीय प्रश्नों में बराबर भाग लेना रहा। इँग्लैंड सरकार को उस पर बड़ा विश्वास था। मैसूर-युद्ध में पिट के इंडिया ऐक्ट के श्रन्तांत भावों के विरुद्ध काम करने के लिए उसकी कोई निन्दा नहीं की गई। उलटे वह 'मार्कुइस' की उपाधि से विभूपित किया गया श्रीर सन् १८०१ में किर से गवर्नर-जनरल बनाकर भारतवर्ष भेजा गया ।

माहाद्जी सिन्धिया — सालवाई की सिन्ध के बाद से सिन्धिया का प्रिषक समय उत्तरी भारत में ही ब्यतीत हुआ। वहा उसने डीवोयन की प्रध्यचता में एक बड़ी सेना तैयार की। डीबोयन एक चतुर फ्रांसिसी सैनिक था। उसने सिन्धिया की सेना का पारचाल दग पर संगठन किया थीर तीपलाने में वहुत कुछ सुधार किये। दिवली में शाहुशालम नाम मान का सम्राट्या, कुल शासन सिन्धिया के हाथ में था। उसने इस प्रभुत्व से कई एक सरदार जलते थे। सन् १०८२ में उसकी श्रन्तुश्लित में एक हहेंगा सरदार गुलाम कृतिर ने दिवली पर प्रधिकार कर दिवा। उसने शाही महल को खूव लूटा, वेगामों के बोड बनावाये और स्वभागे सम्राट को खांले निकाल लों। यह समाचार मिलने पर सिन्धिया ने एक सेना भेजी। गुलाम कृतिर एकड़ लिया गया थीर सम्राट का बदला लेने के लिए सम्बा करके फीसी पर लटका दिया गया।

इसाईलवेग नाम का एक दूसरा सरदार, राजपूताना भागकर, वहाँ के राजाखों के खिन्धिया के विरुद्ध भड़का रहा था। सन् १७६० में डीबोयन की सेना ने उसके पाटन के युद्ध में इर दिया। मिरधा के युद्ध में डीर राजोरों के भी हार माननी पड़ी। जयपुर, जोधपुर श्रीर उदयपुर के राजाखों के लिन्धिया का श्राधिपव्य मानकर चीथ देना स्वीकार करना पड़ा। राजपूतों के, विशेष-कर उदयपुर के घड़ानों के, मान का खिन्धिया के वरावर ध्वान रहता था। उदयपुर के महाराखा के साथ उसका मिन्नता का व्यवहार था। कर्नल टाड का कहना है कि उदंड जामीरटारों के दमन करने में महाराखा के लिन्धिया के प्रशिव्य स्वेदार अप्रांजी से बड़ी सहायना मिली। इस तरह उत्तरी भारत में लिन्धिया का धार्तक पूर्ण रूप से जम गया। वहंड जामीरदारों की उसने तामीरें धीन ली। मतसुजारी वस्तुल करने के लिए उसने गोपालसाव को 'सरस्युग' युगाय भीर उसके तीचे डीवोयन तथा तीन मराडा सरदारों के स्वेदार प्रश्व करने भी स्वीव्य तथा तीन मराडा सरदारों के स्वेदार विश्वक किया।

सिन्धिया को शाहबालम के सम्मान का बड़ा प्यान रहता था। यह सके 'मुन्नारुल्युक्क' की होत्यत से उत्तरी भारत में वासन करता था। दिल्ली के तन्न को मराठे नष्ट न करना चाहते थे। देश की परिस्थिति को देखते हुए उनके जिद ऐसा करना सम्मय भी न था। मुगल सम्राटों की खोर से सारे देश में अपनी सत्ता स्थापित करना वालाव में ग्रारू ही से उनकी 'वाद्वाही गीति' थी। दीवानी बेन में अगरेजों ने भी उन्हों की नीति का अनुकाल किया था।

श्रीगरेज़ों के साथ सम्बन्ध — हेस्टिंग्ज की सिन्धिया बहुत मानता था। उसके चले जाने पर अगरेजों के प्रति सिन्धिया का भाव छुछ बदल गया। सालवाई की सिन्ध की भूल का उसकी पता लगा गया। उसके प्रशुख से अगरेजों को भी चिन्ता हो रही थी। सन् १७८६ के एक पत्र में गिरिष्या-ररवार का अगरेज प्रतिनिधि गूँडसैन कानेवालिस को लिखता है कि उस पर पूरी देसनेल रसनी चाहिए। सम्भव है किसी समय उसकी शक्ति को रोकन की आवारवकता पढ़ जाय। ऐसी दशा में विता लड़े ही अपना काम निकाल

लेना चाहिए। विज्ञ कार्नेपालिस को यह पता चला कि सिन्धिया के कहने से शाहग्रालम कम्पनी से कर माँगना चाहता है, तब उसने रेज़ीडेंट के लिख दिया कि सिन्धिया को यह थच्छी तरह सममा देना चाहिए कि इसमें उसका हित नहीं है। सिन्धिया भी इसको जानता था। उसकी शांकि बहुत छन्न प्रीबोधन की सेना पर निर्भर थी श्रीर डीबोधन ने नीकरी करते समय यह स्पष्ट कह दिया था कि में अंगरेज़ों के विरुद्ध कमी युद्ध न करूँगा।

पूना का द्रवार — यद्यपि सिन्धिया उत्तरी भारत में रहने लगा था, पर उत्का प्यान द्विष्ण की खोर बराबर रहता था। दिवली में वह अपने की सदा पेशवा का प्रतिनिधि कहता था। नाना फड़नवीस उसकी प्रकृति और हमभाव से अच्छी तरह परि्चित था। वह जानता था कि किसी न किसी दिन सिन्धिया द्विष्ण में भी अपना खातंक जमायेगा। इसी लिए उसने होलकर को उत्तरी भारत भेज रखा था। मैस्र-युद्ध के समय पर सिन्धिया द्विण धाना वाहता था, परन्तु नाना फड़नवीस ने उस अबसर को टाल दिया। सन् १७६३ में होलकर की सेना को हराकर सिन्धिया पूना की श्रोर चल पड़ा।

पूना पहुँचकर सिन्धिया ने एक बड़ा भारी दरवार किया, जिसमे उसने पेरावा को सम्राट् शाईब्रालम की छोर से 'वर्जाल मुतलक' की उपाधि प्रदान की । इसी अवसर पर सम्राट् का एक घोषणापन पड़ा गया, जिसके द्वारा गोबच का निनेष किया गया। नाना सहनवीस तथा कई मराठे सरदार नाम मात्र के सम्राट् को प्रदान की हुई 'वर्जाल मुतलक' की उपाधि के विरुद्ध नाम मात्र के सम्राट् को प्रदान की हुई 'वर्जाल मुतलक' की उपाधि के विरुद्ध गे। उनका मत था कि शिवाजी के घशनों के पेशवा की मुगल सम्राट् का पाधिपत्य स्वीकार करना शोभा नहीं देता। परन्तु बुक्क पेशवा पर सिन्धिया का ऐसा रंग जम गया था कि नाना फड़ननीस की एक भी न चर्जी। पेशवा का ऐसा रंग जम गया था कि नाना फड़ननीस की एक भी न चर्जी। पेशवा से सिन्दिस समय सिन्ध्या ने यह कडते हुए कि ''मेरे वाप का यही पेशा था से सिन्दिस समय सिन्ध्या ने यह कडते हुए कि ''मेरे वाप का यही पेशा था श्रीर वर्षी मेरा है'' अपने हाथ से पेशवा को जूलियों पहनाई। इस ग्रीनव

<sup>,</sup> मालकम, हिस्द्री ऑक्ट ब्रिटिश शडिया, जिं० २, ५० ५३ ।

२ वर्व, माहादजी सिन्धिया, ए० १३३।

का पेरावा पर पूरा प्रभाव पडा। यह देखकर नाना फडनवीस ने भी अपनी नीति वदल दी और उत्सव म सिन्धिया का पूरा साथ दिया।



माहाइजी सिन्धिया

सिन्धिया श्रीर नाना—ये दोनों धयने समय के नहे प्रतिक्षाशाली मनुष्य थे, जो पानी त के युद्ध से नीबित यच गये थे। दोनां की शिषा पेराजा माध्यशाय बरुवाल के उच स्वदेश प्रेम के धादरों म हुई थी। दोनों सारे देश म मराहा साम्राज्य का स्वम देखते थे। दोना का जीवन सादा धीर धार्मिक था। यदि नाना फदनवीस म चतुरता थी तो सिन्धिया मे

सिन्धियां की मृत्यु—इन दोनों के पारस्परिक मनुग्रुटाव के मिटाने के लिए इरीपन्त ताला ने बहुत प्रयक्ष किया। इसमें कुछ सफलता भी हुई, परम्तु फ़रवरी सन् १७६६ में सिन्धिया की श्रवानक मृत्यु हो जाने के कारण देश इस मेल के लाभ से विश्वत रह गया। सिन्धिया स्वयं घड़ी सादगी से रहता था। वह चड़ा हँसमुख श्रीरा मिलनसा था। उसकी नम्रता थोर विश्वय बनावटी थी या स्वाभाविक, पेरावा के ब्रीत उसका स्ववहार केवल एक श्रमित्य था या उसमें कुछ सखता थी, यह कहना वड़ा कठिन है। उसकी महत्ता लोग सामा है।

सर जान शोर—सन् १७६३ में कम्पनी को एक नया श्राह्म पत्र दिया नया, जिसमे यह फिर स्पष्ट कर दिया गया कि भारतवर्ष में राज्य बढ़ाने के लिए युद्ध करना इंस ( कॅंगरेज़ ) ''राष्ट्र की नीनि, प्रतिष्टा तथा इच्छा के

१ वर्वे, माद्दादजी सिन्धिया ।

विरुद्ध'' है। इस नीति के काम में लाने के लिए कार्नवालिस की सलाह से सर जान शोर गवर्नर-जनरल बनाकर मेजा गया। सर जान शोर

सन् १७६६ में ब्राट स्वया मासिक वेतन पर नैंकर हैं। कर भारतवर्ष प्राया था। हेरिटंग्ज़ के नीचे यह बहुत दिनों तक काम कर जुका था और इस्तमसारी बन्देशक में कार्न प्राया थी। हेरिटंग्ज़ कर दून दिनों प्राया थी। हेरिटंग्ज़ पर दून दिनों प्राया थी। ऐसी दशा में, वर्क की साथ मा में, उसके। यह पद देन। उचित न था। कम्मनी के किसी कमंचारी को गर्वार-जारता के विदाद कार्नवावित्स भी था, परन्तसर जान दोर से वह रहन कार्या



जान शोर

था कि उसने स्वयं उसकी सिकृरिश की । बहुत कहने सुनने पर सर जान शेार ने इस पद को स्वीकार किया । श्रवत्यर सन् १७६३ में वह कलकत्ता पहुँचा ।

मर्छि और निजाम—इन दोनों में बरावर कगड़ा हुया करता था।
निजाम ने बहुत दिनों से मराठों की बीच नहीं दी थी। इस पुरान हिसाव
को साफ़ करने के लिए नाना फड़नवीस जोर देने लगा। निजाम का पहला
दीवान रक़ुद्रिन मराठों को किसी न किसी तरह समक्ताये रखता था, परन्तु
यह वात नये 'मद्रिक्त खुकर' में न्यां। निजाम कृंसिती देग की घष्य-जता में एक सेना तैयार कर सी थी, इसलिए वह क्ष्य मराठों से देगता वा था। नये दीवान की सलाह से उसने मराठों को एक पैसा सक देने से इनकार कर दिया और उलटे खपना बहुत सा हिसाय निकाल दिया। मर्गारत्सुक्क ने सुले दरबार में यहाँ तक कह ढाला कि पेशवा के लेंगोटी पहनाकर बिना बनास्स भेजे हुए में चैन न लूँगा। इस श्रपमान की नाना फड़नचीस कब सहन काने-पाला था। उसने सुद्ध के लिए तैयारी करना प्रारम्भ कर दिया। उसके उद्योग से सारे मराठा-मंडल की सेनाएँ एकत्र होने लगीं थीर टीपू ने भी सहा-यवा करने का प्रचन दिया।

नाना फड़नवीस की तैयारी देखकर निज़ाम धवड़ा गया धीर उसने सर जान शोर से सहायता की प्रार्थना की । मैसूर-युद्ध के पश्चात् कार्नवालिस मराठों श्रीर निज़ाम के साथ परस्पर-रचा की सन्धि करना चाहता था। मराठों ने इसके। श्रस्तीकार कर दिया था, पर निज़ाम के। मराठों का सदा भय रहता था, इसलिए वह राजी था। ऐसी कोई सन्धि ती न ही सकी, पर निजाम की रचा का चचन देकर कार्नवालिस चला गया। सहायता की प्रार्थना करने पर सर जान शोर बड़े चक्कर में पड़ा । मराठे भी कम्पनी के मित्र थे, उनके विरुद्ध विज्ञाम की सहायता करना पिट के इंडिया ऐक्ट के श्रनुसार जायज न था। कार्नवालिस की तरह चाल से काम खेना उसके स्वभाव में न था। कहा जाता है कि वह इस कानून का ब्रज्तरशः पालन करना खपना कर्तव्य समकता था। दसरे सराठों की एकत्रित शक्ति से वह अच्छी तरह परिचित था। निर्वेल निजाम का पक्ष लेकर मराठें। श्रीर टीपू की कम्पनी का शत्र बनाना उसकी राय में नीति-यक्त न था। भारीजी सेना में भी कुछ भशान्ति के लच्छ दिखलाई दे रहे थे। निजाम के साथ कोई ऐसी बाकायदा सन्धि न थी, जिसके अनुसार वह उसकी सहायता करने के लिए मजबूर हो। ऐसी दशा में उसने यहत सीच-विचार-कर इस युद्ध में उदासीन रहने में ही कम्पनी का हित समका श्रीर निज़ाम को सहायता देने में इनकार कर दिया।

सभी अँगरेज इतिहासकारों ने सर जान शेरर की इस नीति की निन्दा की है। उनका कहना है कि यदापि निज़ाम के साथ कोई ऐसी सन्धि न थी, पर तब भी निज़ाम के धनिष्ठ सम्बन्ध का भ्यान रखना श्वानस्थक था। सर जानशेरर के इस कार्य से देशी शक्तियों का कम्पनी पर से विम्बास उठ गया थीर मराठों की शक्ति बढ़ गई, जिसका परिवाम उसके उत्तराधिकारी वेलेज़ली की भुगतना पड़ा। मर्गिटों की विजय — खेंगरेज़ों से निराश होकर निज़म की मराटों से अकेले ही युद्ध करना पड़ा। सन् १७६४ में अहमदनगर ज़िले के खड़ों नामक स्थान पर माराटों की पूर्ण विजय हुई। नाना फड़नवीस के चरणों पर धपनी तत्ववार स्वक्रद निज़ाम को सन्तिय के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। उसने पेशवा के खगमान करनेवाले मरीफ़्लसुक्क के मराटों के हवाले कर दिवा और दीलताबाद का फ़िज़ा, कुड़ देग तथा बहुत सा स्थया नक्द देने का बचन दिया। यह अन्तिम समय था जब पेशवा की पताका के नीचे सिन्थया, होलकर, भीसला चार पायकवाड़ की सेनाएँ पुक्त हुई थीं। वास्तव में यह नाना फड़नवीस की नीति और योग्यता की विजय थी।

निज्ञाम की रहा करने के खिए जो खँगरेज़ सेना रहती थी, उसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। देदरायाद छीटने पर निज्ञाम ने खँगरेज़ी सेना को हटा दिया थी। यह फ्रांसीसी रेगो की सेना बढ़ाने लगा। हेदरायाद के दरवार से इस प्रकार खँगरेज़ों का प्रमुख उटते देखकर गवर्गर-जनरक की भी विश्ता होने लगी। परन्तु निज्ञाम में स्वतंत्र रहने का दम कहीं था? इसी अवसर पर वसके एक लड़के ने बगायत कर दी, जिससे उरकर निज्ञाम की धँगरेज़ी सेगा फिर से वापस बुलाजी पदी।

कर्नाटक और अवश्य —सन् १०६४ में कर्नाटक के युद्ध नवाय सुहमनद्यक्ष से कार्य पर बतके येटे उमन्दुलुउक्सा के साथ खारेज एक नहें सिन्य करना चाहते थे, जिसके खुद्ध मुद्दार वे कर्ताटक के कुछ प्रसिद्ध किले, कुछ देरा तथा मालगुज़ारी क्सूल करनेवाले पालोगारों पर खाकिकार चाहते थे। सर बान शार के लिलने और मदरास के गवनेर के बहुत कुछ समम्माने पर भी नये नवाय ने इन सर्तों का स्पीकार नहीं किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि खेरारेज महाजनें। का उस पर कृत्रों बढ़ने लगा। लाई कार्नवालिस ने भ्रवय के नवाय वज़ीर खासफुहीला को यह वचन दिया था कि २० लाख करवा सालाना से अधिक न माँगा जायमा और सँग-रेज़ी सेना फिर न यहाई जावगी। परन्तु सर जान शेरर की राय में खवध में खारेज़ी सेना काफ़ी न भी, इसलिए दसने सेना बढ़ा देना निरिचत किया भी

उसके खर्चे के लिए साढ़े पाच लाख रूपया सालाना थाँर मागा। नवाय ने इस ज्यादती का विरोध किया। इस पर सन् १७६७ में स्वय सर जान शोर



बंखनज पहुँच गया। वसन नवाब के दीवान राजा काजबाल को निकाल दिया। नवाब को विवश हैकर उसकी शर्ते माननीपडीं। इस घटना के कुछ ही दिन चाद घासकुदोला वीमार पड़ गया। उसका कहना था कि ''भग्नहरूय की कोई योपच नहीं है।'' आसकुदोला को इमारतों का वड़ा शौक था। इसामचाडा उसी का बनवाया हुछ। है। लखनज में यह घएनी वद्दारता के लिए बड़ा प्रतिद्व था। उसके मरने पर वजीर-श्रवी, निसको चह खपना लडका यतलाला था, सर जान शोर की राय मे गड़ी पर सेंद्र।

कुछ दिन वाद सरजान गोर को पता चला कि वजीरख जी वास्त्र म आस फुड़ीला का लडका नहीं है। इस पर उसने धासफुड़ीला के भाई सादलधली को गाड़ी पर विडलाना निश्चित किया। सर जान गोर को फिर स एक बार लखनक जाना पड़ा थोर जनवरी सन् १७६६ में सादलधली गोड़ी पर विडला दिव गाया। वजीरधानी के सम्मन्य म सरजान गोर को पहले ही पूरी जाय कर लेती चाहिए थी। लखनक है रेजोडेंट से उसके सब बातों का पता पल सकता था। बालवा म यात यह थी कि जीशबली धारेजों के हाथ का लेती जा वनकर न रहना चाहता था। सर जान गोर का यह वहना कि लखनक की जनता वचीरधानी के विषद थी, शिक नहीं जान पढ़ता, क्यांकि सर जान गोर को लखनक की जनता वचीरधानी के विकद थी, शिक नहीं जान पढ़ता, क्यांकि सर जान गोर को लखनक की जनता वचीरधानी के विकद थी, शिक नहीं जान पढ़ता, क्यांकि सर जान गोर को लखनक की जनता वचीरधानी के विकद थी, शिक नहीं जान पढ़ता, क्यांकि

सादतयाली के साथ सर वातें पहले ही तय हो गई थीं। अब उसके साथ एक नई सिन्ध की गई, जिसके अनुसार हलाहाबाद का किला अँगरेज़ों को मिल गया और उसकी मरममत के लिए घाठ लाल रुपया भी लिया गया। गड़ी पर विठलाने में सहायता करने के लिए कम्पनी ने १२ लाल रूपमा लिया, बज़ीर प्रली के। देढ़ सार की पँग्रन दिलवाई और सालाना रक्नम को ४६ लाल से बढ़ाकर ७६ लाल कर दिया। नवाब बज़ीर की निजी सेना घटाकर १२ हज़ार कर दी गई। किसी बाहरी शक्ति से सन्धि करने का उसे अधिकार न रहा।

सर हेनरी लारेंस का कहना है कि इस सन्धि में श्रवध की प्रशा का कुछ भी ध्यान न रखा गया, सबसे श्रधिक रूपया देनेवाले के हाथ वह वेंच दी गई। 'श्रवध की मसनद' सर जान शोर के लिए एक प्रकार से कम्पनी की सम्पत्ति सी हो गई थी. जिसके। वह चाहे जिसके हाथ बेंच सकता था। तबाब वजीर-श्रली के साथ व्यवहार करने में सर जान शोर ने किसी प्रकार का संक्रीच नहीं किया। उसका यह इस्तचेष पुरानी सन्धियों के सर्वधा विरुद्ध था। सर जान शोर का मत था कि धेगरेजों ने दया करके सवध का राज्य शजादतीला की लौटा दिया था। सन्धियों के बनुसार खबध का अंगरेजों के साथ चाहे जो कुछ सम्प्रन्य हो, श्रवध की जनता श्रीर बाहरवालों की दृष्टि में श्रवध ग्रंगरेज़ों ही के श्रधीन था। इस श्रनुचित हस्तक्षेप के समर्थन में यह भी कहा जाता है कि उन दिनों श्रफ़्ग़ानिस्तान के जुर्माशाह ने, जो प्रसिद्ध शहमद-शाह उरांनी का पोता था, भारतवर्ष पर श्राक्रमण किया था। वह लाहीर तक पहुँच गया था। ऐसी दशा में कम्पनी के राज्य की रहा के लिए खबध का दृढ़ करना थीर उसमें धेंगरेज़ी सेना बढ़ाना ददा धावस्यक था। परन्तु यहाँ पर यह प्यान में रराना चाहिए कि सिस और मराठों के 'उबल ताले' की तीड़-कर जुर्माशाह का श्रवप तर पहुँचना साधारण बात न थी। पश्चिमीलर सीमा के पहाड़ी से धाकमण करके विजय करने के दिन व्यतीत है। चुके थे।

१ मालकम, इस्ट्री ऑक शंद्रेया, बि०२, ४०१ ।

सेना में ख्रद्यानित—कार्नवालिस के सुवारों से सेना में बड़ी ख्रशानित फेल गई थी। कम्पनी और ईंग्लेंड-सरकार की सेनाओं में आपस में न पटती थी। खरूसर लीग दोहरा भत्ता और बहुत से ख्रिकार मींग रहे थे। सन् १७६१ के बन्त में इन लीगों न इनना ज़ोर यांचा कि सर जान शीर के उनकी बहुत सी चार्त मानती पड़ीं। यह समाचार ईंग्लेंड पहुँवने पर कम्पनी के संवाल में न सर जान शोर के वापस बुलाना निक्रित कर लिया। उसकी चीति के सम्बन्ध में ज़र्मचाह के खाकमण का भप और सेना की ख्रशानित का प्यान रखना वड़ा खावस्य है। मराडों को सन्तृष्ट रखने और ख्रबच के शासन में इस्त्वचेष करने के ये दे! मुख्य कारण बतलाये जाते हैं। सर जान शोर ने कलकता नगर की दलति करने का बहुत कुछ़ प्रयत्न किया था। उसने सङ्कों की सफ़ाई, बुलिस तथा शराब की विक्री के प्रयत्न को देखने के लिए प्रतिष्ठित नगर-निवासिय को नियुक्त किया था, तो 'विस्टस खोफ़ दि पीत' कहलाते ये। सर जान शोर की ब्लिमनेदारी में किसी की सन्देह नहीं है, परन्तु गवर्गर-जनरल के पद की ज़िम्मेदारी के लिए बह योग्य म था, इसकी उसने स्वर्ग साना है।

हस्ताले प् की समयन ज्यंगरेज इतिहासकारों का कहना है कि उन दिनों निज निज राज्यों की सीमार्ग निश्चित न थां। उनमें बराबर युद्ध हुया करता था। ऐसी दशानें जैगरेज़ों का तटस्य रहना सम्भव न था। ज्यानी रखा के लिए उन्हें मजदूरन दूसरों के कानड़ों में हस्ताचेय करना पढ़ता था। कानेया-लिस तथा सर जान शेरर के समय की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि तरकालीन राजनेतिक परिस्थिति में उदासीनता की नीति का पालन प्रसम्भय था। पर वास्त्र में सच्ये हृदय से इसके पालन की पेष्टा ही क्य की गई? कानेवालिस ने जिस होग में इसके पालन किया था, दिखलाया जा पुठा है। सर जान शेरर प्रयक्त मराठों के भय से नियंत निज़ास की सहायता के लिए सीवार न था, पर वैचार खाय का गला थे।टने में उसे भी संकोच न था।

ग्रहित्यायाई की मृत्यु--सन् १७२४ में इन्देश की रानी चहित्या-वाई की मृत्यु हो गई । तील वर्ष तक उतने बड़ी वेगयता से शासन किया। वह किसी प्रकार का पर्दान करती थी, दरवार म वैडकर स्वयं सब

मामले सनती थी । उसका रहन सहन सादा थ्रीर स्वभाव धार्मिक घा। भारतवर्ष के प्राय सभी बड़े बड़े तीर्थों म उसके बन वाये हुए मन्दिर श्रीर धर्मशाले श्रव तक मौजूद है। उसके दरवार म खशामदे। की दाल न गलती थी। सबके साथ न्याय करन थ्रोर प्रजा के। यधाशक्ति सुख पहुँचान का वह बराबर प्रयक्ष करतीधी।



उसके विषय में सर जान मालकम लिखता है कि उसने राज्य का शासन यड़ी योगयता से किया। उसके समय में बाहर से कोई आक्रमण नहीं हुआ। राज्य म एएं शानित रही। प्रजा से लगान बहुत कम लिया जाता था और गावे के अधिकारों की बरावर रहा होती थी। अपने चारा श्रोर सबको सुद्ध देना उसके जीवन का सुख्य उद्देश था। "उसकी उदारता केवन भएने राज्य के लिए ही न थी भूमि केपशु, धाकारा केपपी और नदिये की महलियां भी उसकी देया के पात्र धों।" बहु पुरु आकारा केपपी और नदिये की महलियां भी व्यतीत करती थी। अपने राज्य में नह अनतार मानी जाती थी। निज़ाम और टीपू भी उसका आदर करते थे। धार्मिक जीवन में कट्टा होते हुए भी उसमें असिहरूएता का नाम न था। हिन्दू मुस्तक्मान दोनों ही उसकी रचा के लिए इंग्यर से प्रार्थेना करते थे। ''उसके चरित्र के विषय में खुब सोच-विचार करके भी यह कहना पड़ता है कि अपने परिमित चेत्र में सबसे पवित्र और आदर्श मासकों में से वह एक थी।''

## परिच्छेद ७ साम्राज्य के लिए युद्ध

(8)

येलेज़िली की नियुक्ति—सर जान शेर की नीति से असन्तुष्ट होकर इँग्लेंड-सरकार लार्ड कार्नवालिस को फिर से गवर्नर-जनरल बनाना

चाहती थी, परन्तु लार्ड कार्नवालिस को. जिस तरह भारतीय सना के व्यक्तसरों के साथ समस्तीता किया गयाधा, वह पसन्द न था। दूसरे इन दिनों श्रायलैंड की दशा विगढ रही थी। फ्रांस की घोर राज्य कान्तिका प्रभाव वहा भी पड़ रहा था। इसलिए इंग्लेंड सर कार न उसके। भाग लेंड श्रीर वेलेजली को भारतवर्ष भेजना निश्चित किया। बेले जलीका जनम श्राय-



जली का जन्म श्राय- लार्ड वेलेजली लेंड में हुश्रा था। सन् १७६७ से वह ट्रॅंग्लेंड की पार्लामट का मेम्बर्

था। प्रधान सचिव पिट से उसकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। भारतवर्ए की राजनीति से वह अपरिचित न था। सन् १०६६ से वह 'बोर्ड आफ़ कंट्रोल' में काम करता था। वहीं भारतवर्ष सम्बन्धी सभी वालों का उसने पूर्ण रूप से अध्ययन किया था। वोर्ड के सभापति ढुंडाज़ के। उसकी योगयता में बड़ा विज्ञास था। वैराहें के सभापति ढुंडाज़ के। उसकी योगयता में बड़ा विज्ञास था। वैराहें में उसके भाषण बड़े चाव से सुने जाते थे। वेलेज़ली की योगयता देखकर पालोंमेंट के सभापति का कहना था कि वह यहाँ पिसा जाता है, उसके लिए विस्तृत केंत्र की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भारतवर्ष से बड़कर विस्तृत केंत्र की सावश्यकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भारतवर्ष से बड़कर विस्तृत केंत्र की सावश्यकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भारतवर्ष से बड़कर विस्तृत केंद्र की सावश्यकता है।

इन दिनों हुँग्लैंड की श्रन्तांष्ट्रीय स्थिति बड़ी नानुक हो रही थी। श्रम् रीका के उपनिवेश उसके हाथ से जाते रहे थे। क्रांस की भीपण राज्य-क्रांनित ने सारे यूरोप में हजबब मचा दी थी। श्रायजेंड में श्रशान्ति फेल रही थी। श्रंगरेज़ी शक्ति के इस हास के। कहीं न कहीं परा करना था। कहा जाता है कि हूँग्लैंड से चलने के पहले पिट ने वेलेज़ली को श्रद्धी तरह समम्म दिया था कि पश्चिम में नो हानि हुई है उसकी पूर्ति पूर्व में ही हो सकती है। तेरह वर्ष यहले हूँडिया ऐयट में पिट ने ही यह सिद्धान्त निक्ति किया था कि भारतवर्ष में राज्यनुद्धि के लिए युद्ध करना इस (श्रंगरेज) "राष्ट्र की इन्छा, प्रतिश्रोध ने रहा गीति के विस्त्र है"। परन्तु वही पिट थव इस सिद्धान्त श्रमुतार्थी न रहा था। क्रांस से डडी हुई "स्वतंत्रता, समानता श्रीर बन्धुना" की श्रावाज़ से श्रीरोज़ राजनीतिज्ञों के मत में भारी परिचर्तन हो रहा था। राज्य-क्रान्ति की विकराल मूर्ति से स्वतंत्रता का वर्ष सरीका व्यासक भी भयभीव हो गया था।

भारतवर्ष की स्थिति—कहा जाता है कि सर जान शार की नीति से भारतवर्ष में भी एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थो। निज़ाम का खँग-रेज़ों पर से विश्वास उठ गया था। यह मृतिसीरी धनुसरों की धन्यवता में ध्यती सेना बढ़ार रहा था। मराठों से पराजित होकर धीर धँगरेज़ों से थोदा प्राकर वह टीपू से नाता जोड़ने का प्रयत्न कर रहा थी। पर्दा की विजय से मराठों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। धामरा धीर दिक्की में सिन्धिया का इयद्या था। वरार से उड़ीसा तक भेंसला का राज्य फैला हुआ था। गायकवाड़ गुजरात को दवाये वैठा था। मालवा में होलकर का श्रातंक जमा हुआ था। प्ता-दरवार में नाना फड़नवीस का योलवाला था। इन सव मराठा राजाओं के यहाँ सेना

के बहुत से अफ़्सर फ़्रांसीसी थे। इनकी
अध्यवता में हिन्दुस्तानी सिपाहियों को
पाक्षात्व रण-पद्मित की यिवा दी वा रही
थी। विद्युली हार से टीपू जल-सुन रहा
पा। वसके राज्य में क्रांसीसी अफ़्सर
को संख्या सबसे अधिक थी। वसके दृत फ़्रांस, काञ्चल और कुस्तुनतुनिर्दा दीह रहे थे। कर्मी भारत में कुम्मिशह के
सहसा हुट पढ़ने का भय ही रहा था।
फ्रांस का सेनापति वीरवर नेपालियन
मिस्त की तरफ़ यह रहा था। टीपू के
साथ उसका पत्र-व्यवहार हो। रहा था।
भित्र सिस राज्यों के फ़्रांसीसी अफ़्सर
बड़ी उस्सुकता से उसके आगमन की
प्रतीषा कर रहे थे।



नेपालियन

मारतवर्ष में फ़्रांसीसिशें के इस नथे प्रभुत्व से इंग्लंड-सरकार के। बड़ी चिन्ता हो रही थी। इसको नष्ट करने के लिए वेलेज़ली पूर्ण रूप से उपयुक्त था। वह फ़्रांसीसिश को तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। उनकी निन्दा में उसने कई एक कविताएँ रची थीं।

वेलोज़ली का आगमन—इस तरह भारतवर्ष में धारेज़ी राज्य की वृद्धि क्षीर कृत्तिसिमें के नये प्रभुत्व का नाग ये दो गुस्य व्हेरय पहले ही से निश्चित हो गये थे। इनकी प्राप्ति के लिए, केवल उपाय सोचना बाकी था। नवम्बर सन् १७६७ में बेलेज़ली इँग्लैंड से रवाना होकर कृत्वरी सन् १७६६ में धन्तरीप 'गुडहेप' पहुँचा। वहीं मदरास के मूलपूर्व गवर्नर तथा कुछ खँग- रेज श्रफ़लरों से, जो टीपू के क़ैदी रह चुके थे, उसकी भेंट हुई, जिनसे उसके मैसूर का बहुत कुछ हाल मालूम हो गया। कक पैट्टिक पहले सिन्धिया श्रार वाद की निज़ाम के दर्शन में रेज़ीडेंट रह चुका था। वह इन दोनों दरबारों में फ़्रांसियों के प्रभुख को श्रच्छी तरह जानता था। उससे भी बेलेज़ली को यहुत सहायता मिली श्रीर उसकी मिलह 'सहायक प्रथा' के मुख्य श्रेश वहीं तय हो गये। मई सन् १०६८ में वह कलकत्ता पहुँचा। भारतवर्ष के मुख्य राजाओं में सबसे निश्ल निज़ाम ही था, इसलिए सबसे पहले बेलेज़ली ने उसी के सहायक प्रया का शिकार वनाना निश्चित किया।

निज़ाम के साथ न्यवहार—खदा के युद्ध के समय से खँगरेज़ों पर से निज़ाम का विश्वास उठ गया था, इसका उएलेख किया जा जुका है। धपने वेटे के विद्रोह करने पर उसने खँगरेज़ी सेना के। किर से जुका खिया था, यह ठीक है, पर उसका ध्यान फ्रांसीसी खफ़सर रेमां की सेना के। बढ़ाने की खोर ही याधिक था। रेमां की परटन में 19 हज़ार सिगाही थीर ३० तोर्पे थां। इसका ख़वां बढ़ाने के लिए उसने कर्माटक की सीमा के जुकू ज़िले दे रसे थे। लाई वेलेज़बी की दिष्ट में इस परटन से कम्माने की बड़ा मय था। कहा जाता है कि टीपू की खोर से फ़्रांसीसी एक सेना एकत्र कर रहे थे। निज़ाम के फ़्रांसीसी खफ़सर मी उनका साथ देना चाहते थे। ऐसी दशा में टीपू के साथ जहाई बिड़ने पर निज़ाम से किसी प्रकार की सहायता की बाशा नहीं की जा सकती थी। शानित के समय में मी फ्रांसीसी खफ़सर निज़ाम से फ़्रांस की शक्ति तथा सकती थी। शानित के समय में मी फ्रांसीसी खफ़सर निज़ाम से फ़्रांस की शक्ति तथा सकती थी। शानित के समय में मी फ्रांसीसी खफ़सर निज़ाम से फ़्रांस की शक्ति तथा सकती थी। शानित की समय में मिया करते थे थी स्वार्थ संवार्य की शक्ति साथ समय साथ साम करते थी। साम से फ्रांसीसी खफ़सर निज़ाम से फ़्रांस की शक्ति साथ सम्बता की प्रशंस किया करते थे थी स्वार्य (की स्वार्थ) किया पति साथ साम करते थी। स्वार्थ सा किया करते थी। स्वार्थ सा किया शक्ति साथ निज्ञ की हर तरह से दुराई करते थे। "

इसलिए उसने निजाम को समका बुक्ताकर इस पण्टन का तोड़ना निश्चित किया। यह काम हेदराबाद के नये रेजोडेंट कर्नल कर्क पैट्रिक ( मेजर कर्क पैट्रिक के भाई) खीर जान मालकम को सीपा गया। दूसरी खोर मदरास के गवर्नर हैरिस के सेना तैयार रखने की खाजा दे दी गई।

निज़ाम जानता था कि रेमां की परटन तोड़ने का परिणाम यह होगा कि उसको सदा थँगरेज़ों के अधीन रहना पड़ेगा, परन्तु वह विवश था। उसके। सराठों का भय था। उनसे रहा करने का श्वा वसको विश्वास दिखाया जा रहा
था। चतुर कर्क पेट्रिक ने उसके दीवान को श्वपने पद्म में मिला लिया था।
यह वही दीवान था जिलने निजान को सराठों से निजा हो नई सन्त्रिय था। श्वन्त में
खावार हे। कर सितम्बर सन् २०४६ में निजान को हेदरावाद की नई सन्त्रिय पर
हस्तावर करने पड़े। इस सन्त्रिय के श्वनुसार यह निरिच्त हुआ कि श्वारेख
अफ़्तरों की श्रव्यवता में र इनार सिमादियों की एक सेना निजान की रचा
के लिए रहा करेगी। इसका ख़र्चा रश्व आख क्रयवा सालाना निजान की रचा
पड़ेगा। इस सेना के पहुँचने पर निजान क्रासीसी श्रक्तरों को निकाब देगा
श्वीर उनकी पच्टना को इस तरह जिब्न-भिक कर देगा कि "उनके श्वस्तित्व
का कोई निजान वाकी न रह जाय।" विजा कम्पनी की श्रवुत्तित के
किसी क्रासीसा वा पूरोप के श्वन्य निजासी को निजान न तो नोकर रख सकेगा
श्वीर न श्वपंत राज्य में यहने की उन्हें आजा दे सकेगा।

मासीसी पहटन तोड़ने की फाझा देने से निजास हिचकिया रहा था, पर अन्त में उसको यह आझा भी देनी पत्री । जैंगरेजी सेना ने पहटन की छावशी को बेर खिया । रेसी मर जुका था । मासीसी अफसर आपस ही में लड-फताइ रहे थे । उन्होंन बिना लड़े-भिड़े अपने को अँगरेजों के हवाले कर दिया । सिनाहियों ने पहले तो विरोध किया, परन्तु मालकम के समकाने पर उन्होंने भी हिथियार डाल दिये । वेलेलां की मीति की यह पहली विजय हुईं। बात की बात में उसने 19 हजार सैनिकें। की गणिक को नष्ट कर डाला और निजाम को सदा के लिए अँगरेलों के अधीन बना लिया । इँग्लंड-सरकार और कमगनी के सचालकों न इसके लिए उसकी बड़ी प्रशंता की ।

टीपू पर सन्देह—इलकत्ता पहुँचने पर, जून सन् १०६ म मे, मारिशस ( प्रिच के टापू ) के फ्रांसीसी गवर्नर का एक घोषणा-पत्र वेलेज़्ली के हाथ में पढ़ा था। इसमें टीपू के दूनों के खाने का उरलेख करते हुए, खेंगरेज़ों के विरुद्ध उसकी सेना में भरती होने का खनुरोध किया गया था। वेलेज़्ली की हिट में खेंगरेजों के प्रति टीपू की शतुता का यह स्पष्ट प्रमाण था। उसका कहना था कि 'फ्रांस के हीप' में दूनों को भेजने का ''भारतवर्ष से ख़ँगरेज जाति को याहर निकालने की प्रयत इच्छा'' के चितिरक्त चीर कोई उद्देश न था। इस पर हैं लेंड से 'गुस कमेटी' ने लिख भेजा कि यदि वास्तव में यह बात ठीक है, तो टीपू की चोर से लड़ाई छिड़ने की विता प्रतीषा किये हुए ही उस पर चार-मण कर देना उचित है। पर इसका प्यान रखना चाहिए कि विना ''नितान्त यावश्यकता'' के युद्ध न छेदा जाय। यह पत्र उसको भ्रवत्वहर में मिला, परन्तु वेलेज़ली इस समय तक लड़ाई के लिए तैवार न था, इसलिए वह चुच रहा।

क्रांसीसी गवर्नर के योपया-पत्र मिलने पर ही वेलेज़ली ने मदास-सर-कार को सेना एकत्र करने के लिए लिख दिया था। वह मराठी से भी बरा-पर पत्र-स्पवहार कर रहा था छीर निज्ञाम के नई सिल्य से जकड़ने के प्रथन में लगा था। जब बसको यह जात है। गवा कि मराठे प्रपन प्रापस के फाड़ों के कारण उसके विक्ट टीप् का साथ न देंगे, जब निज्ञाम के साथ नई सिल्य है। गई, पन्यई तथा मदरास की सेनार्य पूर्ण स्रा से नैवार होगई थीर काफ़्रों उसके लिए कोड़े द्वारा प्रकन्ध हो गया, तब टीप् से पेचड़क धातचीत करने में बसके लिए कोड़े रहारट न रह गई। खुद की धमको देते हुए बसने निज्ञाम के दंग की सन्धि करने के लिए टीप् को लिस भेजा।

सेना का स्वयं निरीयण करने के लिए यह कलकणा से महरास की धार चल पद्गा । जनवरी सन् १०६६ में महरास पहुँचने पर बसके। दीए का वचर मिला । इसमें बसने सेना की तैयारी चीर कड़ाई की पमकी पर चारवर्ष प्रकट करते हुए लिला कि मैंने चयना कोई नृत मारियम नहीं भेना था । मेगूर के कुद ब्याचारी वहां नवे थे । बसी समय पर घड़ां के गवनेर ने चंतरेग़ें से कमा कराने के लिए उस पोपवान्यन की निकाल दिया, जिनमें भीर कोई मायभा कहीं है । यहां से ४० म्योसीसी चार्य थे, निनमें से कुत मेरे वहां नीकह हो गये चीर वाही चने गये । म्योसीमियो पर गुक्त क्यां दिवसा नहीं है, वे "शुराहं चीर दुगायांगे से मेरे हुए हैं" ।" चग्नां मित्रण का विशास दिवारे हुए, चम्ना में उनने किया कि नई सीर की कोई चारवरका। मही

ह बेरबता, देवरिवड, सब मार्टन, दिव र, १० १८१-८३ ।

जान पढ़ती। इस उत्तर से वेलेज़ली की सन्तेष नहीं हुआ श्रीर ता॰ ३ फ़र-वरी की उस पर भाकमण करने की आजा दे दी गई।

मैसूर का अन्तिम युद्ध-सन् १०६२ की सन्धि के विरुद्ध टीप् ने कोई काम नहीं किया था। रुपये की वड़ी रक्म की उसने समय से चुका दिया था । क्रांसीसियों से उनका सम्बन्ध श्रवश्य था, पर इसमें श्रेंगरेज़ों की सलाह लेने की उसके लिए त्रावश्यकता न थी। वह स्वतंत्र शासक था श्रीर चाहे जिसके साथ सम्बन्ध रख सकताथा । वेखेजुलो का श्रनुमान था कि फ्रांसीसियें। के साथ मिल रुर टीवू बॅगरेज़ों की शक्ति की नष्ट करना चाहता था। इसके समर्थन में श्रीरंगपट्टन के किले में मिले हुए नेपे।लियन के कुछ पत्रों पर वह ज़ोर देता है। परन्तु जिस तरह श्राँगरेज़ों की टीपू का भय था, उसी तरह टीपू की श्रॅगरेज़ों का भय हो सकता था। बगाल, श्रवध धीर कर्नाटक का इति-हास उससे छिपा नहीं था। निज़ाम श्रॅंगरेजों के सर्वया श्रधीन था। मराठों की नीति पर उसको विश्वास न था। ऐसी दशा में यदि वह फ्रांसीसियों से सम्बन्ध जोड़ता था, तो इसमें उसका कीन सा दोप था ? किसी के साथ सन्चि हो जाने पर उसकी शर्ती के विरुद्ध जब कोई घटना होती है, तभी प्रायः युद्ध किया जाता है। केवल भय के श्रनुमान पर युद्ध नहीं किया जाता है। यदि ऐसा होने लगे तो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति कभी स्थापित ही नहीं रह सकती है ।

यदि वेलेजुली धीर उसके समर्थकों की यह बात मान भी ली जाय कि दीपू फ़ांसीसियों के साथ मिलकर कॅंगरेज़ों को निकालना चाहता पा, तब भी यह प्रश्न होता है कि क्या ऐसा होना सम्मव या ? टीपू के पास सी देह सो से विध्व क्रांसीसी अफ़्सर न थे। मृांसीसी उसकी अधिक सहायता कर सकेंगे, इसमें स्वयं वेलेजुली के सन्देह था। अश्वत मूच १०६६ के पत्र में वह लिलता है कि मुक्ते विश्वात है कि टीपू के जितनी फ़ांसीसी सहायता मिल रही है, उससे जब तक अधिक न मिलेगी, वह आक्रमण करने का साहस न करेगा। साथ ही साथ सुने यह भी विश्वास है कि टुँग्लेंड की सरकार श्रीर हमारा जहाज़ी बेड़ा फ़ांसीसियों को इस झोर म थाने देने की सरकार श्रीर हमारा जहाज़ी बेड़ा फ़ांसीसियों को इस झोर म थाने देने

का भरपूर प्रयस्त करेता। धिर इस समय फ्रांसीसी सहायता की तो कोई सम्भावना ही न थी। नेपोलियन की जहाज़ी सेना नाइल के युद्ध में हार युक्ती थी और उसके येड़े की नेवसन नष्ट कर युका था। नेपोलियन का ध्यान इन दिनों यूरोप की तरफ़ था और एशियाई भनाड़ों में पड़ने के लिए उसके पास समय न था।

रेमां की पल्टन हूटने से निज़ाम पंगु हो ही जुका था, मराठों को खापस के माड़ों से ही लुड़ी न थी, अकेले टीयू में खंगरेज़ों का सामना करने की सामध्ये न थी। कनेल वीटसन का खतुमान था कि "पिछली लड़ाई के समय से टीयू की सेना की संख्या कम हो गई है और स्वत्वका भी विगड़ गई है। अब उस पर सेना की विष्यास नहीं है। उसती खार्थिक दशा में भी वड़ा गड़बड़ है और संत्रियों में मी वड़ा गड़बड़ है और संत्रियों में में सहायता मिलने की खात्रा न होने से, ज़र्माध्याह के वापस चले जाने से, है हरावाद तथा पूना के दरवारों में उसकी चालों की असफलता से और हमारे सेगा-सम्बन्धी विस्कृत प्रवन्ध, तेज़ी तथा असामान्य ज़ोर से, उसकी हिम्मत हार गई है।" फिर भला ऐसे खत्रु से कीन सा भय था? यह अनुमान टीक न हो तब भी हतना तो मानना ही पड़ेगा कि इस समय टीयू के माथ युद्ध "नितान्त खावरवर" न था। बासज में वात व हा थि के खोरोज़ हर तत्वद प्रवत्व की व्यत्व से बात व हा थि के खोरोज़ हर तत्व प्रवत्व न वात्व में वात्व व हा थि के खोरोज़ हर तत्व से प्रवत्व भी का स्वत्व है। हरी स्वत्व से वात्व द धी हि खोरोज़ हर तत्व से प्रवत्व भी का स्वत्व है। ता १३ दिसम्बर सन्त्र १०६६ के प्रव्र में वेद्रेज़ली ने हमें स्वयं स्वीकार किया है ? व

कहा जाता है कि वह वेबेज़बी की खतें। पर सम्प्रि के लिए राज़ी न या, इसलिए युद्ध के सिवा श्रीर कोई चारा न या। ये वे ही शतें थीं, जिन पर निज़ाम के साथ सन्यि की गई थी। इनके श्रतिरिक्त हरजाने की एक बड़ी रकृम श्रीर कक्ष भूमि के वदले में कनाड़ा प्रान्त भी मांगा जाता था, जिसमें समुद्र

१ वेलेजला, डेसपैचेज, जि॰ १, ५० २७५।

२ बीटसन, बार बिद टीपू सुङतान, सन् १८००, ४० ५७ ।

३ रोनियर के नाम पत्र, डेसपैचेन, नि० १, पृ० ३६८-६९।

से टीपू का कोई सम्बन्ध न रह जाय ! इन रातों की स्वीकार करके स्वाभि-मानी टीपू जान-वृक्तकर खपने खाप पैरीं में वेडियाँ न डालना चाहता था ।



टीपू का ते।पस्त्राना

इस तरह के समर्थन से तो यह स्पष्ट कह दोना कहीं श्रच्छा था कि टीपू वेलेज़ली की श्रांखों में खटकता था। उससी राक्ति के तर करके कम्पनी के राज्य
को दह थीर पिस्तृत वनाता उसको सुख्य बहेरन था। यह केवल श्रद्धमान
ही महीं है, कलकता पहुँचते ही जितनी शीमता से युद्ध की सैवारियाँ मारमर दी गई थीं, वे ही इतका प्रत्यव ममाण हैं। टीपू को श्रपनी बात सममाने के लिए भी पूरा समय नहीं दिया गया श्रीर पहले से ही छिपे छिपे युद्ध
की सैवारियां की जाने लगीं। जिन घफ़सरों को कृद करके टीपू "वन्दर की
तरह" नचावा करता था, उनकी सलाह से टीपू का नाग्र भारतवर्ष पहुँचते ही,
वेलेज़ली ने निरिचत कर खिया था। श्रीरंगप्रम के पतन पर वेलेज़ली
को वपाई देते हुए, ता० १७ महें सन् १७६६ के वम में, सर प्रोलाई क्वांके
विद्यात है कि इस तारीख़ के श्रीक १२ महीने पूर्य ग्रासनभार खेते समय, टीपू
को नीचा दिसलानेवाली प्रापत्री बात सुमें समस्य है। इन सब्द वातों

१ वेलेवली, बेसरैचेज, जि० १, ५० ५९१।

को प्यान में रखने हुए, येनेज़ली सहरा सिद्ध-इस्त लेखक के योग्यतापूर्व श्रीर ज़ीरदार समर्थन में कितना तस्य हैं, इसकी यतलाने की शावरयकता नहीं रह जाती।

टीपू का श्रन्त— जवाई दो ही महीन में समाप्त हो गई। श्रेगोरें की पूरी तैयारी थी। टीपू की प्रजा, वसके प्रकृतत तथा मेंसूर के हिन्दू राज्यात के भाई जाएंतर खें भड़कात की लाए, गवर्नर-जनरक के माई जाएंतर खें के हिन्दू राज्यात से भाई कार्यर खें के हिन्दू राज्या में एक क्लीकात पहले से ही काम कर रहा था। रे टीपू प्रकेश था, क्याई से पढ़ती हुई स्डुवार्ट की सेना को यह राक न सका। मदरास की तेना ने उसके साथ मिलकर टीपू को मवावर्षी नामक स्थान पर हराय। वहीं से हटकर टीपू प्रपत्ती राज्यानी श्रीरंगपटन में चला श्राय। खंगरेज़ी सेना ने इसका पैरा डाल दिया। टीपू ने एक वार किर सन्ति का प्रवाद किया, परन्तु अब वेलेज़्वी पिवृती शर्तों के श्रितिर आधा राज्य, दे। करेख़ नकृद श्रीर सुख्य श्रक्तर तथा टीपू के वारों सक्कों को ज़मानत में मीगता था। दे इस सन्ति के श्रप्तामान से टीपू ने युद में प्राण देना ही विचन समझा। ताक अप मई के युद में प्रपत्ने किन के प्रपत्तान से श्रीर ने खुट हो सारा गया। इस तसह हैदर के राज्य का श्रन्त हो गया श्रीर श्रीरज़ीं की पूर्ण विचन हुई।

युद्ध के समय में प्रमा की रचा करने के लिए गवर्नर-जनरल ने घोपणा विकाली थी, परन्तु उसका कुछ भी प्यान न रखकर सेना ने नगर के लूब लूडा। आर्थर बेलेज़्ज़ी ने सिपाहियों की कोड़ों से ज़बर लेकर जीत सैसे ग्रान्ति स्थापित की। किसे में बँगरेज़ों का बहुत सी युद्ध-सामग्री के श्रतिरिक्त एक करोड़ पींड से श्रपिक का सामान मिला। श्रीरंगपहन का विशाल नगर आजकत जनाइ है।

१ 'सिक्टि डियार्टमेंट मिनिट' ता०१२ अगस्त सन् १७९८, ऐसपैचेज, जि० १, १०१५९-२०८१

२ बेलेजली, डेसपैचेज, जि॰ १, ५० ४४२-४८।

३ मालकम, हिस्टी ऑफ़ मिटिश शडिया, नि० १, ५० २२८।



टीपूका महल

पुस्तकें का उसके पास एक बच्छा संमद्र था। इसमें कला, विज्ञान, गणित, जेपेतिय, साहित्य सभी विषयों के प्रम्य थे। यह पुष्ठकालय कलकचा भेज दिवा गया। यह प्रश्ते के सर विषयों का ज्ञाता मानता था। नये नये नाम रखने का उसके बदा शांक था। कई स्थानें के नाम उसने यदल दिये थे। साल धीर महींनों के भी उसने नये नाम रखे थे। जिपने में उसका हाय सूच बलता था। हर एक कागृज पर वह व्ययने हाथ से बड़े बड़े इड़म लिसता था। यह प्रस्ता थे। सेना के सेनाइन में

चह शब्दा धावतवार धार निरातवान धा। सना के संगडन में उसके पद्मी रिव धी। इस सम्बन्ध में उसने नियमों का पूक संग्रह भी तैयार किया था, जिसमें सेना के भिन्न भित्र देवों धीर उनके कर्तव्यों का पर्यत किया पारा था। नहांजी सेना की भी उसने एक योजना बनाई थी। इस पेड़े में २० जंगी जहांजों का रतना निश्चित किया गया था। इन जहांजों के। बनाने के लिए उसने स्पर्य बहुत सी हिंदापतों के। लिसा था। उसके मर जाने मे यह योजना कागूज़ पर ही रह गई। हर एक काम को वह श्रपनी श्रांस से देखता था भीर सबेरे से ग्राम तक बराबर काम करता था। उस समय के श्रम्य मुसलमान शासकों की तरह वह भएना समय श्रारामतलयों में व्यतित न करता था। उसके दुश्तर में सब कागूज़ात ठीठ ढाँग से रखे जाते थे। हैद्रस्थली की तरह उसका रहन सहन तो सादा था, पर उसमें घमंड की मात्रा यहुत बढ़ी हुई थी। वह श्रपने के 'सुलतान' कहता था श्रीर कुछ दिनें। तक उससे एक नया सिक्का भी चलाया था।

हिन्दू राजाओं के समय से जैसा कुढ़ शासन चला था रहा था, उसमें उसने अधिक हस्तरेष नहीं किया था। समय पड़ने पर वह रूपया लेने में सफ्ती ज़स्र करता था, पर साधारखतः प्रज्ञा सुखी थी थीर राज्य में खेती का श्रन्थला प्रजन्म था। सराय का बनाना श्रीर वेंचना उसने श्रपने राज्य में बन्द कर दिया था। मलाबार में बहुपति-विवाह की प्रया को रोकने का भी वसने प्रयत्न किया था। मेजर डिरोम का कहना है कि उसका शासन कड़ा श्रीर मनमाना श्रन्थन था, पर वह एक पेग्य शासक की सरह प्रजा का पालन भी करता था। निजनको वह श्रपना शतु समस्ता था, उन्हों के साथ उसका व्यवहार कड़ोर होता था। मूर ने भी माना है कि उसके राज्य की दशा देखते हुए यह नहीं जान पड़ता था कि प्रजा पर श्राचार हुआ है। रे

इस्लास धर्म का वह पक्षा अनुवासी था। अपने राज्य की वह 'लुदा-द्वाद' (ईस्पर-दत्त ) कहा करता था। कहर मुसलसान होते हुए भी उसका विश्वासपात्र दीवान पुर्विया एक हिस्तू था। अपने पिता की तरह वह भी मन्दिरों के दान देवा था। विश्वति के समय पर पंडितों से प्रार्थना करवाने में भी उसको विस्तास था। ईसाइवीं के साथ उसका स्ववहार कभी कभी अवस्य कठेश होता थां, परन्तु इसके कारण धार्मिक की अपेश अधिकत

<sup>&#</sup>x27;१ मेजर डिरोम, कैम्पेन विद टीपू सुलतान, सन् १७९३, ए० २५०।

<sup>ं</sup> २ मूर, नैरेटिव, ५० २०१।

राजनैतिक थे। खंगरेज़ इतिहासकारों ने उसकी निर्देयता श्रीर कठेशता को यहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा है। मुसलमानें। की दृष्टि में वह 'शहीद' था। हैदरश्रली के सुन्दर मकुबरे में वह भी दुफ़न किया गया। उसकी कृत्र पर मरने की तारीख़



हेदर धीर टीपू का मक्वरा

यतलावे हुए ये शन लिप्ते हुए हैं—"तूर इस्लाम व दीन थज़ दुनिया रफ्त" (दुनिया से इस्लाम थार दीन का नूर उठ गया)।

राज्य का वटवारा— चेलेज़ली की राय में युद्ध के नियमा के यजुसार टोचू का राज्य विजेताची का था चीर जिस तरह चाई उसके बटवारा का वनके मधिकार था। निज़ाम चीर चेंगलेज़ वसके बरावर बरावर वांट सकते थे, पर वेलेज़ली का कहना था कि ऐसा करने से निज़ाम ची शिक्ष वहुत बड़ जाती। सन् १०६२ के समन्त्रीता के चतुसार मार्टों की तिहाई भाग देना भी वसकी राय में विचन न था, क्योंकि मार्टों ने युद्ध में कोई सहायता नहीं की थी। तब भी वे यदि नई सन्य करने के विष् तैयार होता की सांचर करने के विष् तैयार होता की सांचर करने के विष् तैयार की सांचर करने के विष् तैयार की सांचर करने के विष्य तैयार की सांचर करने की विष्य तेयार की सांचर करने के विष्य तैयार की सांचर करने की सांचर करने की विष्य तैयार की सांचर करने की सांचर करने की विष्य तैयार की सांचर करने की सांचर करने की सांचर की सांचर करने सांचर करने की सांचर करने सांचर करने सांचर करने सांचर करने सां

विचार कर वेलेज़ली नं मैस्र के एक होटे राज्य के वनाये रखना निश्चित किया। वाकी राज्य के बटनारे में कराड़ा, कोयमब्द्र र दारायुरम, नयनाड, श्रीरंगपट्टन छीर मलाबार तट के कुछ ज़िले कम्पनी के मिले। इस तरह खरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कुल समुद्र-सट श्रीगरेज़ों के श्रीक्कार में था गया। कम्पनी से कुछ कम हिस्सा निज़ाम को मिला। इसमें मैस्र राज्य के उत्तर-पूर्व के ज़िले थे। निज़ाम से श्रीधा हिस्सा सहायक सम्बन्ध स्वीकार करने पर मराडों को देना निश्चित हुआ, परन्तु इन गये चीते जिलें के बदले में माराडों ने अपनी स्वाधीनता बेंगे से इनकार कर दिया। इस पर ये ज़िले मी निज़ाम श्रीर श्रीरंज़ों ने आपनी स्वीप से हिलें पर से विजेज़ली हिस्स अब्दा क्योर स्वाधीन स्वाधीन अपनी से इसकार कर विया। इस पर ये ज़िले मी निज़ाम श्रीर श्रीरंज़ों ने आपनी से हिलें पर विजेज़ली ने इसका बढ़ा प्यान रखा।

मैसूर का राज्य — यथे हुए प्राप्तिक मैसूर राज्य के सम्बन्ध में टीए के बेटों का कुछ भी ध्यान न रखा गया। वेखेज़ली की राज में खँगरेज़ों के साथ उनकी मित्रता ध्रसम्भव थी। उनकी टीए से शिचा मिली थी, जो ध्यारेज़ों का चोर राजु था। वे टीए की मृत्यु और पराज्य के ध्रप्तान को कभी भूल न सकते थे। उनकी राज्य देने से "मैसूर की शक्त कमज़ोर हो। जाती, पर पट स होती"; वे सदा सतंत्र होने का प्रयक्त किया करते। इसलिए उनने पट के बेटों को येंगन देकर विक्तार भेज दिया और मैसूर की गारी पर हिन्दू राज-दारों के एक पांच वर्ष के बालक की बिटला दिया। इस सम्बन्ध में वह कम्पनी के संबालकों के लिखता है कि इससे उनकी "उदारता" का प्रीचय मिसूर के क्यान को बीट कर विद्यार होंग। मैसूर के किन्तु राजाओं को हैदर और टीए के क्यू च्यवहार और उनके ध्रन्त का वांशर प्राान रहेगा। "वे न कमी प्रयोन राजुओं का साथ देंगे थेंग न कभी थांगे राजुओं का साथ देंगे थेंग न कभी थांगे राजुओं को हत्य "उदारता" के विपय में इतिहास-कार सिव्यत का कहा। है कि मैसुर के इस हिन्दू राज्यनिर्माण हारा बेलेज़ली,

१ बेलेज़ली, डेसपेबेज़, जि० २, ५० ७२-१०६।

मराठों श्रीर निज़ाम को श्रधिक सूमि मिलने से, वंचित रखना चाहता था। यदि यह राज्य स्थापित न होता तो कम से कम निज़ाम को 'श्राथा हिस्सा श्रवस्य ही देना पदता। १ इस प्रयन्ध से निज़ाम की श्रक्ति भी न बढ़ने पाई और मैसुर का राज्य खँगरेज़ों के सर्वपा श्रधीन हो गया।

नई सन्धि के श्रनुसार मैध्र राज्य को सहायक प्रधा की सब शर्ते माननी पर्दी। वेलेज़ली देहरे शासन के दोपों से भ्रनभिज्ञ न था, इसलिए उसने

सिन्त का शासक पुराने येग्य दीवान पुरियंग के हाय ही में होड़ दिया। साथ ही साथ यह तय कर लिया कि शासन की देल-भाल और आवश्यकता पढ़ने पर उसकी अपने हाथ में ले लेन का अधिकार अंगरेज़ों की रहेगा। वन्त्रीयस के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया, जिसमें गवर्नर-जनरल के दोनों भाई आधर और हेनरी थे। इस कमीशन के टूटने पर मैसूर दश्वार में आगरेन रेज़ीडेंट रस दिया गया और सहायक सेना का आधर वेलेज़ली सेना-पति बना दिया गया। सेना के स्वर्म

के लिए कड़ भूमि चलग कर दी गई।



पुर्शिया

इस तरह सिन्ध के नाम से मैसूर की स्वतंत्रता का श्वपहरण किया गया। पुर्विया ने प्रजा की द्वा सुभारने का श्वप्हा प्रयत्न किया। उसने बड़े बड़े तालावों की मरम्मत करवाई चीर लगान कम करके तथा कहीं कहीं पेदागी दे करके गुरीय किसानों की सहायता की।

हैदराबाद की सहायक सन्धि — मैसूर-पुद के पहले निज़ाम के साव जो सन्धि की गई थी, उससे वेकेज़ली सन्तुष्ट न था। उसमें वसकी

१ प्रिविष्ठ, ए दिस्ट्री ऑफ़ दि ठेकन, बि० २, ५० ११३।

सहायक प्रधा का पूर्वं रूप से खनुसरण न किया गया था। इसलिए प्रवत्त्वर सन्. 1400 में एक नई सिन्ध की गई। इस सिन्ध के अनुसार मैसूर के बटवारे से निज़ाम के जो कुछ भूमि मिली थी, वह सब सहायक सेना का ज्वां चलाने के लिए ले ली गई। धन्य राज्यों के साथ बिना कम्पनी से पुष्ठे हुए सम्बन्ध ओड़ने का अधिकार निज़ाम को न रहा और उनमें से किसा के साथ मृतवृह्य होने पर कम्पनी को पंच बनाना निज़ाम को स्वीकार करना पहुं।

कर्नाटक का अन्त-कार्नवालिस के बहुत कुछ मयत करने पर भी नवाय उमदतुलउमरा कर्नाटक का शासन कम्पनी के हाथ में देने के लिए राज़ी नहीं हुआ था, इसका उल्लेख किया जा चुका है। टीपू से लड़ाई छिड़ने पर वेंबेज़ली ने इसके लिए फिर से प्रयत्न किया। उसने वहत समफाया कि कुई लेकर बराबर किला श्रदा करने में उसका राज्य नष्ट हो रहा है। कम्पनी के हाथ में शासन दे देने से वह सब फगड़ों से वच जायगा। परन्त नवाब चैलेज़ली के पंजे में न श्राया, वह श्रपनी ही बात पर हटा रहा। युद्ध समान्त होने पर कहा जाता है कि टीपू के कागुज़ात में उसके थीर उसके बाप महम्मद-श्रली के कई एक पत्र मिले. जिनसे पता चला कि वे दोनें। ग्रँगरेज़ों के विरुद टीपू के साथ सम्बन्ध जोड़ना चाहतेथे। युद्ध में भी नवाब से किसी प्रकार की सहायता न मिली थी। इन बातों की जांच करने के लिए एक कमीशन नियक्त किया गया । उसकी रिपोर्ट मिलने पर वेजेज़ली की राय में श्रांगरेज़ों के प्रति नवाब की शत्रुता सिद्ध हो गई और उसने "सम्भव हो ती सन्धि द्वारा नहीं तो घोषणा द्वारा" कर्नाटक का शासन ले लेगा निश्चित कर जिया। इस कार्य के लिए वह स्वयं मदरास जाना चाहना था, परन्त श्रवध के कगड़ों में फँसे होने के कारण यह काम मदरास के गवर्नर लाई क्लाइव की सैांपा गया।

हुन दिने। नवाय उमदतुलवमरा यहुत घीमार था। उसकी हालत खराय होने पर महत्व में गोरों का पहरा कर दिया गया। मृत्युशच्या पर पड़े हुए नवाय ने इस श्रयमान का विरोध किया, परन्तु उसको समभा दिया गया कि गई- हद न थी। मेंटों श्रीर दावतों की भरमार थी। समय पर किस्त घड़ा न करने से शासनाधिकार द्वीन लेने का भय दिखलाया जाता था, जिसके कारण तीन रूपया सैकड़ा माहचार तक के स्ट्रपर नवाब को श्रेगरेज़ महाजनों से कृज़े लेना पढ़ता था। भ महाजनों के सन्तुष्ट रखने के लिए मालगुज़ारी वसूल करने का देका दन्हों को दिया जाता था। प्रज्ञा से उनका कोई सम्बन्ध न था, इसलिए उनको तरह तरह के श्रवाचार करने में भी किसी प्रकार का संकोच न होता था। नवाब की श्रोर से ज़रा सी भी स्वतंत्रता कम्पनी की खांचों स्वटकती थी। ईसलेंड के राज-धराने के साथ मवाबों के पत-व्यक्षार से वेलेज़्ली बहुत चिड़ता था। जनकी पटना, श्रेगरेज़ों के प्रति श्रुता खार प्रजा के क्या खुता चिड़ता था। उनकी पटना, श्रेगरेज़ों के प्रति श्रुता श्रीर प्रजा के क्या खायाचारों के विल्लाते हुए, उसने ध्यानी नीति का बड़े ज़ोरों से समर्थन किया है। इस पर एक इतिहासकार का कहना है कि भेड़ का वप करने के लिए श्रीर श्रपना हर समय समर्थन कर सकता है।

तंजीर की भूतगढ़ा—राजा तुलजाजी के केाई सन्तान न यो। मरते समय उसने सरकोजी नाम के एक लड़के की गोद लिया था। जिस उंग से यह गोद लिया गया था, उसमें कुड़ क्ताइ। या, इसलिए खंगरेज़ों की सलाह से तुलजानी का माई खमरिलंड गई। यर विश्वा दिया गया। उसके साथ मर १०६६ की सन्तिय करके खाँगरेज़ों ने उसके तंजीर का राजा मान लिया। वाद में "पंडिकों की सलाह" से पता लगा कि गदी का प्रथिकारी वास्तव में तुलजाजी का दत्तक पुत सरकोजी है। इसके खलिरिक अमरिलंड का शासन भी ठीक नहीं है। इस "अन्याय" को दूर करने के लिए शव सरकोजी को गदी पर विश्वाना निश्चित किया गया। सरकोजी की रिया एक पादड़ी की निगरानी में हुई थी। वह देखेजुली की स्व गर्वों की सामने के लिए तथा था। कर्नल येयड की राय में राजा अमरिलंड एक पोग्य शासक था थीर करने लिए से से हुई की नहीं किया पा नहीं किया था। येकेजुली की शां में से साम नहीं किया था। येकेजुली की शां में से साम नहीं किया था। येकेजुली की शां में से मान करके वह खपनी वधी-खुधी स्वतंत्रता हो योगान चाहता था, यही

१ इटन, वेलेजली, ए० ५७।

उसका सबसे बड़ा थपराध था। बहुत दिनों से अंगरेज़ रेज़िंडेंट उसको हाथ में लाने के लिए साम, दाम, दड़, भेद से काम ले रहा था। सफलता न होन पर उसके। गही से उतारने के सिवा श्रीर कोई उपाय न था। वेलेज़्लो की राय में उसके शासन की जांच करने के लिए किसी कमीशन के नियुक्त करने की श्रावस्वकता न थी। इस जांच-पड़ताल से ''तंजार की प्रज्ञा के सुख श्रीर सहिद्दि में बड़ी बाधा पड़ती।'' इस तरह राजा ध्रमरसिंह गड़ी से उतार दिया गथा। सरकोजी के साथ नई सन्धि कर लो गई, जिसके अनुसार पेंशन देकर वह तंजार के लिए में स्व दिया गथा। सरकोजी के साथ नई सन्धि कर लो गई, जिसके अनुसार पेंशन दकर वह तंजार के हिल्ले में स्व दिया गया धीर शाय का शासन ध्रमरेज़ों के हाथ में सा गया।

श्रवध के साथ ज़वरदस्ती-वेलेज़ली कीराय में अवध सुरचित र्ने था । नवाब वजीर की सेना किसी काम की न थी । उसकी स्वयं श्रपनी रचा के जिए ग्रेंगरेजो से प्रार्थना करनी पडती थी। श्रवध की निर्वलता से कम्पनी की अपने राज्य की रजा के लिए भय है। रहा था। अवध की पश्चिमीत्तर सीमा पर मराठे। की शक्ति वड रही थी। जर्माशाह श्राक्रमण करने की वरावर धमकी दे रहा था। बनारस से भागकर बज़ीरश्रली ऊथम सचा रहा था। इन शत्रश्रों के। रेकिन के लिए अवध में काफ़ी ग्रॅंगरेजी सेना न थी। जो सेना थी भी उसी का खर्चों चलाना नवाब के लिए कठिन हो रहा था। शासन-व्यवस्था ठीक न होने से नवाब वज़ीर की श्रामदनी घट रही थी। किस्ता के बराबर मिलने की उससे त्राशा न थी। त्राँगरेज़ महाजन धन चुस रहे थे। शासन में सुवार करने के लिए नवाब श्रशक था। दिसम्बर सन् १८१८ के एक निजी पत्र में इन दोवी की दूर करने के उपाय बतलाते हुए बेलेज़्ली लिखता है कि मराठो श्रीर नर्माशाह से रचा करने के लिए "देाश्राव पर श्रधिकार कर लेना चाहिए।" नवार की निकम्मी सेना की, जिससे स्वयं नवार की भय रहता है. तेाड़ देना चाहिए श्रोर उसकी जगह पर कम्पनी की घोड-सवार तथा पैदल सेना बढा देनी चाहिए 1º

१ वेळेचला, डेसपैचेज, वि०१, ५० ३८६-८७।

इस तरह टीपू से युद्ध ख़िड़ने के पूर्व ही अवन के विषय में वेजेज़जो की राय निश्चित हो गई थी। युद्ध से निश्चित्त होने पर नवस्वर सन् १०६६ में उसने नवाय की अपनी सेना तोड़ने और अंगरेज़ी सेना बढ़ाने के लिए लिख भेजा। नवाय की स्वीकृति विना मिले ही अवच में अँगरेज़ी सेना बढ़ा दी गई और उसका ख़र्चा नवाब से मांगा जाने लागा। वेजेज़जो की राथ में नवाब की स्वीकृति की कोई आवस्यकता नधी स्वीकि सर जान शीर के साथ जो सन्य हुई थी, उससे अवच की रवा का भार कस्पनी ने ले लिया था। इसलिए मण की आयंका होने पर कस्पनी के अपने सेन वहा देने का अधिकार या और उसका ख़र्च देने के लिए नवाब मजदूर था।

नवाय वज़ीर का कहना था कि मैं किस्तों के चरावर भ्रदा कर रहा हूँ, सेना वढ़ाने की केाई धावस्यकता नहीं है। श्रवनी निज्ञ की सेना तोड़ देने से मेरा वड़ा श्रवनात होगा। विद्ध जो सिन्ध में यह वचन दिया गया था कि "मीरूसी राज्य, सेना तथा प्रजा पर मेरा पूरा श्रविकार रहेगा" परन्तु सेना का प्रवन्य द्वीन जेन से मेरा क्या श्रविकार रहे आपना ? चेलेज़ जी की दिष्टे में नवाय का यह उत्तर "श्रदता-पूर्ण" था। बसन कहना था कि सेना बढ़ाने की आवश्यक्ता है था नहीं, हसका निर्णय गयान का यह कर सकता है न कि नवाय। उसने स्वयं माना है कि वह शासन में सुवार करने के श्रवोग्य है, ऐसी दशा में समय पर किस्तों का श्रवा होना श्रसन्यव है।

"जाल मे फैंसी हुई चिड़िया की तरह नवाब फटफटा रहा था।" मस-मद से उतरकर देश से बाहर चले जाने तक की नवाब ने धमकी दी, परन्तु गवर्नर-जनरल पर इसका भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। कहें महीनें तक धापस में पन्न-ज्याहार होता रहा। नवाब को अपमानित करने और उत्तर आर्जा कहने में वेलेज़्जों ने अपने पत्रों में कोई बात उठा न रहा। धब केवल मोर्जा सेता बढ़ाने से ही वेलेज़्जों के सन्तोप न मा, श्खुत अबध के सम्पूर्ण शासन के। कम्पनी के हाथ में लेना उसका मुख्य उद्देश्य था। इसकी प्राप्ति में वह किसी प्रकार की वाचा की सहन न कर सकता था। वनवरी सन् १=०१ में नवाब

१ वेलेजली, डेसपैनेज, जि॰ २, ए० ४२६।

को जिला गया कि वा तो वह तंत्रोर के राजा की सरह पँधान स्वीकार कस्के जुपचाप अलग पढ़ा रहे, या अंगरेज़ी सेना का यहाँ तक का लुची देकर आगे के लिए अपना आधा राज्य कम्पनी को दे देवे। अप्रैल में रेज़ीड़ेंट कर्नेल स्काट को जिल दिया गया कि यदि इन शर्तों के मानने में नवाब हीला-हवाला करे, तो दीआव और रुहेलसंड पर ज़रदस्ती प्रधान कर जिया जाय। पनाव के विरोध की धोर रुहेलसंड पर ज़रदस्ती प्रधान कर जिया जाय। देवा नवाब के विरोध की धोर रुहेलसंड पर नवाब के विरोध की धोर रुहेलसंड पर जाया न दिया गया, उलटे उसकी चेतावनी दी गई कि इन शर्तों के न मानने का परिणाम "उसके राज्य, तथा उसके संग्रां के लिए अच्छा न होगा।"

लासनंज की सन्यि — खुलाई सन् १ = ० १ में यातीं को मंजूर कराने के लिए गर्नर-नगरल का भाई हेनरी ललनक भेजा गया। थोड़े दिन वाद स्वयं गर्नर-नगरल का भाई हेनरी ललनक भेजा गया। थोड़े दिन वाद स्वयं गर्नर-नगरल भी कलकता से चल पढ़ा। खरनी रचा का कोई उपाय न देखकर नवस्यर सन् १ = ० में नवाय को सन्त्रिय पर हरताचर करने पड़े। इस सन्यि से दोग्राव और रुहेल खंड के कुछ ज़िले कम्पनी के मिल गये। देखेल ती ने खुंटकर खबय की सीमा पर के जिलों को लिया। इन ज़िलों के निकल जाने से मराठा या जन्य किसी चाहरी ग्रांक से खबय के राज्य का सम्बन्ध न रह गया। चोरों ग्रांत के ज़िलां पर व्यंगरेज़ों का श्राधकार हो गया। नवाय की सेना घटा दी गई श्रीर द्यावस्थकता पड़ने पर विना खूर्चा लिये हुए नवाय की सेनिक सहायता करने के लिए वचन दिया गया। ग्रंतर क्षान्तर किया। सलाव से सेनिक सहायता करने के लिए वचन दिया गया। ग्रंतर क्षान्तर किया। स्वाव से सेनीक सहायता करने के लिए वचन दिया गया। ग्रंतर क्षान्तर किया। श्राव से सीनिक सहायता करने के लिए वचन दिया गया। ग्रंतर क्षान स्वाव से सीनीक सहायता करने के लिए वचन दिया गया। ग्रंतर अपने क्षान स्वाव से सीनीक सहायता करने के लिए वचन दिया गया। ग्रंतर क्षान स्वाव में स्वाव ने हित्तर वाल को ख़ान करना स्वावत किया।

खबप में श्रेगर्रहों सेना पढ़ाने की कोई शायरपकता न थी। ज़मीशाह खपने ही मताड़ों में फैंसा हुआ था, उसके भारतवर्ष सेटिन की कोई सम्भावना न थी। वज़ीरखली से कोई ऐसा भय न था। सिन्ध्या को पूचा के मताड़ों से ही फुरसत न थी, उसका प्यान उसके की श्रपेण दिखा की भीर ही श्रपिक था। नवाब की निज्ञी सेना के चटाने का प्रस्ताव पिकुली सन्धियों के समैधा विरुद्ध था। नवाब के ज़िम्में कोई किस्त बाकुंग थी।

१ बेलेजली, डेसीपेचेज, जि०२, पृ०४९३-५०३।

करवनी की मींग परायर बद्दती जाती थी। वीस पर्वास लार रवया सालाना से यद्गते यद्गे यह रक्षम एक करोड़ पैतीस लाए तक पहुँच गई थी। जब नवार ने हतनी यद्गे रक्षम देने में अरनी असमर्थता प्रकट की तब उसका आधा राज्य हीन लिया गया। यन १७५० में कानैवालिस ने और सन् १७६८ में सर जान शोर ने ज्ञांसन में हस्तचेष न करने का वचन दिया था। परन्तु इसका कुछ भी ध्यान न रखकर अमेरेज़ अकृती की सलाह से ज्ञासन करने के लिए नवाय से कहा गया। इंग्लेंड लीटने पर, पाल नामक एक अमेरेज़ की सहायता से, जो यहुत दिनों तक अवय में रह सुका था, इस सम्बन्ध में वेलेज़ती पर भी पालांगेंट में अभियोग चलाने का प्रयत्न किया गया, परन्तु सफलता न हुई।

श्चव्य का शासन--नवाय से छीने हुए ज़िलों का हेनरी वेखेज़ली लेफ्टिनेंट-गर्जर बनाया गरा। यह गवनैर-जनरल का छोटा भाई या श्रीर . उसके प्राइवेट सेकेटरी का काम करता था। हेनरी वेलेज़ली कम्पनी का नाकर न था। उसकी नियुक्ति से कम्पनी के संचालक वेजेज़ली से बहुत चिद्र गये। भन्त में उनकी भाजा से हैनरी के। यह पद छे। इना पड़ा। इन ज़िलों में थेंगरेजी कानून-कायदे जारी कर दिये गये । जनता के रीति-रिवाजी का कुछ भी ध्यान न रसा गया। इसका परियाम यह हुआ कि अदालतों द्वारा न्याय की क्रवेबा ग्रधिकतर श्रत्याचार होने लगा । मनमाना लगान लिया जाने लगा. जिससे थे। हे ही दिनों में इन ज़िलों की धामदनी बहत बढ़ गई। नवाय से जितना रुपया नकृद मिलता था, उससे कहीं श्रधिक इन ज़िलों से मिलने लगा। नवाय सादतश्रली ने भी सुधार का प्रयत किया। उसने मालगुजारी वसल करने के लिए राज्य की 'चकलों' श्रीर 'इलाकों' में वाट दिया भीर उनको ठेडे पर उठा दिया। हेनरी लारेंस का कहना है कि वह एक थेगय व्यासक था। यदि उसके साथ श्रद्भा वर्ताव किया जाता तो बहुत कुछ सुधार होने की सम्मावना थी । श्रेंगरेज़ रेज़ीडेंड बराबर उसके शासन में बाधा बालते थे थीर किसी प्रकार की उसति न होने देते थे । तिस पर भी घोड़े ही काल में उसने खुजाने की धन से भर दिया था।

सुरत का ग्रपहरण--भारतवर्ष श्राने पर खँगरेजों ने पहले पहल सुरत में ही पैर जमाया था। सर् १७५६ में उन्होंने जैसे तैसे किले पर कब्जा कर लिया ग्रीर नवाब के साथ सन्धि करके दोहरा शासन चला दिया। इस सम्बन्ध में एक दच यात्री का कहना है कि कानून-कायदे सब श्रॅगरेज़ों के हाथ में थे, तिमपर भी नवाव के। गड़ी पर बिठलाये रखने का ढोंग दिखलाया जाता था। ग्रेंगरेजों की मांगें वरावर बढती जाती थीं। वेलेज़ली की राय में नवाय का शासन ठीक न था थीर रचा के लिए सेना बढ़ाने की भावश्यकता थी । नवात्र के मरने पर धॅगरेज़ी सेना सुरत पहुँच गई थीर उसके भाई की . पेंगन स्वीकार करके सुरत का शासन ग्रेंगरेजों के हाथ में छे। इ देना पड़ा। वह एक लाख रुपया सालाना देने के लिए तैयार था, पर वेखेज़ली की उतने से सन्तोप न था। सुरत के अँगरेज मतिनिधि की राय में अधिक रूपवा देना नवाब के लिए सम्भव न था, उससे राज्य छीन लेना सरासर विश्वासवात था । वेलेज़ली का कहना था कि शासन थीर सैनिक प्रवन्थ कम्पनी के हाथ में था जाने से ही सरत की दशा सुधर सकती थी, इसलिए उसकी ले लेना कम्पनी का "कर्तव्य थीर श्रधिकार" या। इस सामले में एक लेखक का कहना है कि न्याय तो बेचारे नवाय की श्रोर था, श्रंगरेजों की तरफ केवल चालवाजी धीर धींगाधींगी थी। र

फ़ोर्ट विलियम कालेज—कम्पनी के नैक्स हॅस्लंड से खाते थे। उनको भारतवर्ष का कुछ भी ज्ञान न हेाता था। उनकी शिवा धीर योगयता की खोर भी विशेष प्यान न दिया जाता था। इन होगों को हूर करने के लिए सन् १८०० में बेलेज़्ली ने क्लक्ता में एक कालेज सीलने की योजना नैयार की। रसका कहना था कि सीलह सजह वर्ष के लड़के हॅस्लंड से मेज हिये जाते हैं, भारतवर्ष में उन पर कोई देस-रेस नहीं रहती है, वे मनमाने बा से रहने लगते हैं। ये केवल एक व्यापारिक संस्था के ही जीकर नहीं है। ध्राव

१ निल, हिस्सू ऑक्त शंदिया, जि॰ ६, ५० २९५। २ कठकता रेन्यू, जि॰ ९, ५० ११५।

उनकी राजदूत, मंत्री, जज श्रीर शासकों का काम करना पड़ता है। जब तक उनकी शिवा, येग्यता श्रीर श्राचरण का ध्यान नहीं रखा जायगा, शासन में सफलता होना श्रसम्भव है। इन लोगों के लिए पारचाल राजनीति, विज्ञान श्रीर साहित्य के साथ साथ पूर्वीय इतिहास, भारतवर्ष सम्बन्धी कृत्युनकृत्यदें। श्रीर देशी भाषाश्रों का ज्ञान बड़ा श्राचरपक है। संचालकों की स्वीकृति विज्ञा मिले हुए ही उसने यह कालेज बड़ी भूम-भाम से लेल दिया।

इसमें बहुत से अँगरेज श्रकृतर श्रीर पादड़ी अध्यापक नियुक्त किवे गवे । देशी भाषाएँ सिखलाने तथा रीति-रिवाजों की बतलाने के लिए पंडित श्रीर मोलवी रखे गये। इँग्लेंड से आने पर कम्पनी के साधारण क्रमंचारियें को इस कालेज में तीन वर्ष पढ़ने के लिए नियम बना दिया गया। कम्पनी के संचालक बेलेज़ली से सहमत न थे, कर्मचारियों की शिवा के लिए वे श्रपने को ज़िम्मेदार न मानते थे। इसके अतिरिक्त कालेज के चलाने में वडा खर्च पहता था। उनकी श्राज्ञा के विरुद्ध दो वर्ष तक इस्तीफ़ें की धमकी देकर जैसे-तैसे वह इस कालेज की चलाता रहा। श्रन्त में उसे उनकी श्राज्ञा मानकर इसको तोडना पड़ा। ग्रँगरेज लेखकों का, जा कहते हैं कि भारतवर्ष में शिश्वा-प्रचार के लिए इस कालेज की स्थापना की गई थी, ध्यान रसना चाहिए कि यह कालेज कम्पनी के केवल र्थगरेज कर्मचारियों के लिए खेला गया था । हिन्दुस्तानियों की पड़ाने की इसमें कोई व्यवस्था न थी। उनकी शिवा के लिए वेलेज़ली की कुछ भी चिन्ता न थी। इसमें सन्देह नहीं कि कालेज की योजना से वेलेजलो की दूरदर्शिता थीर योग्यता का परिचय मिलता है। इससे कर्मचारियें की शिवा की त्रीर संचालकों का ध्यान भी श्राकिर्पित हो गया। कुछ दिनों बाद इसी ढंग का एक कालेज हैंग्लेंड में सोला गया, जी बहुत दिने तक चलता रहा।

थार्मिक नीति—वेलेज़्ली भारतवर्ष में ईसाई मत की उग्नीत श्रीर प्रचार के लिए बस्पुरु था। भारतवर्ष में खेगरेज़ों को पथ-अप्ट होते

१ बेलेजली, डेसर्पचेत्र, जि० २, ५० ३२५-५५ ।

हुए देखकर असको बढ़ी चिन्ता हो रही थी। इस देंग को दूर करने के लिए फोर्ट विलियम कालेज में धार्मिक शिवा का सास प्रकथ किया गया था। कालेज का अध्यत नियमानुसार एक पादड़ी ही हो सकता था। इस कालेज से हिन्दुस्त्रानियों को ईसाई बनाने में भी सहायता ली गईं। येकेज़ली की खाड़ा से वाइविल का सात देरी भाषाओं में अनुवाद किया गया। परन्तु धर्म के प्रचार में वह पुर्वधातियों की सी मूल करनेवाला न था। इस सम्यन्ध में यह खाधुनिक ढंग से काम लेता वाहता था। खुले तीर पर ज्वरदस्ती ईसाई यनाना उत्तरी नीति के विषद्ध था। लंका के गवर्नर को स्पष्ट शब्दों में इसके लिए मना कर दिया गया था। बसकी राय में धर्म मचार के लिए उसने जो छुल किया, उससे कोई ''ईसाई गवर्नर'' कम न कर सकता था थीर न किसी ''ब्रिटिश गवर्नर' को उससे अधिक करना ही वाजिव था। धर्म प्रच० में उसके आजा से वाल-हला यन्द कर दी गई। सती-प्रधा की जांच करने और रोकने का भी प्रयत्न किया स्था, परन्तु अधिक सफलता न हुई।

मिस श्रीर फारस — मारतवर्ष की सीमाओं को सुरितत रखने की विस्ता वेलेज़ली को हर समय रहती थी। इसी दिए से उसने माल- कम को तम् १०६६ में फारस भेजा। शाह के साथ मिन्नता की सिन्ध हो जाने से खल के मार्ग से फ़ांसीसी या रुसिगों के भारतवर्ष थाने की विशेष सम्भान्यान रही, नूसरे जागिताह को रोकने का भी अवसर मिल गया। व्यापारिक समन्यान रही, नूसरे जागिताह को रोकने का भी अंगरेज़ों का पर कम गया। फ़ांसी-सिपों की शांक सोड़ में भी अंगरेज़ों को पर कम गया। फ़ांसी-सिपों की शांक सोड़ में भी अंगरेज़ों के दिन्दुस्तानी सेना शिंस भेजी। यह पहला ही अवसर या जब हिन्दुस्तानी सेना श्रीरों की सहायता के लिए सारतवर्ष से बाहर भेजी गई। इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, यह शैक है, पर इससे पेजेज़ां की सुरूपर्यंता का परिचय श्रवस्य मिलता है। यूरोपीय श्रव के समय में पुत्रीय देशों पर आक्रमण करने तथा दिव्हाली सेना वाहर भेजने की प्रवा के सने पत्रा दिवा।

१ इटन, बेलेज़ली, पृ० १२७।

## परिच्छेद ८ सामाज्य के लिए युद्ध

(२)

मराठों की स्थिति-खर्दा की विजय मराठे। की बन्तिम विजय थी।



परन्त इससे वदि किसी की अम नहीं हुव्याधा, तो वह युवक पेशवा था। विजय की वधाई मिलने पर उसका कहना था कि बिना लडे-भिडे सुगलें की बेढब हार थीर मराठों हे गई के। देखकर सुभी दीनें। की पतित शबस्था पर दुख है। रहा है। भगते की इस धवस्था का व्रसाख उस समय का इतिहास है। इस धवसर

सराधा-संद्रल में जो एकता स्थापित की थी वह एक दुर्घटना के कारण थोड़े ही काल में खिल-मिल्ल हो गई।

राघोश के मरने पर नाना फड़नवीस ने उसके वेटे वाजीराव की क़ैंद कर रखा या। वह जानता या कि देशद्रोही राघोवा की सन्तान से मराज्ञ-भंडल का हित होना ग्रसम्भव है। वाजीराव संस्कृत का श्रन्ता विद्वान् या श्रीर उसकी मीठी मीठी वार्ते बनाना ख़ब श्राता था। वह ग्रुस रीति से पेशवा के साथ पत्र-व्यवहार करने लगा। पेशवा तो याद्यक था ही, थे। दे ही काल में उस पर वाजीराव का रंग जम गया। इसके लिए नाना फड़नवीस की कई बार पेशवा की भर्मना करनी पद्मी। इधर कुछ दिनों से उस का स्वास्थ्य विवाद रहा था श्रीर वह बरावर वदास रहा करता था। श्रवत्वर सन् १०३४ में वह छत पर से गिरकर मर गया। ध्र यह माधवराव का गिरकर मरना ही न था वासव में पेशवाई का पतन था।

माधवराव के कोई सन्तान न थी। मरते समय उसने वाजीराव के गर्र पर विठलाने की दुष्डा प्रकट की थी। नाना फड़नवीस इसका परियाम जानता था। सिन्धिया और होलकर की सलाह से वह एक दुक्क पुत्र के गर्रे। पर विठलाना चाहता था, परन्तु वालीराव के पड्वंत्र से नाना का सारा प्रयक्ष व्यथे गया और वाजीराव पेशवा हो गया। वह अपने कुटुम्ब के प्रति नाना फड़नवीस का व्यवहार भूल न सकता था। कमी वह उसके विरुद्ध सिन्धिया के मझकाता था, कमी वह उसके विरुद्ध सिन्धिया के मझकाता था, कमी वह उसके नाता जोड़ता था। पूना में इन दिनों वड़ा हलावल मचा था। कितने ही राजनीतिक दल हो गये थे। सबके अपने स्वाध-साधन की सुम रही थी, मराठा-

१ झाट बक की राय के आधार पर अगरेज शिवशसकारों का कहना है कि नाना के कठिन निवतन से तम आकर पैरावा ने छत से इरक्तर आग्वहला कर छा। इसका कोई विश्वस्त प्रमान नहीं है। तुकोबी होल्डर, अँगरेज नावय रेवीडेंट के पूर्वी तथा मराठी कायनात से यह बात सिद्ध नहीं होती है। किंकेड, हिस्सू ऑक दि मराठा पेएछ, जिंव ३, दुव १७८-८०।

साम्राज्य या देश के हित का ध्यान किसी की भी न था। उधर तुकेाजी होजकर की भी मृत्यु हो गई। वह सीधे स्वभाव का योदा था श्रीर उसने



वड़ी योग्यता से श्रहिष्यायाई की श्राह्माओं का पालन किया था। इन दिने। उसके येटों में भी युद्ध हो रहा था। सिन्धिया श्राह होलकर में गुराना वेट था। होलकर वराने में फूट देखकर सिन्धिया श्रदना मतलब सिद्ध करना चाहता था।

नाना फड़नवीस की मृत्यु—इन फगड़ा में नाना फड़नवीस के कुछ दिनों के लिए चहमदनगर के किले में कैंद्र मी दहना पड़ा। सिन्धिया से तंग ख़ब्कर याडीराव ने उसके फिर एक बार प्रधान सचिव बनाया।

तुकेाची होलकर

परन्तु मराठों की दुर्देश श्रीर अपन अपमान को नाना बहुत दिन नक सहन नं कर सका। माचे सन् १८०० में उसकी सृख्यु हो गई। कर्नल पामर के शब्दों में उसके साथ मराठा सरकार की "बुद्धि और नम्रवा" का भीश्वन्त हो गया। मैकडोनाएड की राय में नाना फड़नवीस निस्सन्देह एक चतुर राजनीविज्ञ था। उसके मुख्य दोपों की बखाने, व्यक्तिगत साहस के श्रभाव तथा उसकी महस्वाकाचा से, जिस पर कभी कभी सिद्धानों की रोकटोक न रहती थी, हुई थी। अपने जीवन के हु लमय अन्तिम समय में भी उसने एक सच्चे देशभक्त के भावों से के सा लिया, इसको मराठा तथा आगरेज दोनो ही ने माना है। इसके लिए उसकी विजनी मरासा की जाय थीडी हो। अपने लिए क्या परिवाम होगा इसका विजनी कुछ प्यान किये हुए

उसने प्रवन विश्वास के श्रमुतार वानीराव के सदा उसके हित की सलाह दी। यदि मराठा शासन विमा श्रमरेजों की सहायता के फिर श्रच्छी तरह चलाया जा सकता था, तो वह लार्ड वेलेजली के प्रसाव को मानकर अगरेजी सेना जुलान के सवया विरुद्ध था। श्रमरेजा का वह श्रादर करता था, उनके चिर्म की संख्वा तथा उनके शासन की रहता की वह प्रशसा करता था। परन्तु



नानः पद्नवीस

राज ीं कि राष्ट्र की दक्षि से बागरेगा का नव बीर उनकी जलन उसस अधिक किसी के। न थी। यह जानता था कि गणनर जनरल के इच्छानुसार सेगरेग का पैर जमान की बाह्मा दन का सन्तिम परिचाम यह हागा कि उनका स्थान सयको दवा लेगा। ''ब्यक्तिगत जीवन मे यह वड़ा सरयवादी, द्यावान, दानी श्रीर मितव्यवी था। अपने समय की पायन्दी के लिए उसने बड़े कड़े नियम बना रखेथे। सब काम वह स्वयं कैसे करता था, इसका श्रनुमरन करना कठिन है।"

वेसीन की सन्धि-मराठों की क्टूट में ही बॅगरेज़ों का सबसे ब्रधिक लाभ था, इसको वेलेज़ली श्रच्छी तरह जानता था। इसी लिए जब से वह ष्टाया था, इस फुट के फैलाने में उसने कोई कसर उठा न रखी थी। कभी वह सिन्धिया के दवाने के लिए भोसला से सन्धि का प्रस्ताव करता था, र कभी सिन्धिया की पूना से हटाने के जिए ज़र्माशाह का भय दिखलाता था। कभी वह पेशवा की नाना फड़नवीस और सिन्धिया के एंजे से छुड़ाने का विश्वास दिलाता था, कभी फिर से प्रधान सचिव बनवाने का वचन देकर नाना फडनवीस की अपने पद्य में मिलाने का प्रयत करता था।8 परन्त इस समय तक कोई महाटा राजा या सरदार उसके जाल में न फँसा था। नाना के मरने से श्रॅगरेज़ों के मार्गका एक बढ़ा भारी कटक दूर हो। गया। पना में भी ऐसी घटनाएँ होने लगीं, जिनमें घपना मतलब सिद्ध करने के लिए वलेजली के। श्रव्हा श्रवसर मिल गया । यशवन्तराव हे।लकर की श्रनुपस्थिति में सिन्धिया ने उसके भाई की बड़ी निर्देयता से भरवा डाला। बदला लेने के लिए होलकर ने पूना पर चढ़ाई कर दी, जिसमें सिन्धिया थीर पेशवा की हार हुई । बाजीराव भाग गया । होलकर ने राघोवा के दुसक पुत्र श्रमृतराव के लुडके के। गड़ी पर बिठला दिया।

१ मैकडोनाल्ड, नाना फडनवीस, १० १५६-५७।

२ इस सम्बन्ध में, ता० ३ सार्च सन् १७९९ के एक पत्र में, वरार के रेजीडेंट कोच्युक को खिला गया कि सीन्ध के बास्तविक छद्देश की गुप्त रखकर यह दिखलाना चाहिए कि सीन्ध टापू के विरुद्ध को चारही है। डेसपैचेंब, वि०१, प० ४७९-८०।

३ माट इफ, पु० ५४०।

४ कर्नल पामर के नाम निजी पत्र, डेसपैनेज, जि० १, प्० १११-१२।

तिस बात को नाना फड़नबीस और सिन्धिया चार वर्ष से टाल रहे थे, जिसके लिए बेलेज़ली ने कोई कसर उठा न रसी थी, वही बात अब आप ही आप सम्भव ही गई। पुना से भागकर बाजीराव ने अंगरेज़ों से सहायता मांगी। उसने उनकी सब शर्तों को स्वीकार कर लिया और दिसम्बर सन् १००२ में अंगरेज़ी जहाज़ पर वेसीन पहुँचकर निवन्ध्य पर हाजार कर दिये। उसने अपने एचं से अंगरेज़ी सेना को रस्ता-स्वीकार किया और दुसके लिए २६ लास रुप्या सालाना की आमदनी के जिलों को दे देने का वचन दिया। यूरोप के किसी अन्य निवासी को अपने यहाँ नौकर न रसने तथा किसी राज्य से विटिश सरकार की इच्छा बिना युद्ध या सिक्य न करने की भी प्रतिज्ञा की, और निज़ान तथा गायकवाड़ सम्बन्धी मनहों में अंगरेज़ों के पंच मान लिया। यंगरेज़ों ने उसके फिर से गरी पर विख्ला देने और बात्यर समात हिया। इसरे तथा करने का वचन दिया। इस सरह गड़ी के लाल्य में पहुकर सातीराव ने राष्ट्रीय सम्मान और स्वतंत्रता के अंगरेज़ों के शाव करने दिया। साथेया के नेटे से इसके अवितिष्क और आशा ही ज्या की वा सकती भी १

कानंवालिस के मैसूर-सुद्ध की व्यालेचना करते हुए क्रांसिस ने टीक कहा पा कि हिन्दुस्तानी राजा व्यने तारकालिक लाभ के लिए पर्यों की तरह उस्सुक रहते हैं। व्यन्ता मतलब सिद्ध करने के लिए प्रपाने की हुँ हैं निज्ञालने में ये पुरे पशुर होते हैं। उनके शुनने में उनहें किसी मजार का संजेप नहीं होता है। मुस्द्र, स्थायी तथा दूरवर्ती लाभ का उनहें कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। यदि ऐसा न होता तो क्या यह सम्भव पा कि वंगाल के नवालों का नारा, प्रवच के नवालों की प्रधीनता भीर स्वयं वादशाह तथा अन्य राजाकों को, जे। जिदिया निम्नता के रिकार वन शुके हैं, निगाह में सरते हुए भी ये ऐसी सन्धिया करते, जिनमें उनके हमारी सहायता मांगने ही सायरवकार पड़ारी ?

१ फॉस्टर, भन्त्रपंत कीम दि स्टेट देवने ऑक छाड़े बार्नेबाडिम, ति० १,

सन्धि का परिएाम-पेशवा मराठों का नेता था। गवर्नर-जनरल की राय में उसके साथ सन्धि हो जाने से सारे मराठा-मंडल से सन्धि हो गई । उसे त्राशा थी कि इससे ''देश भर में शान्ति स्थापित हो जायगी "। परन्तु परिणाम उलटा हुन्ना, शान्ति की श्रपेदा घोर युद्ध छिड़ गया। 'बोर्ड श्रॉफ कंट्रोल' के सभापति केसलरी की पहले ही से इसका भय था। श्रार्थर वेले-ज़ली को भी ऐसी ही श्राशका थी, यद्यपि इस समय वह सन्धि का पूरा सम-र्थन कर रहा था। १ पेशवा मराठा-मंडल का नेता त्रवश्य था, पर इस समय वह निर्वेल हो रहा था। ऐसी दशा मे यह श्राशा नहीं की जा सकती थी कि मराठा-मंडल के श्रन्य सदस्य बेसीन की श्रपमानजनक सन्धि को जुपचाप स्वीकार कर लेंगे। यह बात नीति-निपुण गवर्नर-जनरल की समझ में न थाई हो, ऐसा अनुमान करना उसकी दुरदर्शिता में सन्देह करना है, जो ठीक नहीं जान पड़ता। वास्तव में इसका परिशाम उससे भी छिपा न था, पर श्रमती युद्ध के समर्थन के लिए पहले शान्ति पर जोर देना श्रावश्यक था। युद्ध बिड़ जाने पर कहा जाने लगा कि चाहे यह सन्धि होती या न होती युद्ध श्रनिवार्य था। सन्धि कर लेने से युद्ध में भी सुगमता है। गई थ्रीर विजय द्वारा शान्ति स्थापित हो गई। दोनों ढंग से सन्धि का यह विचित्र संदर्शन था।

यहाँ पर यह भन्न होता है कि मराठे स्वतंत्र थे, उनके कारों में हस्तंत्रें की इस समय क्या आवश्यकता थी ? उत्तर में कहा जाता है कि मृत्तिसिये का मय था। यह मय जेसा कुन् था दिख्याया जा जुका है। दूसरा कारण यह वतलाया जाता है कि सिन्धिया, मोंसला और होलकर के पास वहीं मही सेनाएँ थीं, जिनका रार्च चलाने के लिए वे प्राय. लूट-मार करते थे। कम्पनी तथा उसके मित्र निजात और मेंसुर के राज्ये पर उनके आक्रमण की

१ बेलिंगटन, डेसपैचेन, स० ओयन, भूमिका १० ४८-५०।

२ इटन, वेलेजली, ५० ८९।

श्राशंका थी। १ इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना श्रावरयक है कि मराठों के हन दिनों अपने ही भगड़ों से लुटी न थी, फिर अन्य राज्यें पर श्राक्षमध्य का कहना ही क्या था? यह भी कहा जाता है कि पेशवा ने छँगरेज़ों से सहा-यता मोंगी थी, उसकी सहायता न देना केवल नीति-विरुद्ध ही नहीं विश्व "नीचता" थी। 1 परन्तु जब कम्पनी के परम मित्र निज़ाम पर संकट पढ़ा था, तब यह उदाराता कहीं चली गई थी? इसके खितिरक होतकर को, जिसने वाजीराव को निकाल बाहर किया था, दंड देने की क्या व्यवश्या की गई थी? मराठों के मताई में पढ़ने की श्रावरयकता भले ही न रही हो, सन्य का तास्कालिक परिष्णाम दुढ ही हुआ हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि अन्ततः अंगरेजों का इससे पूरा लाभ हुआ। सिडनी खोयन का कहना है कि इस समय तक भारत में एक 'जिटिश साम्राज्य'था, परन्तु इससे कम्पनी है हो इस समय तक भारत में एक 'जिटिश साम्राज्य'था, परन्तु इससे कम्पनी है हो मारत का साम्राज्य' था गया। उत्तर, दिख खोर पूर्ण में खाँग-रेज़ों का प्रभुल स्पापित ही हो जुका था, यब पश्चिम के मराठा साम्राज्य में भी उनका सालंक जम गया। १

वाजीराय की वापसी—अर्थन सन् १ म०३ में आर्थर वेलेज़लों ने एक वड़ो सेना के साथ पूना आकर वाजीराव को फिर से गई। पर विठला दिया। वेसीन की सन्धि से चिड़कर सिन्धिया और भेंसला ने बाजीराव का साथ नहीं दिया। होतकर भी जुपचाप रहा और बेवारे अस्तराव ने पेंग्रन स्वीकार कर लो। पेंग्रवा की रहा के लिए पूना में और देजी सेना रख दी गई। गर्कर-जनरल लिखता है कि अधिकांग्र मराठा जागीरदार वाजीराव के पन में में और बात विकार कि से गई। पर विठलाने में सहायता देने के लिए तेया थी। यह ऐसा न होतर तो भी उसके सत्वाद पर विठलाने का प्रयत्न पूरेरन ही होड़ देता। प्रजामत के प्रतिकृत मराठों पर किसी शासक का रखना 'न्याय और

१ मालकम, हिस्ट्रो ऑफ इंडिया, जि॰ १, १० २४९।

२ हटन, वेलेज़लो, पृ० ९०।

३ विलिंगटन, डेसपैचेज, भूमिका, ए० ४६।

बुद्धि" के विरुद्ध था। १ दिनिया के जागीरदारों के सम्बन्ध में शार्थर वेलेज़की लिखता है कि जब तक खूब सेना एकत्र करके उनके यह श्रन्छी तरह नहीं दिखलां देति जब तक खूब सेना एकत्र करके उनके यह श्रन्छी तरह नहीं दिखलां देतिया जायना कि हम विना श्रपना मतलव सिद्ध किये हुए नहीं हरेंगे, तब तक वे हमारा साथ न देंगे। १ यदि गवर्नर-जनरल के कथनानुसार श्रपिकांश जागीरदार बाजीराब के ही पच में थे, तो फिर इस सैनिक भय के दिखलाने की क्या श्रावश्यकता थी ? प्रजा उसके श्रद्धाचार से पीदित थी, इसी की श्रन्ता से सिन्धिया ने पूना में लूट मचा रखी थी। फिर उसके साथ प्रजा की सहानुभूति कैसे हैं। सकतीं थी ?

याजीराय की स्थिमस्यता गवर्नर-जनरल से हिपी न धी । उसकी राय में यह निर्वेल, कपदी और शासन के स्थीग्य था । सार्थर का कहना था कि सार्यजीनक वातों का तो उसे कभी ध्यान ही न स्थाता था । उसका व्यक्तिगत जीवन ''मयंकर'' था । यदि प्रजा के हित का ही ध्यान या तो स्थातराय, जो सार्थर के शब्दों में "वे वादे योगय" था, पेशवा वेपें न बनाया गया ? उत्तर में आर्थर के शब्दों में "वे वादे वोगय" था, पेशवा वेपें न बनाया गया ? उत्तर में सार्थर का, जो स्थान भाई की तरह नीति-नियुण न वा, स्पष्ट शब्दों में कहना है कि यदि वह चिद्रोह करता तो स्थारेज़ों के मार्ग में वाजीराय से भी वक्तर केटक होता। वह यह दिक हो कि शासक की स्थाग्यता ही में स्थारोज़ों का हित था।

सिन्यिया श्रीर भींसला—प्ना दरवार से सिन्धिया का हराने के लिए चेलेज़ली पहले ही से प्रयत्न कर रहा था। वह जानता था कि शिन्धिया की उपस्थित में वाजीराव का फॅसना ध्वसम्भर है। ह्यलिए पहले बसके उत्तरी भारत में जुर्नाचाह के ध्याक्रमण का भव दिख्लाया गया। इस पर भी जब वह नहीं हरा, तब उसके विरुद्ध निज्ञाम श्रीर भींसला के साथ गुप्त सन्धिक का प्रयत्न किया गया। इस में भी ध्यसक्तता होने पर यह दिख्लाया

१ बेटनहो, उसपैनेव, जि॰ ३, प० ४२-४३ ।

२ बेलिंगरम, देसपेचेत्र, ए० २००-२०१ ।

३ वही, ५० ३६७ ।

४ वर्षी, ए० ३६७।

जाने लगा कि उत्तरी भारत में सिन्धिया के राज्य में खशान्ति फैली हुई हैं। सन् १७६६ में ही क्लार्क की खब्च की सीमा पर सेना एकत्र करने के लिए खाजा दें दी गई थी! साथ ही साथ यह भी लिख दिया गया था कि सिन्धिया या उसके सुवेदार खम्बाजी के कारण पूछने पर यह कह देना चाहिए कि धवध का पदण्युत नवान ववीरखली बनारस से भागकर जर्माजाह के पास तानेवाला था। उन दोनों के प्राक्रमण को रोकने के लिए ऐसा करना पड़ा। इतना ही नहीं यह भी कह दिया गया था कि लड़ाई खिड़ते ही राज्युत राजाधो को खपने पच म मिला लेना चाहिए और सिन्धिया के छुटुनियेथ तथा नोकरें। की, जो उससे खसन्तुष्ट हो, सहायता का वचन देकर भवकाना चाहिए। इस समय उनका गुस रखना खावश्यक था। सिन्धिया के हार में सिन्धिया के हिम्म सिन्धिया के सिन्धिया सिन्धिया के सिन्

सिन्धिया के विरुद्ध मोसला को हाथ में लाने का काम के।लमुक की सोंचा गया। परन्तु टीपू के पतन से अनरेजा की राफि इतनी वह गई थी कि भोसला मराठों की रखा के लिए चिन्तित हो रहा था। मई सन् १८०३ में निराह्य हे।कर के।लनुक चापस चला गया। भोसला ने दो प्रतिनिधियों को पूना भेना और सिन्धिया तथा है।लकर के परस्तर पैर की सिटाने का बहुत पुद्ध प्रयक्ष किया, परन्तु बेसीन की सन्धि हो जाने से उसका बना बनावा काम विगढ़ गया।

मराठों का दूसरा युद्ध — वेसीन की सन्त्रि के सम्बन्ध में सिन्धिया या अन्य किसी नराठा राजा से कोई परामर्थ नहीं किया गया था। उसकी क्या शर्ते थीं, इसका भी उनको ठीक ठीक पता न था। सिन्धिया और भीसला की राथ में सिन्ध के पूर्व अँगरेजो तथा पेशवा का उनके साथ परामर्श करना कर्तव्य था। जब सिन्धिया, होलाकर और भीसला की सिन्ध के समाचार मिले, तब उन लोगों ने इस सम्बन्ध में परस्पर विचार करना आवश्यक

१ ता० ८ मार्चका "ग्रसपत्र", टेसपेचेत्र, जि० १,पृ० ४८७-९१ ।

समसा। इसी उद्देश्य से फ़रवरी सन् १८०३ में सिन्धिया उजीन से चलकर परहानपुर पहुँचा। यहीं उसको खँगरेज रेजीडेंट कालिस मिला। महैं में नागपुर से भोसजा भी चल पढ़ा। कालिस की राय में इन दोनों का उद्देश्य पूना की त्रीर बड़ने का था। इन दोनों के मिलने में वह खँगरेजों का हित न समम्ताथा। वह सिन्धिया का स्पष्ट भत जरदी जानना चाहता था, इसी लिए निजाम की सीमा से सेना हटाने का खाग्रह कर रहा था। ता० २७ मई को कालिस के बहुज और देने पर सिन्धिया की श्रीर से उसको विश्वास दिलाया गया कि खंगरेजों के मार्ग में वह किसी प्रकार की याथा नहीं उत्तका चाहता। कहा जाता है कि इसी खबसर पर सिन्धिया ने यह मी कहा कि भौसला से मेंट होने के बाद कहा जा सकता है कि "युड मोग या मिन्य"।

यरार में मलकापुर नामक स्थान पर सिन्धिया थोर भोसला की मेंट हुई। इन दोनो ने कालिस की विश्वास दिलाया कि निजास के राज्य की सीमा पार करने या पूना की थोर वहने का उनका कोई विचार नहीं है। येसीन की सिन्ध की राष्ट्रा कर राज्य की सीमा पार करने या पूना की थोर वहने का उनका कोई विचार नहीं है। येसीन की सिन्ध की राष्ट्रा के सहान था हमाना की सिन्धा को केवल प्रमाया हो सकता था। इस पर ता॰ २२ जुलाई की सिन्धिया थोर भोसला ने कहला भेजा कि यदि जनरल वेलेजती अपनी सेना लेकर हुट जाय, तो वे भी वरहानपुर वापस चले जायँगे। ता॰ ३१ जुलाई के एत्र म सिन्धिया ने सार्वर्त-जनरल को भी स्पष्ट लिख दिया कि इस समय तक पेशवा ने सिन्ध के विपय मं मुक्ते कुछ नहीं लिखा है, सब हाल जानने के लिए में पेशवा के यही दून भेज रहा हूँ। पेशवा, भोसला तथा थ्या मरादा सरदारों के साथ मेरे जो परस्पर के प्राचीन सम्बन्ध है, यह उनमें येसीन की सिन्ध से कोई स्व पर नहीं वहती है, तो उसके विषद जाने का भेरा कभी विचार नहीं है। इस पर का वेहई उत्तर नहीं पित्ता प्राचीन सम्बन्ध है, यह उनमें येसीन की सिन्ध से कीई स्व पर का वेहई उत्तर नहीं पित्ता परा निवास की सिना से हरने के लिए कोई वारोक भी निश्चित नहीं की गई थीर न थैरोनी सेना हराने के लिए कोई वारोक भी निश्चित नहीं की गई थीर न थैरोनी सेना हराने के लिय को कीई वारोक भी निश्चित नहीं की गई थीर न थैरोनी सेना हराने के लिय को कीई वारोक भी निश्चित नहीं की गई थीर न थैरोनी सेना हराने के लिय को कीई वारोक भी निश्चित नहीं की गई थीर न थैरोनी सेना हराने के विषय म

१ वेलेजली, डेसपैचेन, जि॰ ३, ५० २५०-५१।

ही कुछ कहा गया। ता॰ ३ श्रमस्त के। कार्लिस दरवार छे।डकर चला गया और ता॰ ६ श्रमस्त के। श्रहमदनगर पर श्राक्रमण करके सेनाध्यच श्रार्थर वेलेजली ने युद्ध की घोषणा कर दी।

युद्ध पर विचार—सिन्धिया श्रीर भोसला वेसीन की सन्धि से श्रसन्तुष्ट श्रवस्य थे, पर इस युद्ध मे पडने का न उनका विचार ही था श्रीर न पे तेवार ही थे। तार १६ अप्रैल के पत्र में स्वय गवर्ना-जनरल गप्त कमेटी की लिखता है कि सिन्धिया बराबर श्रेंगरेजों से मगडा बचा रहा है। भॉसला से बेसीन की सन्धि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आशका नहीं है। सिन्धिया. होलकर ग्रोर भोंसला श्रारमरचा के लिए एक गुटु बनाना चाहते हैं, जिससे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शतसा का भाव सिद्ध नहीं होता है। १ ता० २३ श्रप्रैल के पत्र में श्रार्थर वेलेजली ने भी स्टिवेंसन से ऐसे ही विचार प्रकट किये हैं। ता॰ १४ मई के पत्र में पूना का रेजीडेंट कर्नल क्लीज भी गुप्त कमेरी के बिखता है कि किसी शत्रता के भाव से सिन्धिया इस गृह में शामिल हो यह''बिलकल श्रसम्भव'' है। सिन्धिया श्रोर मॉसला ने कोई श्राक्रमण नहीं किया था। उनकी सेनाएँ उनके राज्य में थीं, तब भी श्रार्थर वेलेजली के हुटने पर वे बरहानपुर वापस जाने के लिए तेयार थे श्रीर गवर्नर-जनरल तथा रेजीडेंट कालिंस के अपनी मित्रता का सब तरह से विश्वास दिला रहे थे। युद्ध की केंग्रें तेयारी नथी। कालिस ही के शब्दों में सिन्धिया के पास पचास इजार से ऋधिक रूपया न था ।

दूसरी थ्रीर गवर्नर-जनरल न सन् १७६१ में ही निश्चित कर लिया था कि घच्छा थ्रवसर मिलने पर सिन्धिया की शक्ति को नष्ट कर बालना चाहिए। जनवरी सन् १८०१ म ही सेनापति खेक को सिन्धिया के राज्य की सीमा पर सेना एकत्र करने की थाञ्चा दे दो गईंथी। वेलेजली लिखता है कि ऐसा करने म उसका वरेरय केवल भय दिखलाना था। इस तरह भय दिखलाने

१ वेलेतलो, देसपैचेज, जि॰ ३, ५० ७३-८३।

२ बेलिंगटन, बेसपैचेज, ए० २२५।

के बहाने से लड़ाई की पूरी तैयारी करने में कोई दोप न था, पर सिन्धिया थीर भींसला का थारमरचा के लिए भी थापस में मिलना चेार श्रद्याय था। एवनर-जनरल ता० २० जून के पत्र में संचालकों के यान्ति की थाया दिला रहा था थीर दूसरी थीर ता० २७ जून के "श्रद्यन्त गुप्त" पत्र में ध्रपने भाई श्रार्थर वेलेज़ली को लिख रहा था कि शत्रुता का प्रमाण मिलने पर सिन्धिया थीर भोंसला की शक्ति को नष्ट कर डालना चाहिए, तोपलाना द्वीन लेना चाहिए, यदि सम्भव हो तो दोनों की पकड़ लेना चाहिए। वनके यूरोपियन श्रप्तरों की भी नीकरी छोड़ देने के लिए कहना चाहिए। इसमें चाहे जो इस एनं ही, किसी की दूत चनाना पड़े, इसकी कोई पर्वाह नहीं है। गोहद के राजा थार राजपूतों को में भी अवहाने का प्रयत्न कहना थीर तुम भी इसमें केई कसर उटा न रखना। यशक्तात्र के विस्तु उसके माई कारीराव की

इतने पर भी अंगरेज़ इतिहासकारों का कहना है कि येखेज़बी युद्ध नहीं चाइता था। वह बराबर ब्रान्ति के लिए प्रयत्न कर रहा था, परन्तु मरावे अपनी तीवारी में लगे हुए थे श्रीर केवल समय को टाल रहे थे। यही वात अंगरेज़ों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। वे भी तैवारी में लगे थे श्रीर केवल समय को टाल रहे थे। जनतल येखेज़बी जानता था कि मराठों पर प्राप्तमण करने का सबसे श्रिक सुमीता वस्तात में था, श्रीर क्या होने पर घोड़सवार सेना, जिसका मराठों को वड़ा धमंड था, श्रीर का नहीं बर पर वोड़सवार सेना, जिसका मराठों को यहा धमंड था, श्रीर का नहीं बर पर वोड़ सवार वह ती लिए को मती शर रहा था। जानकृति यह सिन्धिया के हटने के लिए कोई तारीम् निश्चत न करना वाहता था। वह लिएता है कि हम यात को में गुस रहना चाहता हूँ, विसमें समय थाने पर में पहला प्रहार कर सहूँ। है

फ़्रांसिस का मत-इस युद्ध के सम्बन्ध में फ़्रांसिस का बहना था कि भारतवर्ष में जितनी लड़ाइबा होती हैं, उनकी वापनि के कारणों

१ बेलेबली, देसपैनेज, जि॰ ३, ४० १५३-१५८।

२ बेलिंगडन, देसपैनज, ४० २६४।

का पार्लीमेंट को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। हिन्दुस्तानी राजाओं के दत पार्लामेंट के सामने नहीं त्राते हैं। उन्हीं का देश लूटा जाता है, उन्हीं की सम्पत्ति अपहरण की जाती है और उन्हीं पर युद्ध छेडने तथा शान्ति-भंग करने का दोप लगाया जाता है। मराठा युद्ध के जो कारण वतलाये जाते हैं, उनमें कुछ भी तच्च नहीं है। देशी राजाओं के दोप दिखलाना, उन्हें विषयी वतलाना एक साधारण वात है। वेलेज़ली की सरकार जिस भाषा का प्रयोग कर रही है, उसी से सन्देह होता है। सिन्धिया को जैसा बरा-भला कहा गया है वह छिपा नहीं है। जिन फ्रांसीसियों के भय पर जोर दिया जाता है, सिन्धिया की सेना में उनके श्रफ़सरों की संख्या १२ से श्रधिक नहीं थी। सिन्धिया स्वयं विदेशियों को सेना में रखने का पद्मपाती नहीं है, यह सबको ज्ञात है। इस तरह मराठों के विरुद्ध सुद्ध का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया जा सकता। वेसीन की सन्धि की उदंद शर्तों पर चोभ का होना स्वाभाविक था। यदि ऐसा न होता तो श्राश्चर्य की बात थी। मराठा साम्राज्य की राजधानी के विदेशियों के हाथ में देखकर कीन मराठा राजा, जिसमें किंचित् भी सम्मान था, जुप रह सकता था ? इस कार्य्य में उनसे सहायता के लिए कहना निस्तन्देह अपमान करके लात मारना है। इस श्रवस्था का स्वयं श्रनुभव करना चाहिए। ऐसे मामलों में मनुष्य-स्वभाव सर्वेत्र एक ही सा है।

युद्ध के उद्देश्य श्रीर क्षेत्र—इस युद्ध में बेवेज़ली के उद्देश्य पहले ही से निश्चित थे। फ्रांसीसी श्रक्तसरों की सेना को नष्ट करके वह गता श्रीर जमुना के बीच का सिन्धिया का गुल्ज राज्य जीतना चाहता या श्रीर इस तरह कश्वनों के राज्य की सीमा को जमुना नरी तक पहुँचा देना चाहता था। दिल्ली तथा श्रागरा के किलों पर श्रयिकार करके वह इस सीमा को सुरिण्जि रखना चाहता था। इसी विचार से वह इस सुगुल सम्राट् शाहशालम को भी श्रुपने हाथ में लाना चाहता था, जिसमें उसकी निर्वेलता के कारख

१ वसु, राइज ऑक दि किश्चियन पादर इन शडिया, जि०३, ४० ११५-२३।

उस धोर से किसी शत्रु के दुसने का भग न रहे और उसके नाम का भी पूरा लाभ उदाया जा सके। जायरा की रखा करने के लिए वह वुँदेललंड पर जपना जिथकार हड़ करना यावरयक समम्तता था। गुजरात में भडीच नगर तथा ज़िले पर वम्बई-सरकार की बहुत दिनों से दृष्टि थी। उस पर अधिकार कर लेने के लिए भी यह जरहा जवसर था। पूर्व में महरास और बगाज के प्रान्तों की मिलाने के लिए कडक छीन लेने की जावरयकता थी। इन उद्देश्ये



ग्रार्थर वेलेजली

प्रावस्थकता थां। हुन उद्दर्या की प्राप्ति के लिए युद्ध का चेत्र वडा विस्तृत रखा एकर खार २० हज़ार सेना एकर करके दिख्या, उत्तरी भारत, गुजरात, बुँदेलखड तथा उडीसा में एक ही साथ मराठों पर शाक्रमण करने का प्रकथ किया गया।

दक्षिण की लंडाइयाँ— दिख्य में गवर्नरवन्य में गवर्नरवन्य का भाई छाथँर वेलेज़ली प्रधान सेनापति बनाया
गया छोर उसको युद्ध तथा
सन्य के पूर्य छाईको दिये
गये। युद्ध छिड़ने के पष्टले
ही बसने छणना पूरा प्रथम्भ
सर लिया था। दिख्यी
मरावा जागीरदारों के कार्यूमें

राजे के जिल मेंसूर की सीमा पर एक सेना रख दी गई थी। वस्तारा दूरा तरह तरह के लाजच देका इस बुद्ध में होजकर को उदासीन रखने के जिए भी प्रवन्ध कर जिया गया था। सिन्धिया के यूरोपियन श्रफ़सरो की भी मिजाने का प्रवस्न किया गया था। रेज़ीडेंट कालिंस के सिन्धिया-दरवार छेड़िन पर आर्थर वेलेज़्ली ने श्रहमदनगर के किले पर अधिकार कर लिया। इस अवसर पर वृस से काम लिया गया। सैनिक टॉट से यह किला बड़े महत्व का था। इससे निजाम-राज्य के परिचम-दिख्य की सीमा सुरिचन हो। गई और पूना से सहायता श्राने का मार्गे खाफ़ हो गया।

श्रसेई और श्ररगाँव--श्रहमदनगर के पतन का समाचार सुनकर सिन्धिया श्रीर भोंसला निज़ाम के राज्य में घुसे। उनका पीछा करते हुए द्रार्थर वेलेज़ली भी द्या पहुँचा। ता॰ २३ सितम्बर को चसेई का विख्यात युद्ध हुश्रा, जिसमें मराठों की हार हुई। सिन्धिया का उन्न तोषणाना ु धंगरेज़ों के हाथ में घा गया चौर उसकी सेना खानदेश की त्रोर चली गई। इस युद्ध में सिन्धिया मीजूद न था, वह धोडसवार सेना के साथ हैदराबाद की श्रीर बढ़ गया था। सिन्धिया की गोलाबारी से श्रगरेज़ों के बहुत सिनिक मारे गये। त्रार्थर वेलेज़ली ता० ३ बक्तूबर सन् १८०३ के एक पत्र में लिखता है कि सिन्धिया की पैदल सेना टीप् की सेना से कहीं ऋच्छी थी। उसका तोपखाना तो ऐसा या कि जिससे अपनी सेना में बहुत कान लिया जा सकता घा। इस बुद्ध में सिन्धिया के यूरोपियन धक्सरों ने उसका पूरा साथ नहीं दिया। फार्टेस्कू का कहना है कि इस अवसर पर यदि पालमेन नामक वर्भन अफ़्सर ने अपने कर्तन्य का पालन किया होता, तो आर्थर वेलेज़्ली बड़ी मुश्किल में पड़ता। र इतिहासकार डफ़ लिखता है कि बिटिश सरकार की एक धोपणा द्वारा सिन्धिया की नीकरी छे।इनेवाले ब्रॅगरेज़ तथा अन्य यूरोपियन प्रकृतरों की पूरा चेतन देने का बचन दिया गया था। इस पर बहुता ने नौकरी कोड दी थी।<sup>3</sup> ता० २४ त्रक्तूबर के एक पत्र में आर्थर वेखेज़ली ने ऐसे १६

१ अइमदनगर गजेटियर, पृ० ६९५।

र फॉर्न्स्क, दिस्दीओं का भिटिश आर्मी, वि० ५, पृ० ३२। ३ टक, नि० ३, ५० २४४।

३ टफ, ाब० ३, ५० २४२ २४

थफ़सरों का उल्लेख किया है।' बेराम समरू की सेना भी सिन्धिया की थ्रीर से लड़ी थी, परन्तु बेराम की थैंगरेज़ों के एउ में मिलाने का प्रयस्त युद्ध ज़िड़ने के पहले ही से ही रहा था।'

मराठों की सेना का पीला करने के लिए स्टियेंसन भेजा गया। परन्तु इतने वरहानपुर छीनकर असीरगढ़ का घेरा जाल दिया। इसकी रचा करने के लिए भॉसला थागे बढ़ा, पर उसके पहुँचने के पहले ही किला अंगरेज़ों के हाथ में था गया। भीसला के खला होने पर सिन्धिया की अकेले दवाने का अच्छा अवसर सिल गया तोपलाना नए हो जाने से सिन्ध्या थी। आकि कम पढ़ गई थी, उसके पढ़ाव में रसद की भी बड़ी कमी थी। मजबूर होकर उसे सिन्ध्य की असला होना का बहुत दूर तक पीछा करना उसकी राय में उचित न था। इसकिए उसने सिन्ध्य की थाले हिम्स की शां के लिए वस सिन्ध्य की खोड़सवार सेना का बहुत दूर तक पीछा करना उसकी राय में उचित न था। इसकिए उसने सिन्ध्य की शां को लय करने के लिए दस दिन तक युद बन्द रसने का वचन दे दिया। यह समझीता ता० २३ नवस्यर को हुआ था, परन्तु दस दिन पूरे भी न होने पाये थे कि आर्थर बेलेज़ली ने करगांव नामक स्थान पर ता० २३ की सिन्ध्या थी से स्थान से सीन हम सेना था हम युद्ध में मी मराठों की पराजय हुई।

बुद्ध बन्द रखने का वचन देकर बीच ही में आक्रमण कर देने का कारण आर्थर वेलेज़ली यह बतलाता है कि समकीते के अनुसार सिन्धिया एलिय-पुर से २० केंसर पीछे न हटा था। ता० २६ तक १० दिन की अविष पूरी नहीं हुई थे, फिर आक्रमण करना कही तक विलय था? वास्तव में बात दूसरी ही थी। आर्थर वेलेज़ली सिन्धिया का पीछा करने में असमर्थ था। सेना की विआम देने और तैयारी करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी।

१ बेळेजळी, डेसपैबेज, जि॰ ३, ५० ४१६।

२ केनररू केक, मेमोरैंडम, ता० १८ जुलाई सन् १८०३ । डेसपैचेन, जि० ३, ५० १९२ ।

श्रकेले सिन्विया के साथ सिन्ध की बातचीत करके भॉसला से उसकी श्रला करना था। ये सब बातें इस समकेति से हो सकती थीं, परन्तु वरावर इसकी पावन्दी करने का विचार उसका कभी न था। इसकी उसने स्वयं स्वीकार किया है। ता० २४ नवम्बर के पत्र में वह जनरल स्टुबार्ट की लिखता है कि में जब चाहूँ, इस समझीते की तीड सकता हूँ।

धरगाँव से बढ़कर वेंगरेज़ी सेना ने भोसला के प्रसिद्ध हुगँ गाविलगढ पर श्रविकार कर लिया। इसके साथ ही साथ दिचल का युद्ध समास हो



गाविलगढ़ गया । इसमे सन्देह नहीं कि इस युद्ध मे शार्थर वेलेजली ने यड़ी चतुरसा

१ वेलिंगटन, डेसपैचेज, ५० ३२१-२२।

से काम जिया। मराठों की हर एक बात का उसे पता रहता था, रसद का पूरा प्रयम्भ था, पेती तोषें साथ में थीं, जो धासानी से सेना के साथ जा सकती थीं। इस युद्ध ने उसको नेपोलियन के साथ युद्ध करने के योग्य बना दिया। बड़े कठिन समय में उसने रपेन की राज की धी। बाटरालू के युद्ध में स्थर नेपोलियन को हराया। इँग्लॅड का वह प्रभान सचिब भी हुखा। इतिहास में यह 'इब्बूक खोफ बेलिंगटन' के नाम से प्रसिद्ध है।

गुजरात और बुँदेलसंड — सालवाई की सिन्ध से मडोच थोर गुजरात का कुछ भाग सिन्धिया के हिस्से में पढ़ा था। व्यापार की दिए से भड़ीच बड़े महत्व का स्थान था। वम्बई सरकार की उहुत दिनों से इस पर दिए लगी हुई थी। बड़ीदा से भड़ोच पर खाकमण करने का प्रयत्न किया गया। गायकवाड़ ने इस पर कुछ खायति की, परन्तु उसकी स्पष्ट राज्यों में कह दिया गया कि खारोजों की सहायता करना उसका कर्तन्य है। मराठा राज्ये। म सबसे पहले गायकवाड़ ही खारोजों की शरण में गया था, इसका उसे ध्यान रराना चाहित्था। भड़ीच के विजय करने में कोई कठिनता न हुई थोर योड ही काल में गुजरात में सिन्धिया के श्रन्य स्थानें पर भी खगरोजों का श्रिकरार हो गया।

धुँदेललंड पर पहले पेशवा के समय में मराडों ने श्रधिकार कर लिया था। उसी के संशज इस समय भी कहें स्थाना में शासन कर रहे थे। धुँदेल-खंड की सीमा कम्पनी के राज्य से मिली हुई थी, इसी लिए श्रंगरेल इसकें। बहुत दिनों से चाहते थे। यह देश पहार्षियों के जबे स्थल पर बसा हुआ है। भीगोलिक रिष्ट से यह स्थित सिंद्य लिंडे है। इन दिनों पेशवा का इस पर नाम मात्र के लिए श्रधिकार था, वास्त्रव में बहुत से सरदार स्वत्रत्र थे। बेसीन की सन्धि से श्राजीराव ने सहायक सेना के कृष के लिए कुछ जिले श्रीगरेजों के दिख्य में दिये थे। श्रव श्रेगरेजों न व जिलों के बदले म बेंद्रेतलंब के लिया था, परन्तु बुँदेला सरदार शगरेजों का श्राधिपस मानने के लिए तैयार न थे। इन सरदारों के। दवाने के लिए एक र्यगरेज़ी सेना मेजी गई। मुख्य वॅदेला सरदार राजा हिम्मतवहादुर गोसाई बॅगरेज़ों से मिल गया। सिन्धिया

का एक ग्रॅगरेज़ श्रकुसर भी, जिसका नाम शेफ़र्ड था, अपनी पैदल सेना लेकर श्रेंगरेजों की सहायता के लिए त्रा गया।<sup>१</sup> पहले कालपी पर श्राक-मण किया गया। यह स्थान उन दिनों रुई के व्यापार के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। यहां के सुबेदार नाना गोविन्द-राव के। हार माननी पदी। इसी अव-सर पर फॉसी के सुवेदार से भी सन्धि हो गई और सिन्धिया का मुख्य सरदार श्रम्याजी इंग्लिया भी श्रमरेजों से मिल गया । माहादजी के समय में उत्तरी भारत का यह मुख्य सुबेदार बनावा गया था। ग्वालियर का क्ला. उसके श्रास-पास के ज़िले तथा गोहद का इलाका



वुँदेलखड के गोसाई

भी इसी के श्रधीन था। श्रम्याजी ने बुँदेलखंड का कुछ भाग श्रपने लिए लेकर ग्यालियर का किला श्रीर उसके श्रास-दास की भूमि श्रेगरेजो की देजा स्वीकार कर लिया। रे सिन्धिया के साथ यह सबसे बढ़ा विश्वासधात किया गया। उत्तरी भारत की रखा के लिए ग्यालियर सिन्धिया का गुरूव स्थान था।

उत्तरी भारत की रचा के लिए ग्वालियर सिन्धिया का मुख्य स्थान था। यहां उसका सबसे मन्नूत क़िला था, जिसमे सन सैनिक सामग्री रहती थी। मुगलों के समय में उद्देड राजकुमारों के क़ैट्ट करने के लिए यह क़िला काम

१ थोर्न, मेम्बायर्स ऑफ दि छेट बार रन इंडिया, पू० ३४४ ।

२ वही, १० २४५।

में लाया जाता था। भील श्रीर कपड़े का यही श्रष्टा व्यापार होता था। वासव में दिविण की श्रोर से भारत का यह मुक्य द्वार था। विश्वासधाती श्रम्याजी की श्राज्ञा न मानकर भी यहां के क़िलेदार ने इसमी रखा करने का प्रयत्न किया, परन्तु उसकी क्या चल सकती थी। श्रन्त में यह क़िला भी श्रमरेज़ों के हाथ में श्रा गया।

उड़ीसा पर अधिकार--इलाहाबाद की सन्धि से उड़ीसा की दीवानी श्रॅगरेज़ों की मिल गई थी, परन्तु दो ज़िलों को छोड़कर वाकी प्रान्त भोंसला के हाथ में था। मराठों के। न छेड़ना न्लाइव की नीति थी। सन १७६७ में पूरा उड़ीसा मिल जाने पर कम्पनी ने १३ लाख रुपया चीय देना भी खोकार किया था, परन्तु भोंसला के वकील उदयपुरी गोसाई ने उड़ीसा देने से इनकार कर दिया था। उन दिना उड़ीसा में नित्य दुर्भिंच न पड़ा करते थे। गेहँ रुपये का ७० सेर वक मिलता था। भेजर थोर्न लिखता है कि खेती की दशा बहुत श्रन्ही थी। कटक मान्त में पगड़ियों के लिए बड़ी बढ़िया तंज़ेब बुनी जाती थी। रे पूर्व की श्रोर बालासेर में श्रेंगरेज़ों ने श्चपनी पहली कोठी खोली थी। वंगाल श्रीर मदरास के बान्तों की एक मे मिलाने तथा मार्ग में किसी प्रकार की बाधा न रखने के लिए कटक का लेना बडा ग्रावश्यक था । इसी उद्देश्य से इस ग्रवसर पर बंगाल, मदरास तथा समझ तीनों थ्रार से उड़ीसा पर श्राकमण किया गया । सबसे पहले जगनाथ जी के पंडों को मिलाकर पुरी पर अधिकार कर लिया गया। मन्दिर पर हिन्दू खिपाहियों का पहरा रख दिया गया श्रीर वहाँ के प्रवन्ध में किसी प्रकार का हस्तचेप न किया गया। जनता पर इसका बहुत श्रव्छा प्रभाव पड़ा श्रीर धॅगरेज़ी सेना को उससे बरावर सहायता मिलने लगी। बहुत से ज़मीन्दार भी श्रॅगरेज़ों से मिल गये। बालासेार श्रीर कटक के जीतने में कोई निशेष

१ जर्नल ऑफ दि पशियादिक सोसायटी बगाल, जि॰ ५२ पृ० २४८।

२ थोर्न, मेन्वायर्स, ए० २५४-५६।

कठिनाई न हुई । उद्दोसा पर श्रधिकार हो जाने से उस श्रोर से भॉसला के राज्य पर श्राक्रमण करने में भी सुभीता हो गया।

उत्तरी भारत की लाड़ाइयाँ—माहाइजी सिन्धिया दिख्य जाते समय दिख्वी और उसके आस-पास का राज्य क्रांसीसी अक्तर डीवेयन को सींप गया था। जब डीवेयन चला गया तब उसकी जगह पर पेरा नियुक्त किया गया। सेना का सूर्व चलाने के लिए दोखाय के कुछ ज़िले पहले ही से दे दिये गये थे। पेरा पहाँ यह उाट-बाट से रखता था। राजाओं आर सरदारों से सिन्ध या थे। पेरा पहाँ यह उाट-बाट से रखता था। राजाओं आर सरदारों से सिन्ध या हो हो हो हो थी, इसलिए उत्तर का राज्य उसने विलक्ष्म पेरा के कमाड़े। से ही लुटी न थी, इसलिए उत्तर का राज्य उसने विलक्ष्म पेरा के हाव ही में छोड़ रखा था। उसकी छुछ सेना दिल्खा में सूद शाहशालम की रचा के लिए रहती थी, छुछ सेना सिन्ध्या के साथ थी और वाक्षी सेना का पड़ाव अस्तीगढ़ में था। पेरा की जागीर को बेलेज़ली जमुना-तट पर "क्रांसीलिये का राज्य" कहा करता था। इससे उससे उससे यह तथा था थीर जज से वह भारतवर्ष थाया था, इससे नए करने के प्रयक्ष में लगा था।

फोयल और खलीगढ़— युद्ध छिड़ने के पहले ही वेलेज़ली ने उत्तरी भारत में पूरा प्रवन्ध कर लिया था। अन्ये वादशाह को तरह तरह की धाशाएँ दिलाई गईं, सिली को उदासीन रखने के लिए चेटा की गई थीर राजपूर्ता तथा गृजरों को थपने पन्न में मिलाने के लिए भी चन्ना उद्योग किया गया। सिन्धिया के विदेशी सैनिक अफ़सरों को फोड़ने में भोई कसर उदा न रखी गईं। नौकरी छोड़कर अपने देश को वापस जाने के लिए पेरों को यहुत से लालवा दिखलाये गये। इन सद बालों की सफलता से चेले-जली को उत्तरी भारत के युद्ध में बहुत कुछ सहायता मिली कहाई चिड़ने के समाचार मिलने पर सेनाचित लेक कानपुर से खागे यहा। केयल जीवने में उसको कोई विशेष कितनता न हुईं। ता॰ २१ अमस्त के प्र में यह गर्वनेस-जनसल की लिखता है कि पेरों की एक पल्टन के कुछ अफ़सर पहले ही से ष्याकर मिल गये थे श्रीर जाट तथा सिख जागीरदारों ने सिन्धिया का साथ छोड़ दिया था।

इस तरह कीयल जीतकर लेक चलीगढ़ पहुँच गया। वहां उसने विना लाड़े हुए किला एमली कर देने के लिए सिपाहियों को बहुत लालच दिखलाया। वह लिखता है कि धन एन्चें करके में लड़ाई चीर हला से वचना चाहता था। परन्त है कि हन लोगों ने विरवासपात करके कलक का टीका अपने मध्ये नहीं लगवाया। जिस समय पर सिनियम के बड़े बड़े अफ़्सर उसका साथ होड़ रहे थे, इन मुद्दी भर सिपाहियों ने वपनी अद्युक्त स्वामिभक्ति का परिचय दिया। अपने मनेगरथ में विफल होने पर लेक ने आक्रमण किया। लुकन नाम के अपनेन अफ़्सर में, जी सिन्यम की नोकरी होड़ कर लेक में आक्रमण किया। लुक्न नाम के अपनेन अफ़्सर में, जी सिन्यम की नोकरी होड़कर लेक से मिल गया था, कुले के भीतरी माम जानने में बड़ी सहायता सिली चीर किला चारों के हाथ में चा गया। पे लेक का कहना है कि सिन्धिया के सिपाही बड़ी यीरता से लड़े। "

दिल्ली और आगरा— श्रवीगढ़ से लेक दिल्ली की बोर बढ़ा। यहां शाहश्रालम उसका साथ देने के लिए पहले ही से तैयार था। इलाहाबाद में श्रंगरेज़ों ने उसके साथ जैसा स्ववहार किया था श्रेर गुजामकृष्टिर की निस्दुरता का सिन्धिया ने जैसा कुछ बदला लिया था, वह सब इस समय श्रम्थे ग्राहशालम को भूल गया था। म्हांसीसी श्रम्भस छुई की श्रम्भवता में सिन्ध्या की सेना के हरा कर लेक गुमलों की राजधानी दिल्ली में पहुँच गया। श्रम्भा मानिकाल के लिए नाम मात्र के वादगाह का सय नरह से सम्मान करते में लेक ने किसी प्रकार का से सेन पह से सम्मान की साम निकाल के लिए नाम मात्र के वादगाह का सय नरह से सम्मान की श्रम्भ के लिए श्राम्हराली की श्रम्भवता में एक सेना दोड़कर वह श्रामरा पहुँच। इसी

१ बेलेजली, डेसपैचेज, जि० ३, १० २८४-८५।

२ वहाँ, १० २८७।

३ वही, पु०२९२ ।

श्रवसर पर सिन्धिया की ढाई हजार सेना उससे मिल गई। १ श्रागरा का किला जीतने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई।

लासवाड़ी की लाड़ाई — सिन्धिया की यची-सुची सेना धागरा से कुछ दूर लासवाडी नामक स्थान पर पढ़ी हुई थी। निना योग्य नताथों के इसकी बढ़ी दुर्दया हो रही थी। परन्तु जब लेक ने इस पर धाष्ट्रमण किया, तब यह बड़ी वीरता से लड़ी। स्वयं लेक लिखता है कि ये सेनिक "भूतों की तरह" लड़े, यदि इनका के हैं क्रासीसी सेनानायक होता तो जीतवा किटन हो जाता। जीवन भर में मुक्ते कनी ऐसी लवाई लड़नी नहीं पड़ी थी। इस लड़ाई से उत्तरी भारत का युक्त समास हो गया। लासवाडी की विजय के लिए वथाई देते हुए शाहत्राल्या के निक को हिल्ला भेजी, जिसको उसने एक दरवार में समान के साथ प्रदर्श किया। इसी के वाद शतवाद, जयपुर और जोधपुर के राजाथों के साथ सिव्धर्य की गई, जिनमें धमरेज़ों ने उनकी राज करने का वचन दिया। बेगम समस्क की सेना भी सिन्धिया का साथ खोटकर दिख्य से वाप माई। उसके साथ मी सिन्धिया का साथ खोटकर दिख्य से वाप माई। उसके साथ मी सिन्धिया का साथ खोटकर दिख्य से वाप माई। उसके साथ मी सिन्धिया का साथ खोटकर दिख्य से वाप माई। उसके साथ मी सिन्धिय कर लो गई।

देवगॉव श्रीर अर्जुनगाँव की सन्धियाँ—इस तरह सेनिक शिक्त नष्ट हो जो पर मोंसला और सिन्धिया ने दिसमर तन् १००३ में सिन्ध करना स्वीकार कर लिया। देवगाँव की सन्धि से भांसला ने करक तथा अन्य कई स्थान अँगरेजों को दे दिये और वरार के कुछ जिले पर निजास का अधिकार मान लिया। अँगरेजों से राजुता स्पनेवाले किसी देश के निवासी को नौकर न रखने का भी उसने वचन दिया। अर्थुनगाँव की सिन्ध से सिन्धिया को दोश्याव के सब जिले अँगरेजों को देने पड़े। शाहकाला और राजुत राजाओं पर भी उसका किसी प्रकार का अधिकार न रहा। गुजात में मक्षेष और दिविण में अद्मादनार तथा अन्य कुछ स्थान अंगरेजों को मिल गये। सिन्धिया ने भी अँगरेजों से राजुता रखनेवाले किसी देश के निवासी को गये। सिन्धिया ने भी अँगरेजों से राजुता रखनेवाले किसी देश के निवासी को

१ बेलेजली, डेसपैचेज, जि॰ ३, पृ॰ ४००।

२ वही, पृ० ४४५-४६।

नौकर न रखने का वचन दिया थीर पेशवा तथा निज़ाम के साथ कोई कतड़ा होने में थ्रेंगरेज़ों को पंच मान लिया।

गवर्नर-जनरल इन देशें। की भी सहायक सम्बन्ध के जाल में बांधना चाहता था, परन्तु ग्रार्थर वेलेज़्ली इसके विरुद्ध था। उसने श्रच्छी तरह समक लिया था कि सिन्धिया का श्रधिक दवाना श्रसम्भव है । गवर्नर-जनरल की इन सन्धियों से सन्तोप न था। वह इनकी शर्ती का मनमाना श्रर्थ लगाकर भपना मतलब सिद्ध करना चाहुता था। उसकी इस नीति से श्रार्थर चेलेजली भी तंग श्रा गया था। खालियर का वापस न करता श्रीर देवगाँव की सन्धि के पहले छोटे छोटे जमीन्दारों के साथ जो जबानी सम-मौते हुए थे, उन पर ज़ोर देना उसकी राय में गवर्नर-जनरल की सरासर ज़बर-दस्ती थी । वह स्पष्ट शब्दों में लिखता है कि गवर्नर-जनरल जिसके। "नम्रता" कह रहा है, दूसरें की दृष्टि में उसी का नाम "महत्त्वाकांचा" है। उसकी श्रपने ऊपर विध्वास बहुत बढ़ गया है। कलकत्ते में डर की वजह से उसकी कोई उचित सलाह देनेवाला नहीं है। देशी राजाश्रों के साथ नम्रता का व्यवहार करने ही से हित हो सकता है। वें बेंबेज़बी इन वातों का कब सुनने-वाला था ? जब तक फरवरी सन् १८०४ में सिन्धिया के साथ दूसरी सन्धि नहीं हो गई, उसको सन्तोप नहीं हुआ। भेंखला के दरवार में भी रेज़ीडेंट रख दिया गया श्रीर घृत देकर सब भेदें। का पता लगावे रखने की उसकी पूरी साकीद कर दी गई। र

मराठों की हार के कारएा—इन दिनों भाषस ही में छूट थी, पहले से युद की कोई तैयारी न थी, विदेशी श्रक्तरों ने धोखा दिया था, इन सब का उल्लेख किया जा जुका है। इनके श्रतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि मराठों ने भ्रपनी युद-पद्मति छोड़कर क्वायदी ढंग से काम लेने श्रीर पैदल सेना पर श्रिक ज़ोर देने में बड़ी भूल की। एक मराठा लेलक का कहना

१ वेश्लिंगटन, डेसपैचेज, पृ० ३६९-७०, ३९७, ३९९।

२ वही, पृ० ३५८-६०।

हैं कि "सिस दिन मराठों ने धोड़े की सजारी छोड़ी उसी दिन उनका राज्य भी चला गया"। धाधर बेलेज़लों का भी कुड़ ऐसा ही मत था, वह ध्यपने आई गतन्त-जनस्त की इस पात की पसन्द न करता था कि मराठा चूंगियन प्रमुख्त न रखें। उमका कहना था कि पुरानं दंग की धोड़स्तार मराठी मेना से लड़ना सहज नहीं है। १ किसी धरा में यह बात ठींक है। परन्तु प्रपने उंग से लड़ाई लड़कर धन्त में मराठों की विजय दुई होती, इसमें यहुत सन्देह है। युद्ध के नये साथकों की स्मीकार करने में भूत नथी, बाद्ध में भूत थी विदेशी रख्त समाय की साथकों के महादारों के दान में सुत नथी, बाद्ध में भूत की विदेशी रखारों के दान में साहादाती के समय में दिवेशन के ले प्रमाय की स्वयंग था, वह दीलतराय सिन्यया के ममय में न रहा था।

नहीं किया गया। इस तरह एक घोर तो है।लकर को सन्तुष्ट रखने का प्रथत्न किया गया थ्रीर दूसरी घोर गुप्त रीति से उसके मुख्य सेनानायक ध्रमीरख़ां को फोड़ने में कोई कसर उठा न रखी गई। होलकर ध्रमरेज़ों की इन चाले। को समक्त न सका। वह किसी न किसी तरह सिन्थिया का नारा देखना चाहता था, इसी लिए वह युद्ध में सुयचाय रहा।

होलकर की यह बड़ी मूल थी। यदि इस श्रवसर पर उसने सिन्धिया थीर भीसला का साथ दिया होता, तो खँगरेलों का इस तरह विजय पाना सहज न था। उन दोनों के हारने पर उसकी आँखें खुलीं। थांगरेलों की विजय से उसका कोई लाभ भी नहीं हुआ थीर मराठों की शक्ति नष्ट हो गईं। जिस तरह श्रय सिन्धिया, भीसला थीर पेशवा के साथ व्यवहार किया वा रहा था, उसे देहकर होलकर को श्रपने लिए भी चिन्ता होने लगी। थपना सम्बन्ध स्पष्ट करने के लिए वह इन्नु अओं की समन्नीता द्वारा निपटाना चाहता था। उसका कहना था कि चीथ वसूल करना मेरा पुराना श्रयिक्त हो उसमें थारेलों की हस्तकेप न करना चाहिए थीर दोशाय, बुँदेलसंड तथा दिखा की इन्नु सूमि की, जो मेरे प्यैजों के पास थी, वायल कर देना चाहिए। ऐसा करने से वह सिन्धिया के ढंग की सन्धि करने के लिए तैयार था।

परन्तु विजय की उमंग में खँगरेज़ उसकी इन वातों को कय मुननेवाले थे? प्रयता काम निकल जाने पर यह कहा जाने लगा के वह तो गाहो का खिर कारी तक नहीं है, वास्तव में गाही उसके भाई काशीराव को मिलती चाहिए। खंगरेज़ों के प्रयोग जयपुर के राजा पर वह आक्रमण करने का विचार कर रहां है, सास्क्येगम नथा रहेलों के। खपने पच में मिलाने के प्रयत्न में लगा हुखा है और हिन्दू तथा सुसलमानों की खँगरेज़ों के विरुद्ध भड़का रहा है। जब होलकर ने देखा कि समस्तीते की के हैं खाया नहीं है, तब उसने खपनी सेम के तीन खँगरेज़ अफ़्तरों हो, जो उसकी नौकरी धेएइकर सेनापति बीक से मिलता चाहते थे, मरवा डाला। वह सिन्धिया की सी भूल करनेवाला न सा, उसकी विदेशों पर कमी विवास न था। उसका यह कार्य भी खंगरेज़ों के प्रित राजूता के भागों का ममाण समका जाने लगा व सा।

युद्ध के लिए समय वयुक न था। इसके ग्रतिरिक्त अपनी भोर से लड़ाई होड़न के दोपारोपण से भी गवनैर-जनरल वचना चाहता था। इसलिए इन्हु दिने तक सन्धि की बातचीत होती रही। परन्तु सेनापित लेक तो लड़ाई के लिए कमर कसे बैठा था। वह लिखता है कि "मुक्ते किसी न इतना परेसान नहीं किया जितना कि वह सैतान कर रहा है।" अन तक इस "लुटेरे" की शक्ति न एन नहीं की जायगी, भारतवर्ष में स्मिन्त स्थापित होना असम्भव हे। उसकी बात मानकर, अभैज सन् १ ५०४ में, गवनैर-जनरल ने होलकर पर आक्रमण करने की आज़ा दे दी।

आर्थर वेलेज़ली का मत--- ग्रार्थर वेलेजली की दृष्टि में भी होल-कर वेचल एक ''लुटेरा सरदार'' ही था. परन्तु इस श्रवसर पर उसके साथ यद करने का वह पचपाती न था। उसकी राय में होलकर ''मराठों में सबसे श्रधिक शक्तिशाली" था। श्रॅंगरेजो की सेना पिछले युद्ध से थकी हुई थी, होलकर की सेना में सिन्धिया थोर भे।सला के बहत से सिपाड़ी मिल गये थे। धन की भी कमी थी, सब रूपया युद्ध में खर्च हो जाने से कम्पनी के संचालक वेलेजली की नीति से ग्रसन्तुष्ट हो रहे थे। सिन्धिया तथा भासला पिछली हार से खटपटा रहे थे श्रीर बदला निकालने के लिए श्रवसर ताक रहे थे। गवर्नर-जनरल सन्धियो का मनमाना श्रर्थ लताकर इन दोना के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था कि जिससे उन दोना से किसी प्रकार की सहायता मिलने की सम्भावना न थी। उलटे होलकर के पच में उन दोने। के फिल जाने का वरावर भय था। दक्षिण में दुर्भिच पड रहा था। ऐसी दशा में देशी राजाओं के साथ नम्रता की नीति का श्रनुसरण करके उनके। सन्तुष्ट रखना ही उचित था । र परन्तु सेनापति लेक गवर्नर-जनरता को बराबर बढावा दे रहा था। विजय के मद्र में वास्तविक स्थिति का उसकी ज्ञान न था श्रीर न इस ममय उसकी कोई स्पष्ट सलाह ही देनेवाला था । श्रार्थर वेलेजली की रुचित

१ वेलेजली, डेसपैचेज, जि० ४, ५० ४६-४८।

२ वेलिंगटन, डेसपैचेन, भूमिका, ५० ६७-६८ ।

राय पर कुछ भी ध्यान नहीं दिवा गया। पिछली सन्धियों के समय से ही दोनों भाइयों में मतभेद था। युद्ध या सन्धि करने का पूरा प्रधिकार इस बार ' लेक के दिवा गया। थार्थर वेलेज़ली की एक एक बात सच निकली। यदि बसकी राय मानी गई होती, तो इस युद्ध में थँगरेज़ों की जैसी कुछ दुर्दशा हुई, न होने पाती।

युद्ध का प्रारम्भ—इस युद्ध में भी दिचल, गुकरात श्रीर वसरी भारत में तीनों मोर से होलकर पर आक्रमण करने का प्रवन्य किया गया। पूर्व सहायता देने के लिए सिन्यिया को लिखा गया श्रीर पंजाब में सिखों को शान्त रखने का भी प्रवल किया गया। पहले तो कोई शद्धन न पड़ी श्रीर उत्तरी भारत में होलकर के मुख्य स्थान रामपुरा पर श्रियकार कर लिया गया। इस्त पर वह मालवा की श्रीर हटने लगा। उसका पिंड्रा करने या वरसात मर शार्य वा बड़ने की शार्थर वेले तुली ने सलाह दी, पर सेनापित लेक ने, उसकी बात न मानकर, कर्नल मानस्वन के होलकर का मार्ग रोक्त के लिए भेज दिया। इतने ही में समाचार मिला कि जुँदेलक्षंत्र की रखा के लिए वो श्रीर्यों, सेना थी, उसके श्री समाचार मिला कि जुँदेलक्षंत्र की रखा के लिए वो श्रीर्यों, सेना थी, उसके श्रीर्यों, सेना थी, वहुत कुद्ध, लालव देने पर भी उसने होलकर की नौकरी छोड़ो न थी। इस समय तक श्रीर्यों, सेना की वरावर विजय होली रही थी, यह एक ऐसा यक्का लगा, जिसकी गयनेर-जनरल को कभी सम्मानदान पंथी यह लिखता है कि जिटिय सेना के लिए यह बही लक्का की बात थी, ऐसी दुर्यट्स कभी नहीं हुई थी। इसका किनता दुर्या समाव पड़ेगा यह श्रीं सान करना बटित है। धी। इसका किनता दुर्या समाव पड़ेगा यह श्रीं सान करना बटित है। धी।

दूसरी ग्रेर कर्नल भानसन की बदी दुवैगा हो रही थी। वह एक सेना लेकर चन्चल की ग्रेर हस ग्रागा से बढ़ रहा था कि मालवा की तरफ से क्नंख मरे श्रा रहा होगा। परन्तु जब वह सुकुन्दरा पहुँचा तब उसकी पता लगा कि होलकर के पदाब का समाचार पाकर क्नंत मरे गुजरात लीट गया। होलकर पर श्रकेले ग्राक्रमण करने का मानसन की साहस न हुगा, रसद भी कुक गई, हस

१ बेलेज्ला, देसपैचेज्, जि० ४, ४० ८१-८५।

पर वह पीछे हटने लगा। होलकर के सवार श्रवसर पाकर भागती हुई ग्रॅगरेजी सेना पर टूट पडे। उन्होंने रसद लुट खी और सारी सेना को छिन्न-भिन्न कर



मुकुन्दरा

दिया। यथी हुई सेना येतहाया भाग निकली। इसने ही में वर्षा प्रास्क्रम हो गई थीर निदेश का पार करना मुस्कित हो गया। जैसे तेसे मानसन रामपुरा पहुँचा। यहाँ उसकी कुछ और सेना निली पर तब भी उसकी युज पर आक्रमण करने का साहस न हुआ। वह एक महीने तक रामपुरा म पढ़ा रहा, वहाँ से निकलने पर होनकर की सेना निस उसका पीछा किया। वडी कठिनता से वह यथे-सुने सिगाहियों के साथ यागारा पहुँचा। लेक तिस्त्रता से वह यथे-सुने सिगाहियों के साथ यागारा पहुँचा। लेक तिस्त्रता है कि इस सेना में उसके चुने हुए सिगाही थे। उनकी मृत्यु से जो हानि हुई, ईथ्वर ही जानता है, उसकी पूर्व कैसे होगी। वेसेजली के शासन का तो इस घटना ने अन्त ही कर दिया।

१ वेलेजली, डेसपेंबेज, जि॰ ४, ५० १९७-९८।

भरतपुर का घेरा-होलकर की सफलता देखकर उसका दल धीरे धीरे बढ़ने लगा । सिन्धिया धीर पेशवा की गवर्नर-जनरल धपने पत्र में किसी न किसी तरह मिलाये रखना चाहता था। होलकर के जीते हुए राज्य की उसने उन्हीं दोनों में बीट देने तक का बचन दे दिया था। पहले सिन्धिया ने भी शंगरेज़ों की सहायता के लिए एक सेना मेजी, परन्तु श्रव यह सेना होलकर से मिल गई। सिन्धिया ने अपने एक अंगरेज़ अफ़सर की कैंद्र कर दिया थीर यह खुले तीर पर होलकर की सहायता करने का विचार करने लगा। . मध्य भारत के कुछ राजा भी घंगरेज़ों के व्यवहार से श्रसन्तुष्ट थे श्रीर होलकर का साथ देने के लिए तैयार थे। इनमें सबसे मुख्य भरतपुर का राजा रण-जीतसिंह था। यह पहले सिन्धिया के श्रधीन था, परन्त युद्ध छिड़ने पर इसने श्रंगरेज़ों के साथ सन्धि कर जी थी। श्रव वह श्रंगरेज़ों के व्यवहार से बहुत श्रसन्तुष्ट हो रहा था। उसके शासन में किसी तरह का हस्तक्रेप न करने का वचन दिया गया था, पर श्रेगरेज़ इसके लिए बराबर प्रयक्त कर रहे थे चीर उसके राज्य में धपनी घदालतें खोलना चाहते थे। तीर्थस्थानों में भी गोवध करने में थैंगरेज़ों को संकोच न होता था। इससे हिन्दू जनता बड़ी क्ष्य हो रही थी। धँगरेज़ों के विरुद्ध भरतपुर के राजा का यह बढ़ी भारी शिकायत थी।

होजकर ने पहले मधुरा पर घिषकार कर लिया। उसने दिक्ली होनने का भी प्रयक्ष किया, पर लेक के बढ़ने का समाधार पाकर वह आयारे की तरफ़ हट गया। मानसन की हार से लेक फुँफला गया था थार बढ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। होलकर चयनी घोड़सवार सोना के साथ फ़तहगढ़ के निकट पढ़ा हुआ। धा। लेक ने दस पर सहसा सोना कर दिया। उसको पहले से इसका कुछ पता भी न था। वहाँ से बढ़कर लेक ने दीग के क़िले पर, जहाँ पहले ही से सुद है। रहा था, अधिकार कर लिया। भरतपुर का पहला राजा सुरनमल डाँग हाँ में रहता था। धाँन लिखता है कि वहाँ का

१ वेलेजली, डेसपैचेज्, जि० ४, पृ० १८२-८८।

कि्ला बड़ा इंड बना हुआ था। उसके पास ही राजा का सुन्दर महत्त ग्रीर विशास उद्यान था।



डीग के खँडहर

डीग से भागकर खपनों सेना के साथ होतकर भरतपुर खाया। इस पर क्षेक ने भरतपुर को घेर लिया। इस किले का घेरा लगभग थाट मील के है, इसी के भीतर नगर बसा हुआ है। किले की दीवाल के चारों थार एक बड़ा बीड़ी थार गहरी खाईं है, जो उन दिनां पानी से भरी हुई थी। इसके पार करके किले में जाने का मार्ग तक लेक को मालूम न था। परन्तु एक सिपाही भेप बदलकर धार जाटों की घोला देकर इसका पता लगा लाया। लेक ने चार बार किले पर धाना किया, परन्तु किले की दीवाल पर से गोलिये की बोहार के कारण उसको बराबर पीड़े हटना पड़ा। तीसरे घाये में धंगरेना

१ थॉर्न, मेम्बायर्स ऑफ दि लेट बार इन इंडिया, पृ० ४२२ ।

की हिम्मत ऐसी ह्यी हुई थी कि उनसे थाते बड़ा न जाता या, इस पर हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने यागे बड़कर अपने साहस का परिचय दिया। इन धावों में लगभग तीन हज़ार खँगरेज़ी सैनिक मारे गये। अन्त में लेक के इस फ़िले से लेने का विचार छेाड़ना पड़ा। सुरंग और तोपों से कि़बी के तोड़ने का जो डंग है, उससे काम न लेकर बार बार धावा करने मे सेनापित लेक ने अपना इट दिखलाया। बिट ऐसा न किया जाता तो सम्भव या कि थँगरेज़ों की इतनी हानि न होती। इसके बाद ही सन्यि की बात-चीत होने लगी। एक छोटे से राज्य के लिए अँगरेज़ों की शत्मिय की बात-चीत होने लगी। एक छोटे से राज्य के लिए अँगरेज़ों की शत्म से अधिक दिनों तक टकर कीना असम्भव था। दूसरे होलकर की मी हार हो रही थी। चीस लाख रुग्या राजा से हरजाना मींगा गया, पर उसने तीन लाख से अधिक नहीं दिया। अँगरेज़ों ने उसके। डीग भी वापस कर दिया थीर जैसे तैसे इस मामले की, जिससे उनकी चारों खोर बदनामी हो रही थी, समाप्त किया।

वेलेज़ली की वापसी—कम्पनी के संघालकों थार वेलेज़ली में बहुत दिनों से मतभेद चल रहा था। वे लोग रणया चाहते थे, वेलेज़ली ग्रान चाहता था। जहाँ वे बचन करना चाहते थे, वहाँ वह खुर्च करना चाहता था। वे लोग प्रत्यक कार्य के खार्यिक लाभ की दृष्टि से देलते थे, पर वेलेज़ली रेले रुपये की प्रवाहन थे, उसे किसी न किसी तरह साझाज्य का निर्माण करना था। इस मतभेद के कारख देगों में ज्ञा जुता सी यात पर क्लाक होता था। वेलेज़िली ने उनसे विना पुष्टे ही खपने देगों भाइयों के। बड़े बड़े थ्रोहदे दे दिये थे, फोर्ट विलियम कालेज सोल दिया था, कलकते में गवर्गर जनसल के रहने के लिए गानदार केटी वनवा ली थी थीर खपप का मासला भी खपने मतमाने दंग से विषय था। । उसके इन मय पातों से संचालक बहुत विद्यू रहे थे। निजी ज्यापार के सम्बन्ध में भी दोनों की राय एक न थी। इँगलेंड की सरकार वेलेज़िली के पप में रहती थी, हसलिये वह संचालकों ही कुछ भी पर्वाह न करता था। सुले तीर पर वह उनकी खाझार्य

र धानं, मेम्बायसं आफ़ दि छेट बार इन शहिया, पृ० ४५२।

का उल्लंघन करता था थीर उनके। ''वनिया'' कहकर सदा उनका तिरस्कार किया करता था।

येसीन की सन्धि से ड्रॅंग्लंड-सरकार की भी उसकी नीति में सन्देह होने लगा था। सिन्धिया थीर भीसता के साथ युद्ध में विजय होने पर यह सन्देह इन्छ काल के लिए दन गया और उसकी बढ़ी प्रशंसा की गई। संचालकों ने भी उसकी बचाई दी, पर साथ ही साथ यह स्पष्ट कर दिया कि युद्ध के न्याय-पंसत होने में उनकी सन्देह हैं। उनकी इस "चनुदारता" से येलेज़्लो बहुत विकृत्या। वह पहले दी बार इन्होंगून दे जुका या, बेकिन कैसलरी के समस्ताने-युक्ताने पर ठहरा हुना था।

परन्तु सन् १८०४ की दुर्घटनात्रों से यह स्थिति एकदम बदल गई। श्रव इंग्लेंड-सरकार की भी उसका समर्थन करना कटिन है। गया। कम्बनी का कुर्ज़ दुगुना हो गया था, खर्चे का कोई अन्त न था, सज़ाना खाली था. युद्ध के शीघ समाप्त होने की श्राशा न थी, होलकर बरावर लड़ रहा था और तुः सिन्धियाभी युद्ध की तैयारी कर रहा था। वेहद सर्च, मनमानी नियुक्ति थीर बार बार ब्राज्ञा उल्लंबन करने के लिए संचालक उसकी निन्दा कर रहे थे। कैंसिल की बैठकों में अनुपश्चित रहना 'बोर्ड आफ़ कंट्रोल' की राय में भी श्रनुचित था। ब्रार्थर बेलेज़ली बीर बनरल स्टुबार्ट की सन्धि तथा युद्ध के पूर्ण श्रविकार दे देना बहुतों की दृष्टि में नियम-विरुद्ध था। मानसन की दुदेशा का समाचार मिलने पर संवालको ने उसकी वापस बुलाना निश्चित कर लिया। वेलेजली के सबसे बड़े समर्थक, इंग्लेंड के प्रधान सचिव, पिट की भी राय थी कि गवर्नर-जनरल "विना कुछ सीचे विचार विलक्कल निवम-विरुद्ध काम कर रहा है, श्रव उसके हाथ में शासन रखना ठीक नहीं है।" वेलेजली भी किसी तरह जाना चाहता था, इंग्लंड-सरकार की वह लिख भी चिका था। परन्तु उसके पत्र पहुँचने के पहले ही लार्ड कार्नवालिस दूसरी शार भारतवर्ष का गवर्नर-जनरल नियुक्त कर दिया गया । ता० ३० जुलाई सन १८०४ की यह कलकत्ता पहुँचा श्रीर १४ श्रमस्त की वेलेज़ली इँग्लंड वापस चला गया।

श्रेगरेजों के पहले मराठे भी श्रम्य राज्ये। से रुपया बेंकर उनकी सहायता करते थे। दूप्ते ने भी इसी नीति से काम विवा था। सन् १७७० में वारेन हैस्टिंग्ज ने श्रव्य के साथ जो सिन्ध की थी, उसमें नवाब वजीर की रेषा के लिए श्रॅंगरेज श्रक्तरों की श्रम्यचता में एक सेना रखने श्रोर उसके खर्च के लिए कुड़ जिलों की श्रामदनी लेन की शर्म रखी गई थी। सर जान श्रोर ने सन् १७१७ की सिन्ध से श्रव्य के नवाय वजीर की विना कम्पनी की श्रम्य की की कि कि कि सिन्ध पाउन के साथ सम्बन्ध रखी में लिए मना कर दिया। 1 नेलेजली ने इन सथ वातों को एक साथ रखकर स्पष्ट कर दिया।

बेलेजली का कहना धा कि इन सिन्धियों से देशी राज्ये थ्यार विटिश्च सरकार में ऐसा संस्थन्य स्थापित हो गया, जिससे धापस में लड़ने क्षान्डने की कोई सम्भावना न रहीं, देशी नरेशा की रचा का प्रवन्य हो गया थ्रीर उनके। निश्चिन्तता के साथ श्वरते राज्यों में सुधार करन का श्वसर मिल गया। परन्तु वास्तव में इन सिन्धियों का परिणाम राजा या उनकी प्रजा किसी के लिए भी हितकर न हुथा, उनटे बिटिश सरकार का प्रशुख जम गया। सर

टामस मनरो, जो वेलेज़ली के समय में इस नीति का पचपार्ता था, सन् १८१७ में लिखता है कि जिस राज्य में रचा के लिए सहायक सेना रखी जाती है. उसका राजा निर्वेल श्रीर श्रत्याचारी हो जाता है। समाज की उच्च श्रेणिये। में ग्रात्म-सम्मान के भाव नष्ट है। जाते हैं श्रीर साधारण प्रजा दरिद्व तथा पतित हो जाती है। पहले राजा को प्रजाका कुछ भय रहताथा, पर-त रचा के लिए ग्रॅगरेजी सेना मिल जाने से, वह निश्चिन्त होकर भोग-विलास में पड जाता है श्रीर प्रजा पर तरह तरह के श्रत्याचार करने लगता है। इन सन्धियों में जो शर्तें रखी जाती हैं, उनका पूर्ण रूप से पालन करना श्रसम्भव हे। भारतवासियो में श्राहम-सम्मान का भाव एकदम नष्ट नहीं हो गया हं। वे चुपचाप श्रपमान की सहन न करेंगे, जिसका परिखाम यह होगा कि उनके राज्य कर्नाटक की तरह ज़ब्त कर बिये जायँगे। यह रचक नीति भचक का काम करेगी, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाय कि इससे शान्ति स्थापित है। जायगी, तब भी यह कहना पढ़ेगा कि इसके लिए स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र ग्रीर मनुष्य को उच्च बनानेवाले सभी भावों का बिलदान करना पडेगा। इस तरह भीतरी फूट फैलाकर राज्यों के श्रपहरण करने से लडकर जीत लेना कही श्रद्धा है।

सिडनी थोयन का भी ऐसा ही मत था। वह जिखता है कि राज-सचा के जो वास्तविक चिद्ध हैं, उनके छीन खेने से किसी राजा में अच्छा शासन करने का उस्साह नहीं रह जाता है। वह विषयी हो जाता है थीर प्रजा भी उसी का श्रमुक्य करने जाती है। इस प्रधा से वास्तव में ''राज्य की रीड़ हूट जाती है" थीर राजनेतिक जीवन चला जाता है। ऐसी द्या में उनके जिटिश राज्य में मिला जेने के श्रतिरिक्त शासन के सुचार को होई उपाय नहीं रह जाता है। वेदल सेना हाथ में न होने से राजाओं में ये देश क्यों था जाते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में विवसन जिसता है कि ''जर ज़िम्मेंशरी

र अवधनटा, सेवेनदात फाम दि मिनिट्स ऑह सर टामस मनते, १०११४-१५ । २ बेखेजबी, वेतर्वेषेत, स० ओयन, भूमिका, १० २७-२८ ।

नहीं रहती है और रचा के लिए निश्चिन्तवा हो जाती है, तब बच्छे काम करने की प्रवृत्ति निर्यंख पड़ जाती है, या नष्ट हो जाती है और स्पक्तिगत सुख में ही सबसे खिंधक रूचि वरपब हो जाती है"।

श्रार्थर वेलेज़लो भी इन सन्धियों के पन में न था। उसकी राथ में इनका एक धीर दुरा परिखाम हुआ। राजाओं की निजी सेनाएँ हुट जाने से बहुत से सैनिक बेकाम हो यथे धीर वे लूट-पाट मचाने लगे। उसने गवनर-जनरल की इसके समझाने का बहुत कुछ प्रवल किया, परन्तु उसकी बात पर कुछ भी ध्यान न दिया गया, जिसका परिखाम यह हुआ कि आगे चलकर इन लोगों ने बड़ा उपद्रव मचाया।

वेलोज़ली का उद्देश्य-असका उद्देश्य और उसकी नीति पहले से निश्चित थी । घटनात्रों के श्रनुमार श्रपनी नीति स्थिर करने की उसके लिए कोई श्रावश्यकता न थी। उसे ते। किसी न किसी तरह घटनाश्रो की छींच-तानकर श्रवनी नीति के श्रनुसार लाना था। जो श्रधीन राज्य थे, उनमें हस्त-चेप करने के लिए शासन ठीक न होने का बहाना था। जो स्वतंत्र राज्य थे, उनको श्रधीन बनाने के लिए जुर्माशाह थीर फ्रांसीसिया के भय का दिखावा था। सारे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करना वास्तव में उसका मुख्य उद्देश्य था। परन्तु इसको छिपाकर जब कहा जाता है कि भारत में शान्ति स्थापित करना और जनता की दशा सुधारना उसका उद्देश्य था, तब उसकी नीति की विस्तृत रूप से ग्रालोचना करने की ग्रावरयकता होती है। जर्माशाह श्रीर फ्रांसीसियों के श्राक्रमण के भय में कितना तरन था, यह दिखलाया जा लुका है। भवा और कर्नाटक में शासन की जो दशा थी, उसके भी कारण दिखलाये जा चके हैं । टीपू और मराठों की किस तरह लड़ने के लिए मजपूर किया गया था, इसका भी उल्लेख किया जा चुका है। इतने पर भी हटन लिखता है कि उसकी रुपये पेसे की पर्वाह न थी। स्थायी शासन, अत्याचार से रचा, स्वतं-जता तथा उन्नति के लिए भारत ब्याकृत है। गहा था । बेर्ड भी हिन्द या मुसल-

१ मिल, जि॰ ६, पृ० ५५९।

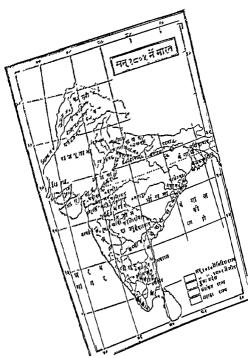

मान द्यासक ऐसा न था, जो इन धानरपकताओं की पूर्ति कर सकता। एक कम्पनी ही ऐसी थी, जिससे भारतवर्ष का उद्धार हो सकता था। वेजेज़ली इसकें। अच्छी तरह जानता था और इसी ड्राइंस की प्राप्ति के लिए जरावर प्रयत्न करता था। उसके भावों की उच्चता और खद्ता पर श्रविश्वास करना श्रसम्भव है। एक दूसरे इतिहासकार ने तो उसको 'कम्पनी का श्रववर'' तक बना जाला है। परन्य धटनाओं से इस समर्थन की पुष्टि नहीं होती। वह स्वतंत्र न था, पिट के इंडिया पेनट से उसके हाथ वैंथे हुए थे, उस एक ब्याया-रिक संस्था को सन्तुष्ट रखना था, इसी लिए वह नीति की भाषा से काम लेता था। इस भाषा से उसके भावों का पता नहीं जा सकता।

मैस्र-विजय पर इँग्लंड-सरकार की दी हुई व्याघि पर असन्तोप प्रकट करते हुए वह एक पत्र में लिखता है कि "मैं राज्यों पर दाज्य, विजयों पर विजय, आय पर आय के टेर लगा हूँगा। मैं इतनी शान, इतना धन और इतनी सत्ता एकत्र कर दूँगा कि मेरे मालिकों के लाखच और महत्त्वाकांचा को भी दया के लिए चिल्लाना पदेगा।" उसके लम्ये लम्ये 'सरीतों' की अप्लेजा, जिनके लिखने में वह सिद्ध-इस्त था, इन वाक्यों से उसके वास्त्रविक भायों का कहाँ अधिक पता लगता है।

उसका चिर्न्न — बेलेज़ली धपने समय का एक चतुर राजनीतिज्ञ धा। उसने थोड़े ही समय में धँगरेज़ों की शक्ति को भारतवर्ष में सबसे प्रश्न बना दिया। धँगरेज़ों के मार्ग में टीपू धीर मराटे सबसे बड़े वाधक थे। ध्वसर पाकर उसने पहले एक को नष्ट कर डाला फिर दूसरे को गिर्वेज बना दिया। निस्व-देह इससे उसमी दूरहशिंता का परिचय मिलता है। उसनी दृष्टि से कोई बात सुटने न पाती थी। भारतनासियों के स्थान

१ इटन, वेलेजली, पृ० १०९।

२ वहां, पृ० १९२ ।

३ लेडो एन वर्नार्ड के नाम पत्र, ता० २ अक्तूबर सन् १८००, वसुः जि० २,

पृ० २६७—६८।

श्रीर कमज़ीरियों के उसने थोड़े ही काल में अच्छी तरह समक लिया था। संचालकों के प्रति उसकी ध्रष्टता की कई एक इतिहासकारों ने निन्दा की है। महत्त्वाकों जा की मात्रा उसमें कितनी श्रिष्ठिक थी, यह उसके कार्यों ही से प्रकट है। परन्तु इसमें व्यक्तिगत लाम का उस पर दोप नहीं लगाया जा सकता। हां, अपने माह्यों की उसके अवस्थ वड़ी किता रहती थी। यर और मान की उसमें एक बड़ी भारी कमज़ेरी थी। अपने पर का प्याम रखते हुए उपाधियों पर असन्तोप प्रकट करना उसके लिए शोमा न देता था। वह अपने को एक व्यापारिक संस्था का सेवक न समकता था। उसके भारतवर्ष के सबसे सर्विकाल साम्राज्य के शासक होने का श्रीमान था। अपने वोल-चाल, रहन-सहन, सभी में वह इस बात के दिखलाने की चेटा करता था। तड़क-सड़क को वह बहुत पसन्द करता था। उसके लोग 'सुलताना औरतें,'' कहा करते थे।

साहित्य से उसको बहुत प्रेम था। श्रेगारेज़ी भाषा जिलने में वह वहा निपुख था। श्रवनी बात के समर्थन में वह दलोजों की भरमार करता था। बेलने-चालने में उसका मुकाबला करना सहज न था। व्यंग श्रीर हास्य की भी उसों कमी न थी। स्वास्थ्य ठीक न रहने पर भी वह काम से कमी छयझाता न था। उसका कहना था कि काम करने में मुख्ते कुछ कठिनाई शवस्य होती है, पर ये कठिनाइयां ही मेरे प्रतिदिन का भोजन हैं, जिनसे मेरे शरीर का पालन होता है। उसका थान सभी श्रीर रहता था। भारतवर्ष के पद्य-पश्चिमें का ग्रध्यवन करने के लिए उसने उपस्ट प्रकानन के। निशुक्त किया था। उसी की सहायता के लिए बारिकशुर में पशुभों का श्रवा-यवश्वर वनवाया गया। कलकता नगर की श्रीभा बड़ाने के लिए वेलेज़ली बराजर विन्तित रहता था। शहर की सफ़ाई श्रीर सहकों के प्रत्यन के लिए उसने एक वेजना तैयार की थी। कलकता ना बिशाल श्रीर सुन्दर (सरकार) भारत: उसी. का बनवाया हुश है। ईंग्लेंड जाकर वह बहुत दिनों तक जीवित रहा। उस पर भो श्रीमेशीण चलान क प्रथव किया गया, पर सफ-

१ इटन, बेलेजली, १० १९६।

खता न हुई। बाद में कम्पती के संवालकों ने भी उसकी पेाम्यता के। स्वीकार किया। भारतवर्ष में उसकी एक मृति स्थापित करने की प्राज्ञा दी



क्लकत्ता का सरकारी भवन

गई थीर २० इज़ार पैंड उसकी मेंट किये गये। सन् १८४२ में उसका देशन्त हुथा।

## परिच्छेद ६

## मराठों का पतन

नीति में पिरवर्तन—हॅं स्लंड की सरकार धीर कम्पनी के संवालक दोनों वेलेज्जा की नीति से तंग धा गये थे। ख़ज़ाना झाली हो रहा था थीर खड़ाइयों का कोई धम्त न था। वे किसी न किसी तरह भारतवर्ष में ग्रान्ति स्थापित करना चाहते थे। यह कार्य्य वृद्ध कार्त्वालिस को सींचा गया। इथ वर्ष की खब्त्या में बहु दूसरी वार गवनैर-जनरल होकर जुलाई सन् प्रभु के खन्त में भारतवर्ष पहुँचा। इस समय विविध्या को किसी तरह खुद से खला रचना था। उसके साथ सबसे बड़ा कणड़ा ग्वालियर धीर गीहद का था। पिछले खुद में इन दोनों स्थानों पर अधिकार कर लिया गया था थीर खर्जुनगीत की सिन्ध हो जाने पर भी ये ख्यान उसके वापस नहीं किये गये थे। आर्थर वेलेज्ज़ की राय में गवर्नर-जनरल की यह सरासर ज़बरदस्ती थी। सिन्धिया के कुछ सरदारों के 18 लाख रुपया साल की प्रधान देना भी निश्चत हुआ था। इसके हिसाव में भी कम्पइ। पर रहा था। इन सव बातों से चिड़कर सिन्धिया ने जायन रेज़ोर्डेट के निगरानी में रख छोड़ा था और होत्यकर से मेल करने का प्रथल कर रहा था।

इन सतादों के मिटाने के लिए कार्नवालिस ने ग्वालियर धीर गोइर का वापस करना निश्चित कर लिया। सन्धि के लिए यह ऐसा अमुक था कि नायय रेज़ीडेंट के। मुक्त करने की शर्त पर भी वह इस समय ज़ीर देना उचित न समस्ता था। वह जमुना नदी की कम्पनी के राज्य की पश्चिमी सीमा बनाना चाहता था। राजपूत राजाओं के कानुहों में पहना उसकी राय में मूल थी। वह शाहबालम के दिख्ली में रखकर उसकी रचा का भार खेने का भी पचपाती न था। मछेरी ( खलवर ) और भरतपुर के साथ जो सिन्यवीं हुई थी, उनकी भी वह ती हु देना चाहता था। उसका अनुमान था कि इस तरह कम्पनी उनकी रचा की विसमेदारी से यच जायगी और सिन्यिया उनके कतायों में पढ़ जायगा। जीती हुई भूमि को छोटाकर वह हालकर के साथ भी सिन्य करने के बिल सेवार था। उसका कहना था कि एक तरह जो सिक्य करने के साथ भी सिन्य करने के बिल सेवार वामा पात्र के साथ भी सिन्य करने के बिल सेवार या जमता पहाता र से देशी राज्यों का विश्वास उठ गया हो। मैं उसके फिर से स्थापित करना चाहता हूं। मेरी राव में ''कम्बनी के राज्य की रचा लगा शान्ति के लिए इसकी बड़ी आवस्यकता है।'' र

कार्नवालिस की मृत्यु — सेनापति लेक की राय में कार्नवालिस का यह भवन्य राजपूत तथा अन्य छोटे छोटे राजाओं के साथ सरासर "विश्वास-धात" था। सिन्ध्या के साथ युद्ध के समय पर उनकी रचा का यचन दिया जा चुका था। अब उनकी इस तरह छोद देना किसी तरह उचित न था। यह समक्तीते लेक के ही किये हुए थे। अपनी वात को इस तरह जाति कुए देखकर उसे बड़ा दुख हो रहा था खीर वह इस्तीग्ज देकर धापस आवा चाहता था। परन्तु कार्नवालिस अपनी बात पर सुला हुष्या था। लेक का उसे पहले ही से अनुभव था। बेलेज़ली की तरह उसकी पूर्ण स्वतंत्रता रेकर वह युद्ध की बड़ावा न चाहता था। उसकी राय में गवर्गर-जनरल और सेनापति के पदा को खला खला रखना नीतिशुक्त न था। इसी लिए वह सेनापति भी बनकर आया था। भारतवर्ष में पहुँचते ही उसने युद्ध स्थाति कार्न के लिए लिख दिया था। सब कनाड़ी की निपटाने के लिए वह कलकत्त्र से उत्तरी भारत के लिए खब्रं चल पढ़ा, परन्तु ता० १ अक्कूबर को गाज़ीपुर ही में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी खबस्था बहुत हो चुकी थी, कर्तव्यवरा उसने

१ लाई लेक के नाम पत्र, ता० १९ सितम्बर सन् १८०५।

गवर्नर-जनरल के पद की स्वीकार किया था। भारतवर्ष पहुँचने पर उसका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था। गाज़ीपुर में उसका मक्वरा बना हुन्ना है।

कार्नवालिस का यह विव्यास था कि मराठों के साथ ध्रन्याय किया गया है। वह लिखता है कि होलकर एक "थेाव्य धीर शक्तिशाली" शासक था। किसी न किसी तरह सिन्धिया और मेंसला के साथ धुद शान्त हो जाने पर उसके साथ मिक्ना चेलेज़्जी की वड़ी भूल थी। टीपू से वह स्वयं ध्रकारव लड़ वैठा था, परना बुड़ापे में वह माराठों के साथ ध्यन्याय के। दूर घरने के लिए चिन्तित था। आते ही उसने सिन्धिया और मोंसजा के। महापुम्ति-स्चक पत्र लिखे ये थीर वनकी शिकायता को दूर करने के लिए ववन दिया था। साथ ही साथ उसका यह भी विव्यास था कि कम्पनी की खाधिक दशा देखते हुए श्रियक दिनों तक खुद का चलाने खिल्य मी रुपया नहीं था। इसके लिए उसके महारास से एपया मंगाना पड़ा था धीर चीन को जो चांदी जा रही थी, उसे रोक जेना पड़ा था। इस लड़ाई से कम्पनी को अधिक लाभ होने की भी वसे धारा नहीं यो वयोकि जो कुछ मिलना था, यह मिल खुका था। ऐसी दशा में उसने केवल "शान" के लिए धन का लुटाना थीर नरहता करना चिता न सममा।

इस नीति के लिए प्रायः सभी खेगरेज़ इतिहासकारों ने उसके बहुत दुरा-भला कहा है। कुल का तो कहना है कि उड़ापे में उसकी मित दिकाने न थी। उन लोगों की शब में यदि वेलेज़ली कुल दिन भारतपर में थार रह जाता, तो वह सबके ठीक कर देता। उन दिनों की स्थिति देखते हुए दूसका विम्लास नहीं होता। होलकर पंजाब खरस्य भाग गया था, पर साठों में भीरे भीरे एका हो रहा था। वेलेज़ली के खकारख हमचेप से बहुत से राजा एसन्पुट हो रहे थे। फिर सबसे भारी बात तो यह थी कि कम्पनी का एज़ाजा गाली था, २० लास स्पया खबस के नवाब से लेकर खुद का गूर्व चलाया जा रहा था। वेलेज़ली स्वयं इस समय जैसेनीसे सन्पि करने के लिए चिन्तित हो रहा था। भारतपर छोड़ने समय इस सम्बन्ध में बालों न उससे .उसकी ४ लाख रूपया सालाना देने का वचन दिया गया । इस चार लाख के बदने में वाली है।लकर की मुख्य जागीर टॉक-रामपुरा सिन्धिया की देना चाहता था । मालकम लिखता है कि इस तरह से वह सिन्धिया थीर होलकर में पररपर का वैर बराबर बनाये रखना चाहता था; परन्तु सिन्धिया ने उसकी इस चाल के। समझकर उस जागीर के। मुफ़्त बेने से भी इनकार कर दिया। सिन्धिया की स्त्री श्रीर लड्की के लिए उत्तरी भारत में ३ लाख रुपये की जागीरें दी गईं। उसके राज्य की चम्बल नदी उत्तरी सीमा मान ली गई। चम्बल के उत्तर या कोटा के पूर्व किसी राज्य से चीय लेने का श्रधिकार सिन्धिया की न रहा। जयपुर के राजा के साथ जो सन्धि की गई थी, वह तीड दी गई। अपनी मित्रता का विश्वास दिलाने पर भी यह कहा गया कि वह शत्रुधों का साध दे रहा था । उदयपुर, जीधपुर, कीटा तथा मालवा के कई राज्यें के साथ सन्धि न करने का श्रेंगरेज़ों ने वचन दिया और यह मान विया कि श्रपने ग्रधीन राज्यों के साथ चाहे जैसा व्यवहार करने का सिन्धिया का पूरा ग्रधिकार है। इस तरह राजपूत राज्यें की जी रचा का वचन दिया गया था. वह सोड दिया गया। इन मनमानी शर्तों की पाकर सिन्धिया ने होलकर का साथ छोड दिया ।

होलकर सिलों से सहायता लेने की थाया से पंजाय गया था। परन्तु सिलों के राजा रणजीनसिंह को पहले थपनी यक्ति दढ़ करने की पड़ी थी, इन दिनों जह खँगरेज़ों से टक्टर न लेना चाहता था। इसके थितरिक थॅगरेज़ों ने कई एक सिल सर्दारों को पहले से ही चयने पच में मिला रखा था। इस ध्वसर पर होलकर ने कानुल से भी सहायता लेने का विचार किया था। परन्तु फ़ासस दूत भेजकर थंगरेज़ों ने खफ़्त़ानिस्तान की सीमा पर भी युद्ध जिंद्यनारखा था। इसलिए नहीं से भी सहायता की खाया न थी। सिन्धिय

१ मालकम, हिस्ट्री ऑफ शडिया, जि० १, ५० ३६३।

२ कहा जाता है कि रणजीतिमह होरुकर को सहायता करने के रिव्य तैयार था, परन्तु जिल्द के राजा ने समझा बुझाकर उसको मना कर दिया। इस राजा का कँगरें। में मेठ था।

ने साथ क्षेत्र ही दिया था। ऐसी दशा में हो बकर ने भी सन्धि कर लेना विस्त समका। जानवरी सन् १००६ में जो सन्धि की गई, उसके अनुसार दिखा में उसका जितना राज्य जीत लिया गया था, वापस कर दिया गया। चम्बत नहीं के उत्तर की थीर उसका छुत्व अधिकार न रहा, परन्तु उसके दिखा में उसके स्वतंत्रता दे दो गई। हो बाकर ने चिना धँगरेज़ां की सलाह कै सिसी पूरोपियन की नीकर न रखने का चच्च दिया।

होलकर वंदा के साथ फँगरेज़ों की यह पहली सिन्ध थी। यशवन्तराय प्रयानी हार को सहन न कर सका। इन्दीर वापस प्राक्त वह नई तेर्षे दलवा रहा था थार सेना का फिर से संगठन करने में खाा था। यासन में भी वह सुधार करना चाहता था। पर इतने ही में उसका दिमाग़ दिकाने न रहा और वह पाना हो। या। यन्तृक को नली फटने से उसकी एक बाँख जाती रही थी, इसी लिए वह 'एकचरमुहौला' के नाम से प्रसिद्ध था। मालकम लिखता है कि उसकी दिशा बच्छी हुई थी। वह फारसी समक्त सकता था, पर लिए न सकता था। मराठी लिखने का उसकी प्रकाश अस्पास था, हिसाव में भी वह यहा चहुर था। वोडे की सवारी और भाला चलाने में वह प्रदितीय था। उसकी बोग्यता के प्रनुसार उसका साहस भी था। वावस्थकता पड़ने पर वह किसी बात में विचकता न था। वह एक वीर योद्धा था, पर सासन की उसमें योग्यता न थी। वह मराठा युद्ध-त्याली के सहारे भारतवर्ष में फिर से मराठा साम्राज्य स्थापित करना चाहावा था। पत्र वह विति हुआ होता छोर सिन्थिया तथा भोंसला के साथ मिलकर युद्ध करता, तो मराठा साम्राज्य स्थापित करना चाला वा । वह पह करता, तो मराठा साम्राज्य स्थापित करना चाला या। असकर करता, तो मराठा साम्राज्य स्थापित करना चाला या।

निज्ञाम प्रोर पेश्चा-यांबों यथिए हडावेप न करने की नीति का पण्याती या, पर जब मतलब का प्रश्न था जाता था, तब यह भी न चुकता था। निज़ाम थपने दीवान मीरबालम के निकालकर उसकी जगह पर राजा महीपतराम के रखना चाहता था। मीरबालम कहने की तो निज़ाम का

१ मालकम, मेम्बायसं ऑफ सेंट्रल शहेया, जि० १, पू० २५४-५५ :

दीवान था, पर वास्तव में यह घँगरेज़ों का नाकर था। निज़ाम की इच्छा के विरुद्ध वह दीवान बनाया गया था और उसको बरावर एतया दिया जाता था। निज़ाम के दीवान के। अपने हाथ में रचना अँगरेज़ों की नीति थी। अन्त में राजा चन्दूबाल नायब दीवान बनाया गया, जो बराबर अँगरेज़ों का कहना करता रहा और भीग-विज्ञास में कूँकने के लिए निज़ाम के भी काफ़ी रुग्य देता रहा। पे सहायक सन्त्रियों से देशी राजाओं के। यही शासन की खतं जाता दी गई थी।

कम्पनी के संचालक वेसीन की सिन्ध की भी, जिसके कारण मराठा युद्ध हुआ था, बदलना चाहते थे। यह सिन्ध बालों की सलाह से हुई थी, इसका बदलना वह सहन न कर सकता था। परन्तु प्रकट रूप से अपने स्वामियों की खाजा का विरोध करने की श्रपेण उसने यह दिखलाने का प्रयक्ष किया कि स्वयं पेरावा सिन्ध में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता था। वे यह बाह सत्य नहीं जान पड़ती। सिन्ध होने के बाद से ही वह स्वतंत्र होण का प्रयक्ष कर रहा था। उसकी तरफ़ से जो चाहे कह दिया जाता था, अपने विचार प्रकट करने की उसकी स्वतंत्रता ही कब दी जाती थी ?

विद्लार की उपद्रव — टोडू के बेटे और रिस्तेदार विक्तीर में नज़रवन्द रहते थे। जुलाई सन् १८०६ में यहां एक बड़ा उपद्रव हो गया। मदरास के गवर्नर विलियम बेटिंक की अनुमति से स्थानीय सेनायित ने एक आज्ञा निकाल दी कि सिपाहियों के एक नये ढंग की पगड़ी वांचरी पड़ेगा, दाड़ी मुख भी एक ख़ास ढंग से वनवानी पड़ेगी और माथे पर तिक्क या अल्य केंद्रे धार्मिक चिह्न न लगाया जायगा। इस "मूर्खता की आज्ञा" से सारी सेना में सलसमी फेक गई और सिपाही समस्ते क्यों कि उनकें हैसाई बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। उन्होंन किले पर कृष्णा कर विषय और कुछ खँगरेज़ों को मार डाला। खकाँट से एक खंगरेज़ी सेना सा गई और

१ मिनिल, हिस्ट्री ऑफ दि डेनान, जि॰ २, ५० १४६--४७।

र मालकम, हिस्त्री ऑफ इंडिया, जि॰ १, ५० ३८१-८३।

उपद्रव शीप्र ही शान्त ही गया। सिपाहियों की बढ़ा कड़ा दंड दिया गया श्रीर टीप् के बेटे क्लकता भेज दिये गये। बास्तद में उनका कोई दोप था या



मदरास के सिपाही

नहीं, इसकी पूरी तरह से जींच तक नहीं की गई। इस पर संचालकी ने मदरास के सेनापति तथा गर्वर दोनों का वापस तुला लिया।

वालों ने ल्वे घटाने का बहुत कुलु प्रयत्न किया, इसी लिए कम्पनी की कुलु लाभ भी होने लगा। कुलु इतिहासकारों का कहना है कि वह "सबसे नांच गवनेर-जनरल" था। उसके समय में सिनियमा और हालकर के साथ वो सिन्यमं की गई, उनसे "विटिश शान" पर घटवा लग गया। वह नीच था, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु उसकी नीचता इन सिन्यमं के करने में न थी; इसका पता उसके दूसरे ही कामों में मिलता है। वह देशी राज्यों के व्यवस्था किया करवा था। मालकान लिएता है कि वह कुलु मूनि देकर के भी माज़ेरी और सरसपुर के साथ सिन्यमं ते हा ते वहरूं ति का कहना है कि गवनेर-जनसल की राथ में देशी राज्यों के मता है। ही में तिक कहना है कि गवनेर-जनसल की राथ में देशी राज्यों के मता हो ही में विटिश शासन की इड़ता थी, इसी लिए वह जान-यूमकर इन समा हो विटिश शासन की इड़ता थी, इसी लिए वह जान-यूमकर इन समा हो की

१ माल्यम, हिस्दी ऑक इंडिया, जि॰ १, ५० ३७३ ।

भारत में ब्रिटिश साम्राज्य

२२६

करने के। तैयार था।

बहाया करता था। १ अपने स्वामियों की प्रसन्न रखने के लिए वह सब कुछ



लाई मिंटो लार्ड मिटो--संचालक वालों के ही गवनंर-जनरल रखना चाहते थे, परन्तु हुँग्लंड की सरकार एक दूसरे ही व्यक्ति को चाहती थी। श्रन्त में १ जान के, सेटेक्शस क्र्रम दि पेपर्स ऑक मेटकाक, ए० ७।

होनों की राय से, सन् १८०० में 'बोर्ड बाफ़ कंट्रोल' का सभापति लार्ड मिटो गवर्नर-जनरत्त बनाया गया श्रीर वालों मदरास का गवर्नर बना दिया गया। मिटो वर्क का मित्र था, हेस्टिंग्ड पर श्रीमयोग चलाने में भी बसने भाग लियाथा, परन्तु कृति की राज्य-कान्ति से बसके विचारों में भी बहुत कुछ परिवर्तन हो गयाथा।

महाराजा राणुजीतिसिंह — रखजीविसिंह का जन्म सन् १७८० में हुया था। असका पिवा महानसिंह 'सुकर पिकवा' नामक मिसल का मुख्य सरदार था। रखजीविसिंह वक्षणन से ही अपने पिता के साथ जड़ाइयें पर जाया करता था। यपने पिता के मरने पर वह बरावर लड़ता रहा और धीरे धीरे उसने कई एक मिसलों के त्रवा लिया। सन् १७६४ में ज़मीशाह ने असके लाहोर का राजा वना दिया। लाहोर सिन्नों का मुख्य स्थान था, मन् १७६७ में इसकी ज़मीशाह ने जीन लिया था। सन् १६०२ में रखजीविसिंह ने अग्रवसर पर भी अधिकार कर लिया। अब वह एक स्थतंत्र राजा हो गया और उसके नाम के सिन्के चलने लगे। रखजीविसिंह की उद्यति से सिर्क मिसलों की स्वतंत्रता नष्ट हो गई। कई एक मिसलों का एक धड़ा राज्य वन गया और उसके भाग्य का नियटारा लाहोर के राजा के हाम स्था गया।

स्यालसा दला—स्यजीतसिंद के पहले मिसलों की सेनाएँ श्रलम ग्रलम भीं, इनका श्रापत ही में युद्ध हुवा करता था। परन्तु रयाजीतसिंद न इन सबके मिलाकर एक चढ़ी सेना तैवार की। मराठी की तरह उसने भी सिरों की युद्धश्रयाली के। छोड़ दिया थेंगर सेना के। कृतायद सिरालान के विष् कई एक यूरोपियन श्रक्तमां की नौकर रहा। इनमें सबसे सुराय चंचुरा था, यद महाराजा की 'फ्रीज ग़ास' का सेनायति था। स्यजीतसिंद का इस पर पहुन यिश्यास था। उमने इसको लाहोर का 'कृतनी' भीर 'हाकिम' भी बना दिया था। मिसों की सेना में भी योग्हमजार की श्रयेषा पैदल पर श्रिक स्थान दिया जाता था। इस पैदल सेना में स्थादातर 'श्रकाली' पे, ते। मदा लड़ने मरने के लिए तैयार रहते थे। तीस तीस मील का घावा यह पैदल सेना एक दिन में लगाया करती थी। दीवान मेहिकमचन्द्र प्रधान सेनापति था। उसके प्रधीन कई प्रसिद्ध सिल सरदार थे। तोपलाना का यध्यन इलाहीवक्ष नाम का एक मुसलतान था। सिवाही थगरेज़ी ढंग की वहीं पहनते थे। सेना में भर्ती होने का सिलों के। ऐसा चाव था कि रस्व जीतसिंह के। सिपाहियों का कभी धमाव न रहता था। हमी विशाल सेना के सहारे वह अपने राज्य की सीमा के। बराबर बढ़ाया करता था।

अमृतसर की सिन्धि—सिन्धिया के साथ जब युद्ध हो रहा था,
तमी से अँगरेज़ सिखों को अपने एक में मिलाने के लिए प्रयक्ष कर रहें थे।
रखजीतिसिंह ने पंजाब में होलकर का पीखा करने के लिए प्रयक्ष कर रहे थे।
रखजीतिसिंह ने पंजाब में होलकर का पीखा करने के लिए मी अँगरेज़ी सेना
को भाज़ा दे दी थी। इस समय उसके राज्य का प्रारम्भ ही था, ऐसी दशा
में बहु अँगरेज़ों से कोई क्रगड़ा न करना चाहता था। परन्तु अब एक ऐसा
प्रदन उपस्थित हो गया, जिसके कारख उसको अंगरेज़ों का सामना करना पड़ा।
सतलक भीर जमुना के बीच का देश पहले नाम मात्र की सिन्धिया के अधीन
था। इसमें कई एक छोटे छोटे सिक्त राज्य भी थे, जिनमे मुक्त परिपाला,
नामा और किन्द, 'फुलकिया मिसला' के रास्थ थे। इन सरके राजा एक ही
धानों के थे और बनावर भापत में लड़ा करने थे। सन् १=०६ में अपने
चचा किन्द के राजा के बुलाने पर रखजीतिस्ह अपनी सेना लेकर पहुँच
गया। लुधियाना पर उसका अधिकार हो गया और वह धीरे धीरे इस श्रीर

हस पर इन राजाओं ने खेंगरेज़ों से सहायता सींगी। लार्ड सिंटी ने हस्तचेष करने का यह अच्छा अवसर देखा। इधर फ़ारस थीर अफ़ग़ानिखान होकर फ़ांसीसियों के बाकमण की ख़बर बढ़ रही थी। यह भी एक यहाना मिल गया। रणजीतसिंह से कहा गया कि सिन्यिया पर विजय पाने से यह प्रदेश खेंगरेज़ों के खधीन हो गया, उसकी रचा करना बना कर्नक्य है। ऐसी दशा में सेना लेकर रणजीतसिंह के सत्तवज्ञ नदी के उस पार बला जाना चाहिए। उसके समस्तान का काम मेटकाफ़ की सींण गया। साथ ही साथ सुचियाने की खोर खंतरेज़ी सेना भी मेड दी गई। रखजीतिसिंह ने

पहले तो बहुत विरोध किया, वह लड़ने तक के लिए तेयारी करने लगा, परन्तु श्रपने एक मत्री श्रजीत होन के बहुत समकान पर उसने सन्धि करना स्वीकार



थमृतसर

कर जिया। सन् १=०६ में अमृतसर की सन्य हो गई। सतजज नदी दोना राज्यों की सीमा मान जी गई। इसके उत्तर तथा परिचम में रखनीत-तिह राज्यों का त्यों में त्या है यो है और इसके दिख का देश ध्यारेजों के अधीन मान जिया गया। इसके याद से रखनीतिमें ह धर्म जीवन भर ध्यारेजों से सामर मिन्नता का स्ववहार करता रहा।

सीमात्रीं की रहा — भारतवर्ष में कुछ वास्ति होने के कारण भिटों का प्यान धियकतर राज्य की सीमाधों को सुरिषत बराने की धोर था। जब उसके पता लगा कि कास से एक दून फ़ारम भेना गया है, तब उसने भी मालकम के फिर से फारस भेना। वेलेजली के समय म यह एक बार फ़ारस का नुका था। तभी धण्मानिस्तान की सीमा पर जमांशाह के धरस्माये रहाने के लिए फ़ारस के शाह को दुन रुपया देन का भी वचन दिया गया था। इधर हैं सर्वेड-सरकार का भी एक दून तेहरान पहुँच गया। शाह ने उसको फ़ार्सिसिया की सहायता न करने का वचन दे दिया। उसके सामने माल कम की कोई पूछ न हुई और वह वापस लीट आया। मिटो इस प्रयन्ध से सम्मुष्ट न था। उसने मालकम को दूसरी वार फिर से भेजा, परन्तु कोई लाभ न हुआ। सन् १८१० में लीटने पर मालकम अपने राजनामचे मे लिखता है कि ''कूट, कपट और पड्चंगों" से भेरा पिंड छुटा। जिस दग से उसको फारस में काम करना पड़ा था, उसका पता इसी से लगता है।

इसी उद्देश्य से एलिईस्टन कावुल भेजा गया, परन्तु उसे पेरावर द्दी में पता नगा कि स्मीर शाहराजा अफगानिस्तान से निकाल दिया गया है। यहीं समीर के मिन्यों से उसकी भेंट हुई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों से कह दिया कि यदि फासीसिया के विरुद्ध हमसे सहायता चाहते हो, तो शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। एलिईस्टन के पास इसका कुछ उत्तर न पा। अफ़्ग़ानिस्तान में कगड़ा बड़ाये स्खन के खिए फास को रागा दिया जा रहा था, कावुल पर आक्रमण करने के लिए रखजीतिसह की स्वतंत्रता दे दी गई थी, तिस पर भी अफ़्ग़ानिस्तान के साथ मित्रता की सिच्च का प्रसाल किया जा रहा था। इस स्ववसर पर एक लाभ स्ववयं हुआ, एलिईस्टन की कई एक सरदारों से अफ़्ग़ानिस्तान की बहुत सी बातों का पता लगा गया।

सिन्ध के ग्रमीरों के साथ भी शांसीसियों के विरुद्ध एक सन्धि की गई। फ़ांसीसियों का जो कुछ भव था, वह तो था ही, पर सिन्ध में हस्तपेष करने का यह बच्छा श्रवसर मिल गया। इस तरह लार्ड भिंटों की नीति से चार स्वतंत्र राज्यों में खेंगोरोज़ों का पेर जमने लगा।

समुद्री युद्ध — मिंटो ने केवल रुग्ल से ही भारत पर श्राप्तमण करन के मामों की नहीं रोका, विक उसन समुद्र की घोर से भी किसी के धाने की सम्भावना नहीं रखी। भारतवर्ष के निकट दो ऐसे स्थान थे, जहा से शास्त्रमण होने की धाराका थी। एक तो मारिशस धीर उसके निकटवर्गी टापू, जे।

१ जाम के, सर जान मालकम, ाि० २, प० ३ - १

फ्रांसीिसेयों के श्रायान ये श्रीर दूसरे जावा तथा मसाला के टायू, जो उच लोगों के पास थे। मारिशस से फ्रांसीिस श्रॅंगरेज़ों के व्यापार को वडी हानि पहुँचाया करते थे। दस वर्ष में उन्होंने लगभग ३० लाख रुपये का मुक्सान किया था। मसाला के टायुवों पर श्रॅंगरेज़ों की पहले ही से दृष्टि थी। सन् १८५० में एक जहाज़ी वेडा मैजकर फ्रांसीती टायू जीत लिये गये। उसी समय गवर्नर-जनरल में दब्पं जाकर जावा तथा मसाला के टायुवों पर भी श्रिकार कर लिया। सन् १८५१ में बह जावा से लिखता है कि "गुउही प्रनर्तिए से लेकर हार्ने श्रन्तरीप तक ब्रिटिश जाति को कोई गत्रु या सामना करनेवाला नहीं रह गया"। फ्रांस श्रीर हार्लेंड के साथ सिन्ध हो जाने पर सब टायू यापस कर दिये गये, केवल नारिशत स्व लिया गया। यही "सिर्च के टायू" के नाम से मसिद्ध है, जहां भारतवर्ष से कुली भेजे जाते हैं। यहाँ उन्ह की सेती होती हैं श्रीर कुलियों से बड्डी निर्देवता के साथ काम लिया जाता है।

कृप्णाकुमारी का आत्मविल्वान—इस समय राजपुताने की वही शोचनीय दशा थी। अंगरेज़ों ने रचा का विश्वास दिखाकर राजाफो का साथ होड़ दिया था। होलकर सबसे मनमाना रुपया वस्तु कर रहा था। वयपुर, जोषपुर और उदयपुर में बड़े कमड़े चल रहे थे। इनका मुख्य कारख उदयपुर के महाराखा की लड़की कृष्णाकुमारी थी। वयपुर तथा जोषपुर दोनों के राजा उसके साथ विवाह करना चाहते थे और होलकर की सहायता मांग रहे थे। इस पर अमीरखाँ ने राजकुमारी को मरवा डालने की महा-राखा की सलाइ हो। उस यीर वालिका ने सब मनादों के मिटाने के लिए सहर्ष विवन्धन कर लिया।

ईसाई मत का मचार—चेतेजली की नीति से पादिवृत्रों का उस्ताह यह गया था थीर भारत से ईसाई सत के प्रचार का प्रथम किया जा रहा था। मिटों की भारत थाने पर पता लगा कि धीरामपुर के 'मिशन' से कई एक कितायें देशी भाषाओं में निकाली गई हैं, जिनमें हिन्दू और मुसलमानों के धर्मों पर खतुचित थापेप किये गये हैं। मिटो ने ऐसी कितायों का छापना थन्द फरवा दिया थाँर कलकते में प्रधार-कार्य के लिए देशी भाषाओं में व्याख्यान न देनें की याद्या दे दी। उसका विश्वास या कि यदि क्षेत्रों की यह सन्देह हो जायना कि सरकार उनके धर्म में हम्बर्चण करना चाहती है, ती राज-विद्योह फैलेसा।

लार्ड मिटी की नीति— मिटे हस्त्रेष न करने की गीत का ही श्रमुणार्थ था, पर छाध ही साथ उसने हँग्लेंड-सरकार धार कम्मनी के संचालकों की यह दिखलाने का भी प्रथन किया कि मारतवर्ष की तरकालीन स्थित में इस नीति का श्रमुसरा करना ध्रसन्भव है। यह लिखता है कि भारतवर्ष में 'शिक-सामंत्रस्य' के खाधार पर शान्ति स्थापित रखना बड़ा मुरकल है। बार्ड कानैवालिस के समय में इसके लिए चेंग्टा की गई थी, परना निज़ान की सदस से मराडों की शक्ति वह गई। वेंन्नेजली की लड़ाइयों से स्थिति धार भी यदल गई। विना पीछे हटे हुए अब बैसा होना ध्रसम्भव है, परना पीछे हटा अप बैसा होना ध्रसम्भव है, परना पीछे हटा प्रथम के से भी खिक हानिकारक है"। मिटा नम्रता धीर इसता दोनों से श्रम्हता बारता था। बहुन से भी खिक हानिकारक है"। मिटा नम्रता धीर इसता दोनों से श्रम्हता बता सा । वह न श्रकारण कारड़ा ही उठाना चाहता था और न किसी से दबता हो था। उसने शासन-काल में देश में छुले शानित रही। जनवरी सन् १८३४ में वापस जाने के लिए वह संधातकों की लिख खुका था। परना धर्मेल सन् १८३४ हो में उसकी जगह पर लार्ड हेस्टिन नियुक्त कर दिया गया।

कस्पनी की नया आद्वापत्र—हर बीसवें साल कम्पनी के भारतवर्ष में ज्यापार करने के लिए पालोमेंट से प्राज्ञापत्र लेना पड़ता था। इसी रीनि के ब्रमुदार सन् १=१३ में उसके नया ध्राज्ञापत्र मिला। इस प्रवस्त पर उसके शासन की जींच करने के लिए एक कमेटी निषुक्त की गई, जिसने बहुत से ताकालीन दोगों के दिक्ताया। इस पर कुछ लेगों की गय थी कि कम्पनी के हाय से शासन ले लेना चाहिए, परना ऐसा नहीं किया गया। शासन में सुधार करने के लिए उसे केवल चेतावनी दे दी गई थीर भारतवासिये। की शिवा के लिए पहले-पहल एक लाख रुपया सालाना मंजूर किया । नेपोलियन की नीति से यूरोप में यांगरेजों का व्यापार चैंगपट हो जाने के कारण हैंग्लेंड के बहुत से व्यापारी युपना माल भारत में भेजना चाहते थे । उनका कहना या कि कम्पनी की यय राज्य मिल गया है, इसलिए व्यापार का उका उसके हाथ में रहना बेंक नहीं है। इस पर बहुत बहस दुई थीर अन्त में भारत के व्यापार का द्वार सब व्यापार को वार सब विष्य स्थान में भारत के व्यापार का द्वार सब यूपरोजों के लिए खोल दिया गया। ईसाई मत के प्रचार के लिए लाइसेंस लेकर पाददियों को भारतवर्ष जाने की यसुमति हे

दी गई। कलकत्ते में एक 'बिशप' श्रीर चार पादड़ी भी नियुक्त कर दिये गये, जिनका वेतन भारतवर्ष की ग्राय से देना निश्चित हथा। सन् १७६३ के ब्राज्ञापत्र से यह स्पष्ट कह दिया गया था कि भारत में राज्य-वृद्धि के लिए युद्ध करना ''इस राष्ट्र की इच्छा, प्रतिष्ठा तथा नीति के विरुद्ध है '। परन्त इस नये श्राजा-पत्र में इसके दे।हराने की धावश्यकता नहीं सममी गई।



लाई हेरिटम्ब

लाई हेस्टिंग्ज़—यह पहले 'चर्ल खांफ मीयरा' छे नाम से प्रतिद या। इस समय इसकी धवस्या ४६ वर्ष की थी। कानैपालिस के साथ यह भी स्वतंत्रता के थान्दोलन के दिवाने के लिए धामरीका गया था। हूँ लंब के युवराज का यह वड़ा धनिष्ठ मित्र था थीर उसके साथ पदकर श्रवनी बहुत सी सम्पत्ति उड़ा धुका था। उसी की सिपारिश से, लार्ड मिंटी का विना कुछ प्यान किये हुए, यह भारतवर्ण का गवनेर-जनाल थीर सेनापति घना दिवा गया। जय यह भारतवर्ण पहुँचा तब इसके। "सात ऐसे मताड़े जान पड़े जान पड़े जान पड़े असे सुद्ध की सम्भावना थी।" इनमें सबसे पहला मताड़ा नैवाल राज्य के साथ था।

नैपाल का राज्य- इस राज्य में पहले राजपूत शासन करते थे, परन्तु सम् १७६८ से गीरफों का श्रधिकार हो गया था। सतलज नदी से लेकर भूटान तक हिमालय की द्विकी पहादियों में यह राज्य फैला हुआ था। यही एक ऐसा राज्य रह गया था, जिसमें मुसलमान न पहुँच सके थे थीर जहाँ प्राचीन हिन्दू दंग से शासन है।ता था। उत्तर में इसका चीन केसाम्राज्य से सम्बन्ध था। दिवस का दालू भाग, जो तराई के नाम से प्रसिद्ध है, श्रवध के राज्य से मिला हुआ था। सन् १७६१ में एक श्राँगरेज़ी सेना ने तराई में घुसने का प्रयस्न किया था, परन्तु गोरखों ने इसकी निकाल बाहर किया था। सन् १७६१ में कार्नवालिस ने कर्नल कर्कपैट्रिक की भेजकर नेपाल के साथ एक व्यापारिक सन्धि की थी। इस राज्य का वर्णन करते हुए कर्कपैटिक जिखता है कि यहाँ परस्परा से चली थाई हुई शासन-व्यवस्था इतनी दुढ़ हो गई थी कि किसी स्वेच्छाचारी राजा का उसके विरुद्ध जाना एक प्रकार से श्रसम्भव था। शासन का कुल भार प्रचान सचिव के हाथ में रहता था। न्याय विभोग का श्रथ्यच 'धर्माधिकारी' कहलाता था । इस विभाग का ऐसा उत्तम प्रवन्य या कि चारी का कहीं नाम तक न सुनाई देवा था। यहाँ से भारत का माल तिब्बत थीर चीन जाता था। व्यर्थ की शान में बहुत रुपया न फूँका जाता था, इसी लिए खुज़ाने में खुब धन था। संस्कृत विद्या का श्रन्छा प्रचार था। गृच की झाल से, जो 'कागज़ी-पाट' कहताती थी, कागृज बनता था । साटगीव 'नेपाल का बनारस' समफा जाता था। यहाँ के क्वल एक युस्तकालय में उस समय भी १४ हज़ार मे श्रिध

ग्रन्थ थे। कर्करेट्निक सैनिक रहस्ये। का भी पता लगाना चाहता था, परन्तु इसमें उसको सफलता नहीं हुई । १

गीरखों का युद्ध — नेजंज़्ली के समय में गोरखपुर का ज़िला कम्पनी के हाथ में या जाने से उसके राज्य की सीमा नेपाल की तराई तक पहुँच गई। इस सीमा पर वराबर कमड़ा हुआ करता था। दोनों थोर से भूमि दबाने का प्रथत किया जाता था। इन दिनों स्वीराज थोर चुटवल के गांचों पर कमाड़ा था। कहा जाता है कि गोरखों ने इनकी दवल विषय था। पहले सम्मतीते से मामला विरादों का प्रयत्न किया यावा जिसमें सफलता न होने पर अंगरेज़ां की पुक सेना ने कई खातों पर अधिकार कर लिया। गोरखों ने इस समय तो विरोध नहीं किया पर वाद में अंगरेज़ी पुलिस के कुछ सिपा-हिया को माह डाला। इसी पर गक्नेर-जनरल ने युद्ध की घोषणा कर दी।

र्षंगरेजों की त्रेर से चार स्थानों पर शाक मण करने का प्रथम्य किया गया। इसके लिए ३४ हजार सेना एकत्र की गई। परन्तु गोरखों से लड़ना सहज न था। नेपाल पहाड़ी देश है, गोरखा थीरता में भी किसी से कम नहीं है। उनकी सेना इस समय १२ हज़ार से प्रिक्त न थी, तब भी उन्होंने केंगरेजों को त्रक्त साथ १२ हज़ार से प्रिक्त न थी, तब भी उन्होंने केंगरेजों को त्रकर जानरत जिक्सेरी के हरा दिया। चलमहिंस ने केवल ६०० गोरखों को लेकर जानरत जिक्सेरी के हरा दिया और उसके जुद्ध में मार उत्ता। जिस्सा लिखता है कि इस युद्ध में जिलेसी के बहुत उत्तेजित करने पर भी गोरों की परवन पागे न बढ़ रही थी और प्रेगोज़ी अफ़सर हताश हो रहे थे। लड़ाई में इस तरह प्रसक्त होते देखकर फूट फैलाने की नीति से काम लिखा गया। नैपाल के सरहर्श राजाओं को, जो गोरखों के शासन से सन्तरह न थे, निल्लोन का प्रयत्व किया गया। परिचम में हिन्दूर के राजा की सहायता से कर्तेज प्रावश्र सोना की मदायता से तरहे जा साथ प्रस्तेज का प्रयत्व किया गया। परिचम में हिन्दूर के राजा की सहायता से कर्तेज प्रावश्र सोना का प्रयत्त किया गया। परिचम में हिन्दूर के राजा की सहायता से कर्तेज प्रावश्र सोना का प्रयत्त की साथ लिखा गया और एक सेना कमार्ज की तरहा से भी प्रस्त पर हिन्दूर के सेना की सहायता से सहायत

१ क्कंपैट्रिक, अकाउट ऑफ दि क्लिडम ऑफ नैपाल, सन् १८११।

यातचीत होने लगी। गोरखों के ६०० मील की सीमा की रचा करनी थी, सरहही राजा उनके साथ न थे, जल के मुख्य मुख्य स्थानों पर खेंगरेज़ी ने श्रिथकार कर लिया था। श्रेगरेज़ भी तंग श्रा गये थे, उन्हें पहाड़ी युद्ध का श्रम्यास न था, इसलिए दोनों सन्धि चाहते थे।

सिगौली की सन्धि-पन् १८१६ में सिगाली नामक स्थान पर सन्धि हो गई। इससे धँगरेज़ों की कमार्ज, गढ़वाल तथा तराई का बहुत कुछ भाग मिल गया। यह प्रदेश मिल जाने से देहराइन, मसुरी, नैनीताल तथा धलमे।दा श्रेगरेज़ों के श्रधिकार में श्रा गये। इस समय तक श्रेगरेजों के पास कोई पहाड़ी स्थान न थे। इनके मनेत्रम दश्य श्रोर स्वच्छ जल-वायु का बड़ा भारी लालच था। बहुत से घंगरेज इन सुन्दर तथा रमणीक पहाडिया में बसना चाहते थे। जान पढ़ता हे, शायद इसी लिए यह लड़ाई लड़ी गई थी, स्योराज श्रीर बुटवल का कनड़ा तो साधारण था । गोरखीं ने श्रवनी इच्छा के विरुद्ध श्रीगरेज रेज़ीडेंट की भी रखना स्वीकार कर लिया। वस समय से दोनों राज्यों मे मित्रता का सम्बन्ध है। श्रंगरेज़ों ने गेररतों के स्त्रभाव के। ध्यको तरह पहचान लिया है । वे उनके वीरेरचिन गुणों का ब्राइर काते हैं। खेंगरेजी सेना से उनकी कई एक पहरते हैं। सिशाही-विहोह के समय पर गोरखों ने श्रंगरेजो का पूरा साथ दिया श्रीर सन् १६१४ के यूरीपीय महायुद्ध में भी वे बड़ी वीरता से लड़े। ये स्वभाव से ही वीर, साहसी श्रीर वह स्वामिभक होते हैं। इन भोले-भाले वीरों से धव दूसरी की स्वतप्रता चपहरण करने का काम लिया जाता है।

नेपाल राज्य के विना निटिश सरकार की श्रनुमति के किसी श्रन्य राज्य से सम्बन्ध जोड़ने या किसी यूरोपियन के नीकर रखने का भविकार नहीं है। इस इष्टि से वह खेतरेज़ों के अधीन है। पर शासन में उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। रेज़ी डेंट को किंचिन भी हमयेप करने की भाग्न नहीं है। नेपालने से जो उस्प्र मिलना था, वह मिल शुक्त था, यहांद्रों की विकट यादियों में कुछ राजा नथा। गोरपों का मान रखने से उनकी श्रमूख्य सहायता मिलती थी। विदेश ने दोता के से होता हो होता से कुछ राजा नथा। गोरपों का मान रखने से उनकी श्रमूख्य सहायता मिलती थी। विदेश देवान होता तो वहाँ के शासन में भी, किसी न किसी यहांने, इस्टेंप

प्रवस्य किया जाता । विना विशेष द्याज्ञा के नैपाल में कोई जाने नहीं पाता है। गोरखों के विदेशियों पर बड़ा सन्देह रहता है। किसी राजनैतिक सकट के समय पर इनके सरदारों की एक सभा एका होती है। सन् १२५६ में कई समाशे के कारण इस सभा ने तत्कालीन महाराजा को गद्दी से उतार दिया था । व तभी जंगवहादुर प्रधान सिख बनाया गया। सन् १६५० में वह कुँखड गया और वहाँ से लोटने पर उसने शासन में कई सुधार किये। सन् १८५० के गदर में उसने स्रेगरेजों का साथ दिया। सन् १९६० में गद से स्वाद दें साथ दिया। सन् १९६० में गद स्वाद साथ स्वाद साथ होता साथ दिया। सन् १९६० में दासना की प्रधा, जो बहुत दिनों से नैपाल में प्रचलित थी, उटा दी गई।

पिंडारियों का दमन — दिख्य के कुछ पठानों ने अपना पेशा लड़-11-भिड़ना बना रखा था। राज्यों के परस्पर सुद्ध में ये बरावर भाग लिया करते थे और रापुओं के लूटकर अपना काम चलाते थे। श्रीरंगजेय के समय में इन्होंने पियाजी का साथ दिया था और मुगल सेता की खूद लूटा था। नसरू नाम का इनका एक सरदार विज्ञाजी को सेना का जमादार था। इसी के वंगज वाजी डही को सहायता से सेवा वाजीराव पहले ने माख्या पर आक्रमण किया था। तभी से ये लोग मालवा में बस गये थे। कुछ हिन्दुओं के शामिल हो जाने से इनका दल बहुत बढ़ गया था। इनमें पर्मे या जाति का कुछ भी भेद न था। लड़ना इनका मुख्य काम था, जलवार और भाजा इनके अरु थे। योडे की सवारी में ये वहे निषुख होते थे। एक दिन में पालीस वाजीस, प्रपात प्रवात मील का पावा लगाते थे। ये सप्तक में पर पर सतारी बहता दे पर सतारी है। ये सपत के पड़ा इस पर सतामें है। मालकम का कहना है कि थे 'पिड' नाम की सराय बहुत पिया करते थे, इसी लिए पिडारी कहलाते थे।

इनकी सेताएँ बन गई थी, जो हर समय लड़ाई के लिए तेयार रहती थीं। उनकी चेतन देने की भी ब्रावश्यकता नहीं पहती थी, वे केवल शत्र की

१ ह्यालर, इस्ट्रा ऑफ इडिया, १० ५८२–८६ ।

लूटने की चाला चाहती थाँ। सिन्धिया और होलकर दोनों विवारियों से सहावता लेते थे। इसलिए इनके दो दल बन गये थे, जो 'सिन्धियाशाही' और 'होल-करशाही' के नाम से प्रसिद्ध थे। पिउने मराठा युद्ध में कार्थर चेलेज़ली भी विंडा-रियों से सहायता लेना चाहता था। रामुखों को ये खूब लुटतो थे और उनके साथ कभी कभी निर्देयता का भी ब्यवहार करते थे, इसमें सन्देह नहीं हैं। पर केवल लूटना ही इनका पेशा न था जीता कि पीगरेज़ इतिहासकारों का कहना है। मालकम लिखता है कि होलकर की सेना में इनका पृश्वा खलता रहता या और चार खाना रोज़ के हिसाब से इनके। मता मिलता था। इसके खितरिक खनने टहकों और चैलों पर नाज तथा लकड़ी लाइ करके भी ये लेगा कुछ कमा लेते थे। जन लूटने की खाला किती थी तब यह भता बन्द कर दिया जाता था। विदयत का कहना है कि सिन्धिया और होलकर ने नमेंद्रा- के निकट इनको जागीरें दे रखी थीं, बाई में खानित के समय में रहते और लड़ाई विइने पर खपने मालिकों का साथ देते थे।

वेलेज़्ज़ी की नीति से इनकी संख्य बहुत वह गई थी। निज़ाम, टीष् तथा मराठों के बहुत से वेकाम सिराही इनमें धामिज हो गये थे। आधिर वेलेज़्ज़ी ने गवर्गर-जनरख को तभी सचैन किया था, परन्तु तथ इस पात पर कुछ भो ध्वान नहीं दिया गया। इन दिनों क्रिंगस्था, वासिक-सुहम्मद और चीत् इनके सुख्य सरदार थे। सिन्धिया के राज्य में कृरीमख़ाँ तथा चीनू की जागीरें धीं धीर ये दोनों नवाय कहजाते थे। इन दिनों सालवा, राजयुताना और दिख्य में पिंडारी कथम मचाये हुए थे। कर्नेज टाड ने राजयुताने में इनके अध्याचारों का बड़े ममेस्वधीं शबों में चर्यन किया है। इधर कुछ दल विहार की सीमा तक पहुँच गये थे और कुछ निज़ाम के राज्य में सूट-पाट मचाये हुए थे। नद् भा भे और कुछ निज़ाम के साज्य में सूट-पाट मचाये हुए थे। नद् भा भे और कुछ निज़ाम के साज्य में सूट-पाट मचाये हुए थे। नद् भा भे और कुछ निज़ाम के साज्य में सूट-पाट मचाये हुए थे। नद् भा भे और कुछ निज़ाम के साज्य में सूट-पाट मचाये हुए थे। नद् भा भे जीत के सुमित से ला दे इन्हिट ए ने इनका इमन करना निश्चित कर लिया। की असुमित से लाडे हेरिट एन ने इनका इमन करना निश्चित कर लिया।

श्रंगरेज़ इतिहासकारों ही के मताजुसार इनकी संख्या २० हज़ार से श्रंपिक न थी। पर इनके दमन करने के लिए १ लाख २० हज़ार सेना एकप्र की गई, जिसमें २३ हज़ार गोरे सिराही थे। पहले नये समफीते करके मराठों की शिक्त प्रच्छो सरह जकड़ दी गई, जिसमें उनसे पिंडारियों को किसी प्रकार की सहायता न मिले। कित यह सेना पिंडारियों पर टूट पड़ी। इतनी बड़ी सेना से लड़ने के लिए उनमें दम ही कितना था? कृरीमाणूँ ने हथियार डाल दिये, उसको गोरखपुर के ज़िले में एक जगारिर दे दी गई। वासिल-सुहम्मद ने निराश्च होकर श्रात्मवात कर लिया। चीतू कुछ दिनों तक लड़ता रहा, पर जंगल में एक चीते ने उसके ला जाता। इनकी सेनाएँ छित्रिक्तिया हो गई और सैनिक श्रन्य कामों में लग गये। इस तरह सन् १२१६ में पिंडारियों का धन्त हो गया।

मर्ति क्षं भ्रय — पिंडारियों को दमन करने के खिए जैसी कुछ तैयारी की गई थी, उसे देखकर मराठे चिन्तित हो रहे थे। सर जान के लिखता है कि इस ध्रवसर पर चारों और से जिस तरह सेना उमद रही थी, उससे यही जान पदना था कि चैस्कर मराठा राजाओं का िकका किया जायगा। उनका यह सोचना कि 'फिरंगी ध्रव काफी विधाम कर जुके हैं, वे फिर से चीर जुद के लिए कमर कस रहे हैं थीर ध्रवनी सारी सैनिक शक्ति के एकब्र करके इस वार भूमि पर से देशी राजाओं का नाम मिटा देना चाहते हैं,'' स्वाभाविक था।' इतनी भारी सेना के ध्रायो बढ़ने से वे दर रहे थे। उनकी भार था कि धन्त में इसका बार मराठों पर ध्यवस्य होगा। उनका यह सन्देह निराक्षार न था। विद्वारियों पर ध्यवस्य होगा। उनका यह सन्देह निराक्षार न था। विद्वारियों पर ध्यवस्य होगा। उनका यह सन्देह निराक्षार न था। विद्वारियों पर ध्यवस्य होगा। उनका यह सन्देह सिराक्षार को धर्मा उन से साथ हो रही थी। कैंसिल भवन में राजनीतिज्ञ चढ़ी गम्मराता से इस पर यहस कर रही थे। मराठा राजाबों के पूर्व हन से धर्भीन बना जेने पर मेटकाफ ज़ोर दे रहा था। उसका कहना था कि यदि विदारी-दुद में मराठे पूरा लाप न हैं ये।

१ जान के, ट्यास्फ ऑफ़ सर जान मालकम, ति०२, पू० १८७।

किसी प्रकार की याघा डालें तो, याचु समस्कर, उन पर आक्रमण कर देना चाहिए थीर उनके राज्ये को थोड़ा यहुत छोन लेना चाहिए। इससे युद्ध का खर्च भी चल जायगा श्रीर श्रिष्ठ सेना रखने के लिए काक़ी रुप्या भी मिल जायगा। १ इन वाक्यें से विंडारी-युद्ध का वास्त्रिक उद्देश स्पष्ट प्रकट हो रहा है। के लिखता है कि ऐसी दशा में भी यदि मगडों के साथ युद्ध न हुआ होता तो आश्चर्य था। जिस तरह माबी भय के लिए तैयारी करने का हमें श्रीयकार या उसी तरह उनकों भी था। यदि उनकी तैयारी के, जिन्हें हमसे कहीं श्रीयक भय की खाश्च थीं। हम से पद्मित कहीं है हो यह मानना पड़ेगा कि राष्ट्रीय खारों से से साथ अपने हों है थे। जब हमारी तेणें भरी हुई है खीर हाथ में पत्रीज सुलत सुलत के श्राया नहीं कर सकते कि श्रम्य सुलत पड़ी हुई तोपों की उतार लेंगे। १

सराजों से इस समय कोई ऐसा भय न या । विदिश सरकार से शिक्ष इतनी वढ़ गई थी कि मनरों की राज में श्रव देशी राज्यों के किसी गुद्ध से उसे कीई इर नहीं था । ये परम्तु श्रारेज़ों की नीति श्रव पलट जुकी थी । वास्त्रव में नैपाल का गुद्ध नीति के परिवर्तन की घोपणा थी । वीर नेपोलियन, जितके नाम से श्रेगरेज़ करिते थे, कम्पनी के श्रवीन सेंट हेलेना के टाए में एड़ा सद रहा था । उसके साथ लड़ने में न्हें स्वेंड की जो चित हुई थी, उसकी किसी न किसी तरइ पूर्ति करनी थी । पिंटासियों के दमन के बहाने से मराठें। की राजनीति में हस्त्रवें करने का लाई हेरिटांज को श्रव्हा श्रवसर मिल गया । भारत ह्याते ही उसने निश्चित कर लिया था कि विदिश स्वस्तर की संवीं यो नाम से भने ही नहीं पर वास्त्रव में उसके 'जागीरदार' बनाकर रखना चाहिए। "

१ जान के लाइफ ऑफ़ मेटकाफ, जि०१, ५०४३७।

२ जान के, लाश्कु ऑफ सर जान मालकम, जिल् २, १० १८९-९०।

३ ग्लाग, खाइफ ऑफ मनरो, प० २४६, २५०।

४ लाई हरिंटम्ब, प्राइवेट बर्नल, (पाणिनि आफ्सि सस्वरण ) ए० ३०।

भेंसिलाओं की अवनित—मार्च सन् १ = १ ६ में रायोजी भीसला की सृत्यु हो गई। नागपुर का यह अन्तिम स्वतन राजा था। इसका पुन, जो अन्या था, नाम मात्र के लिए राजा मान लिया गया, परन्तु शासन किसके हाथ में रहे, इस पर कगडा चल पडा। घुसने के लिए अगरेजों के। यह अच्छा अयस्य मिल गया। लार्ड हेस्टिम्न लिखता है कि "रायोजी भीसला की अचानक मृत्यु से में वस कार्य्य की कर सका जिसके लिए वारह वर्ष से बरावर प्रयन्त किया जा रहा था।" इस मामले में तरह तरह की चार्ल चली गई और पूस से काम लिया गया। रे रायोजी का भतीजा अप्पास स्वयं अगरेजों की सहायता से राजा का सरचक्र यन गया। उसने गुप्त रीति से अगरेजों की सहायता से राजा का सरचक्र यन गया। उसने गुप्त रीति से अगरेजों की सहायत से सिज कर ली। जब तक नागपुर में अगरेजी सेना पहुँच न गई, इसका किसी की पता भी न लाा। मालकम लिखता है कि इस सन्य का समाचार मिलने पर रिनवास तक में केलाइल मच गया। "भराठा मडल की शक्ति पर यह भीपण श्राचात हुआ"।।

फरवरी सन् १२२० में नवे राजा बाला साहत की भी मृत्युं हो गई, इस पर श्रणा साहत राजा बना दिया गया। श्रव स्वय श्रण्या साहव को श्रमरेजों का हस्तवेष ब्यसहा होन सना। राज्य की ध्यामदनी के पुक तिहाई भाग से भी श्रविक केवल सेना का त्रचं माँगा जा रहा था श्रोर मत्रियो की तियुक्ति म भी बावा उल्ली जा रही थी। भेंसला मराठा मडल का सेनापति मामा जाता था, इसी लिए गद्दो पर बैटने समय पेठावा के यहा से स्लिलत थाई थी। यह बात ग्रंगरेजों को बहुत स्टब्नी, क्योंक पुक तो इन दिनो पेठावा से उनकी चल रही थी, दूसरे मराठा मडल के श्रवित्तव के ज्वानेवाले किसी रीति वियान को वे मानने के लिए तेयार न थे। श्रप्पा साहव को हाथ म स्तने के लिए रेनीडॅट ने श्रमति सेना को नागपुर उला भेजा। श्राप्या साहव की सेना इस व्यवमान के सहन न कर सकी ब्रोर उत्तने सीतायवरी की झावनी पर व्याक्रमण कर दिया, पर सफलता न हुई। श्रम्पा साहय ने किर सममीता कर लिया, जिससे सेना का प्रयन्ध ब्रोर सुख्य गढ़ श्रांगरेजों के हाथ में ब्रा गये। इस पर भी ब्रॉरिजों के सत्तीय न हुआ। ध्रम कहा जाने लगा कि वह सेना को भड़का रहा है श्रीर बाजोराव से पन-व्यवहार कर रहा है। इतने दिने बाद याला साहय की शृत्यु का रोप भी उसी के मध्य सद्धा जाने लगा। रेजीडेंट की खाझा से वह गिरएनार करके इलाहायाद भेन दिया गया, नहीं से वह भाग निकला। इन्ह दिने तक वह रखानीतिसह के द्वारा में रहा। वहीं से हटाये जाने पर वह जीधपुर चला गया, जहीं के राजा ने उसे श्रांगरेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। जून सन् उन्तर्भ गया। वहीं के उत्तर का प्रदेश वना वाता, जहीं के राजा ने उसे श्रांगरेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। जून सन् उन्तर्भ गया। इस ताता वना दिया गया। इस ताता, जी बालक धा, नाम मान के किए राजा वना दिया गया। इस ताता में पाने के उत्तर का प्रदेश, जिसमें सागर का जिला है, सेना का सर्च चलाने के जिए विटिश राज्य में मिला लिया गया। इस तरह श्राप्तिक 'मण्यप्रान्त' की नींव पत्री।

विश्वासघात के लिए उसमें दम नहीं रह गया। इस सन्धि से "वास्त्रत में मराठों का पतन हो गया"। १

होलकर के राज्य की दुर्दशा--इस राज्य का कोई देखनेवाला न था। श्रमीरखाँ, जिस पर यशवन्तराव के। वडा भरोसा था, उसके जीवन-काल से ही विश्वासद्यात कर रहा था। इस समय तो र्यंगरेज़ों ने होलकर के राज्य का ही एक भाग (टोक) देकर उसकी श्रवने पद में मिला लिया था। ने।लन नाम का एक बेंगरेज़ खपने इतिहास में लिखता है कि "होलकर के राज्य की एकता नष्ट करने के लिए श्रमीरखी श्रीर श्रीरेज़ जी चार्ले चल रहे थे, वे हमारे राष्ट्र के लिए प्रतिष्ठार्वद न थीं। उनके सम्बन्ध में, दरवार के सभी बादमी, राज्य के सभी दल, खेंगरेज़ों के पत्र में या उनके विरुद्ध श्रीर एक दूसरे के प्रतिकृत पड्यंत्र रच रहे थे। ऋउ, धीलेगाज़ी, श्रपहरण, वध, हत्या, लूट, विद्रोह श्रीर परस्पर के युद्ध से वह राज्य, जिस पर सुवसिद्ध होलकर कभी शासन करता था, छित्र-भित्र थार कलुपित है। रहा था"। रानी तुलसीबाई मार डाली जा चुकी थी। ऐसी दशा में भी यह सन्देह किया गया कि इस राज्य से भी पिंडारियों की सहायता मिल रही थी। दिसम्बर सन् १८१० में महीदपुर में होलकर की सेना चारें। श्रीर से घेर ली गई। बड़ी घेर लढ़ाई हुई जिसमें घेंगरेज़ों के बहुत से सैनिक मारे गये। राशनवेग के तापसाना न बड़ा काम किया, परन्तु इतने ही में श्चन्दुलगुफुर पूर्व, जो होलकर का एक मुख्य सेनानायक था, श्रेगरेज़ों से मिल गया। इसी के सिराहियों ने रानी तुलसीराई का वध किया था। इस विश्वासवात के लिए उसके वंशजों की जावरा की जागीर दी गई। रे जन-वरी सन् १८१८ में सन्धि हो गई, तब से होलकर राज्य भी धॅगरेज़ां के भ्राचीन हे। गया।

१ लाइ हेरियन, प्राह्येट वर्नल, प्र० ३०९।

२ नोहन, निटिश एपायर, जि॰ २, ९० ५२१।

३ दुतमुला, आयेबावमैठी, प्र॰ १०३-१०४।

पेशवाओं का अन्त-याजीराव धपने की बढ़ा नीति-निपुण सम-मता था, पर ग्रेगरेज़ों से कुटनीति में पार पाना सहज न था। पिछले मराठा युद्ध के समय से ही धँगरेज़ों ने घुस देकर उसके मंत्रिये। की फोद रखा था। १ इन दिनें। उसके दरवार में प्लिफ़िस्टन रेज़ीड़ेंट था। पेशवा पर उसकी बड़ी कड़ी निगाह रहती थी। वाजीराव लिखता है कि वह किस दिन क्या साता था, इसका भी पता रेज़ीडेंट की रहता था। इन्हीं दिनों गगा-धर शास्त्रो, जो बड़ोदा राज्य का कुछ हिसाबी मताड़ा निपराने के लिए पूना श्राया था, मार डाला गया। रेजीडेंट का कहना था कि यह कार्य्य पेशवा की राय से उसके मंत्री त्यम्बरूजी द्वारा किया गया। व्यम्बरूजी श्रीगरेज़ी का बड़ा विरोधी था। रेज़ीडेंट के बहुत दबाने पर पेशवा ने उसकी चँगरेज़ी के हवाले कर दिया, जिन्होंने उसे एक किले मे क़ैद कर दिया। थोड़े दिन बाद वह किले से भाग निरुता। रेज़ीडेंट की राय में इसमे भी पेशवा की साजिश थी। उसकी यह भी सन्देह था कि वेशवा ग्रम रीति से युद्ध की तेपारी कर रहा था। इस पर गवर्नर-जनरल ने घेापणा कर दी कि बाजी-राव 'शत्र' है। खँगरेज़ी सेना भी पूना की थोर बढ़ने लगी। घबड़ाकर बाजीराव ने सन् १८१७ में नई सन्धि पर हस्तावर कर दिये। इसके श्रानु-सार भराठा-मंडल नष्ट कर दिया गया। धन्य मराठा राज्यों पर पेशवा का के।ई श्रिधिकार न रहा श्रीर दंड स्वरूप उसे रायगढ़ तथा पुरन्दर के किले श्रीर मालवा तथा उत्तरी भारत के सब इलाके श्रमरेजों की दे देने पढ़े। लाई हैस्टिंग्ज़ ने भी माना है कि ये शर्तें बड़ी कड़ी थीं। पर उसका कहना है कि यदि वाजीराव की गही पर बिठलाये रखना था चीर घपनी रचा का भी प्रबन्ध करना था, तो उसे इस तरह से "पगु बना देने" के श्रतिरिक्त श्रीर कोई उपाय न था। वहाँ पर यह ध्यान रखना भावश्यक है कि बाजीराव के गुप्त भाव चाहे जो कुछ रहे हैं।, इस समय तक बसने बेसीन की सन्धि की किसी तरह

१ वेलिंगटन, डेसपैचेज, ए० २७३-७६।

२ ठाउँ हेरिटम्ब, मास्वेट जर्नल, ५० २९१।

र्भग नहीं किया था। शासन में भी वह थोडे बहुत सुधार कर रहा था। इसके। इतिहासकार मालकम ने भी माना है । १

इस नई सन्धि के श्रपमान के। भी वदि वाजीराव चुपचाप सहन कर खेला ती श्रारवर्य था। परन्तु श्रव यह वात उसके हाथ की न थी। पेशवा की गही का इस तरह श्रपमान देखकर उसकी सेना उत्तेजित हो रही थी । मुख्य

सरदार गेाखले, जो स्वयं पहले धँगरेजों का पचपाती था. उनकी ज्यादती देखकर विगइ रहा था। इन दिनों कुछ धँगरेज़ी सेना पिंडारिया के साथ लडने के लिए बाहर गई हुई थी। श्रवसर पाकर गोखले ने नवम्बर सन् १८१७ में किरकी (राङ्की) की छावनी पर श्राक्रमण कर दिया। मालकम के कथनानुसार पेशना इस समय भी पहले श्रपनी तरफ से बार न करना चाइता था, परन्तु गोखले ने ऐसे स्वामी की बात न सनना ही रचित समका। रेजी डेंसी में श्राम लगाकर पेशवा की सेना न घोर यह किया, परन्त श्रेगरेजी सेना श्रधिक द्याजाने से उसे पीछे हटना पड़ा धीर पना पर धेंगरेजो का फिर से धिकार हो गया । बाजीराव आग जिकला ।



गोग्यले ने बराबर युद्ध जारी रूपा, श्चन्त से यह यदी वीरता के साध लद्ते हुए मारा गया । वेशवा का दल बद रहा था । जिसके पूर्वजी ने "मलावार से लेकर लाहार" तक भगना भंडा फहराया था, उसकी गडी का

१ मालब्स, दिख्य ऑक रहिया, जि० १, ५० ४६६-६७ ।

इस तरह नद्द क्षेता मराज्ञा सरदार सहन न कर सकते थे। इस माव के इयाने के लिए मैस्रायाली चाल चली गई। शिवानी के वंग्रज सतारा के राजा के पेश्रय का बहुत सा राज्य देने की घोषणा की गई। इस चाल का भी के हैं प्रभाव न दश, श्रेयरें की नीति से बराबर श्रयत्वीय फेलने लगा। परन्तु याजीराव न इस श्रवसर पर भी श्रयती कायरता का परिचय दिया। उसने श्रयने के श्रियतें सेनाध्यत्व मालकम के हवाले कर दिया, जिसने उसको म लाल स्वये साला की पेंग्रन देकर बिहुर मेज दिया, जहाँ वह बहुत दिनें तक जीवित रहा।

याजीराव के। इतनी बड़ो पेंशन देना गवर्ना-जनरत्न की राथ में उचित न था। व्यॅगरेज़ इतिहासकारों का कहना है कि पेशवा के साथ बड़ी बढ़ा-रता की गई। परन्तु वास्तव में बात कुळू ब्रोर ही थी। मालकम, जिसके



दूसरा याजीराव

तकालीन रिपाते का सबसे श्रीवक झान वा श्रीर जिसने पेशवा का गदी खेड़ देने के लिए बाठ लाख रुपया सालाना देने का लालच देकर राज़ी किया था, लिस्ता है कि पेश्या के पास हमान समय भी चार पांच हज़ार वेगहस्वार वाक़ी थे, जो कुछ दिन विशाम फरके, किर से लाड़ने के लिए तैवार थे। उसके पास इतनी ही पेदल सेना थी, जिसमें बहुत से श्वरव लीता थे। 'इस लीगों की रिष्ट में सक्सी दशा शाहे जिननी तीरी हुई हो, पर उसके जाम से सहसां सैनिक एकस हो रहे थे।'' सिन्धिया

भी उसका साथ देने का विचार कर रहा था। मैसूर से लेकर मालवा तक सारा देव बसके लिए चिन्तित हो रहा था। वेसवा अवनी सेवा के साथ असीरगढ़ की चोर बढ़ रहा था, जिसका बसात में जीतना विदेव था। ऐसी दशा में किसी न किसी तरह समका-दुक्ताकर वाजीराव के। हाथ में। लाने के सिवा श्रीर केर्ड उपाय न था। १

याजीराय के प्रति जो राजभिक्त दिसलाई गई, उसके वेग्य वह न या। उसमें स्विकत्त साइस का सर्वेग यभाव था, केवल पूर्तता में घह पड़ा विषुख या। संस्कृत का वह श्रस्का विद्वान या और पंत्रितों का सदा श्रादर करता या। ज़वान का वह प्रस्ता मीडा या कि उसका मामे पर प्रभाव पदा या अधिर उसके भावों का जानना कठिन हो जाता था। वह यहा व्यसनी और प्रालस या, इसी किए गता के तट पर श्राट लादा रूपा सालाना से श्रानन्द करने के सामने उसके पेदावाओं का नाम मिटाने में भी संकोच नहीं हुत्रा।

पेश्वाह शासन—पेशवाशी के समय में शिवाजी की राज्य-व्यवधा में यहुत कुढ़ परिवर्तन हो गया था। इन दिनों मराठाँ का साम्राज्य कई एक राज्यें का समृद्ध था। इन राज्यें के शासन की स्वतंत्रता थी, पर तव भी इन सब की शासन-पदित में यहुत कुछ समानता थी। गीव का मुन्त्रिया पटेल कहलाता था। इसका मुख्य काम लगान वसून करना होता था। इसके नीचे पृक 'कुलकर्षां' रहता था, जो प्रायः शासण होता था। इसके गीचे पृक 'कुलकर्षां' रहता था, जो प्रायः शासण होता था। इसके गांच का कुल हिसाय राजना पहता था। पटेल की ही अध्यवता में गांव का काम करनेवाले पेशेवर रहते थे।" इन सच का सालियाना वंधा होता था, जो गांव की आमरनी से ही मिलता था। पटेलों की निगरानी के लिए स्वेरार थीर मर स्वेरार रहते थे, तिनके उत्पर राज्य के दीवान श्रीर मंत्री होते थे। पटेलों में रचया वसूल करने के लिए कभी क्यो स्वेरार थवने गीकर रखते थे, जो मामलतदार श्रीर तहरीलरार कहलाते थे। शिवाजी के ममय में मालगुआरी के लिए मिलक अमर का चलाया हुषा यन्त्रीयन था। यालाजी यात्रीराय ने फिर से पैना-

<sup>।</sup> मालकम, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जि० १, ५० ५२१-२३।

२ वर्ड, लेक्सर, भोबी, नाई, कुन्बार, सीनार, पुत्रारी, निरती, मीची, रस्सी बरनेवाला, नीकीदार और मुता ये गाँव के 'बारह बळते' बहलते थे।

यश कराकर कई साल के लिए नया चन्दोवस्त किया था, जिससे गांचे। की मालगुज़ारी बहुत वढ़ गई थी। दूसरे बाबीराव ने खंगरेज़ों की देखा-देखी ढेके की प्रधा चला दी थी, जिससे प्रजा पर खलाचार होने लग गया था।

पूना के न्यायाधीश के पद पर चार शाक्षी काम करते थे। न्यायाधीश राम-शाक्षी की ये। न्यायाधीश थी। प्रान्तों में इसी दंग की होटी छोटी खदालतें थीं। इनके खितिरक्त पटेल, मामलतदार थीर तहसीलदारों को भी पोजदारी तथा दीवानी के कुछ श्रधिकार रहने थे। परन्तु खिकतर न्याय प्रवायतों द्वारा होता था। उनका प्रेसला मान्य न होने पर सरकारी खदालतों में श्रपील होती थी। दीवानी में स्मृति मन्यों से कात्न का काम लिया जाता था, पर खिक-तर देश, कुल तथा गाँव के रीति रिवाजों ही पर विशेष प्यान दिया जाता था। राजनैतिक थपराधों के छोडकर थन्य खपराधों के लिए दंड की व्यवस्था यहुत कटेर न थी। यायादंड तो बहुत ही कम दिया जाता था। जेल का अच्छा प्रवन्ध रहता था। केरियो जाता था। अपराधियों के साथ यथाशक्ति सेम्य व्यवहार किया जाता था।

अमीन फे लगान के सिना थीर भा बहुत से कर लिये जाते थे।
परन्तु इनके वसूल करने में देनेवालों की स्थिति का बराबर ध्यान रखा
जाता था। पेरोबरें। से जो कर लिया जाता था, वह 'मोहतरफा' कहलाता
था। व्यापार पर चुनी लगती थी, जो 'जकात' के नाम से मसिद्ध थी।
लोकोपपीती व्यापार पर 'जकात' मांफ कर दी जाती थी। विना मांफो के परवाने के पेरावा तक के मांल पर ज़कात ली जाती थी। विदेशिये को विना
रोक टोक के ब्यापार करने की आज्ञा थी और उन्हें सब तरह की सुविधाँ,
दी जाती थी। श्रानेक स्थानों पर सरकारी दूकाने' रहती थी, जिनके हारा
विरोध सहत्यों का ब्यापार किया जाता था। इन दूकाने से किसानों की कमी
कमी कर्नों भी दिया जाता था। नये बाजार थीर हार बमाने की थोर पेरावांश

१ सुरेन्द्रनाथ सेन, ऐडिमिनिस्ट्रेटिन सिस्टम ऑफ दि मराठान, पृ० २९८।

का बड़ा प्यान रहता था। खाने-पीने की चीज़ें बहुत सस्ती किकती थीं। है खेती की दस्ति के लिए भी प्रवल किया जाता था। पड़ती जामीन को तोड़-कर चैनी बनाने के लिए किसानों को धन दिया जाता था थोर बहुत दिनों तक लगान वसूल न किया जाता था। हुमें ज्या शुद्ध के समय पर भी किसानों के साथ खास रिवायत की जाती थी। सिंचाई के लिए नहरं और अहे बड़े दालाव सोदवाये जाते थे। सेती के तथ करने का श्राधिकार किसानों को न था।

उन हिनो गांचों का जीवन ऐसा था कि गांववाले अपनी आवस्यकताओं की पूर्ति का प्रवन्य आप ही कर लेते थे। इसलिए राज्य की इस और अधिक ध्यान देने की आवस्यकता न रहती थी। पर तय भी गरीवों के लिए विकिस्सालय सोलना, उनकी अब देना, धर्मशाले और मन्दिर बनवाना, सभी हिम्मू राजा अपना कर्तव्य समम्तते थे। राज्य की और से शिखा का कोई प्रवन्य न था, यह कार्य्य साधारणतः गांव के शिषकों हारा ही होता था। वड़े बड़े पंडितों की राज्य से दिख्या अवस्य मिलती थी। गांवों की उसिन के लिए आजकल की तरह न कोई अल्ला विभाग ही था और न उसके लिए अवन धन हो रखा जाता था। वनकी जो कुछ आमदनी होती थी, उसमें से इन कार्यों के लिए कुछ भाग अलग कर दिया जाता था। वाहरी आक्रमण से उनकी रखा करना राज्य वह कर्तव्य था।

गांव की रसवाली वहाँ का चीकीदार ही कर लेता था । विशेष अवतरों पर सरकार की श्रोर से इसका प्रवन्ध किया जाता था । तहसीलदार की मात-हती में पहरेदार ग्रीर सवार पुलिस का काम करते थे । बड़े बड़े नगरों में केतवाल भी रहते थे, जिन्हें वहां का सब हाल लिएकर रसना पड़ता था । श्वहारहवीं ग्रतानी के श्वन्त में पूना की पुलिस बड़ी शब्दी सममी जाती थी । र

१ माधवराव के समय में बावल एक रूपया चार आता मन, गेहें दो रुपया मन और थां एक रुपये का जेड़ या दो सेर बिल्ला था। पेशवाओं को उपयों, जिल्ह, पुरु ३११-१४:

२ केंग्निन दिख्ये ऑफ़ शर्रवा, जि० ५, ५० ३९१।

हिन्तुओं के घार्मिक तथा सामाजिक जीवन में भी हस्तचेष करने का पेरावाओं को अधिकार था। सुसलमानों के हाथ में पड़कर जिनका धर्म प्रष्ट हो जाता था, उनकी श्रद्धि कर ली जाती थी। धाजीराव ने सती प्रया बन्द कर दी थी। अन्य मतावलम्बियों को पूरी स्वतंत्रता थी। उनकी बराधर रचा की जाती थी। गांवों में सुसलमानों के लिए मुख्ला का सालियाना वैंघा रहता था। पुनैगालियों के निरताधरों के। भी सहायता मिलती थी। बहुत से इलाकों में शराब बनाने की मनाही थी, केवल पूरेपियन लोगों के। भट्टी चढ़ाने की खाजा मिलती थी; उनको भी साथारण जनता में उसके वेंघने का खाजा मिलती थी; उनको भी साथारण जनता में उसके वेंघने का खाजा महता था। चेंगार और गुलामी की भी चाल थी, पर गुलामों के साथ निर्देशता का ज्ववहार न होता था।

श्रावस्थकता पड़ने पर सरकार की साङ्कारों से कुई भी लेना पड़ता था। पेशवा लेगा बहुत कुई लिया काते थे। निजी लूर्च श्रीर दरवारी लूर्च यदा बुग्रा न या। युगुल वादराहों की नकुत काने में पेशवाश्री का भी बहुत कुर्च होता था। सिक्के श्रनेक प्रकार के चलते थे, जिनके बदलने में यहा लगता था श्रीर प्रायः बहुत सगड़ा होता था।

फड़नवीस की अध्ययता में पूना में पेशवा का 'हजूर दुएतर' रहता था, जिसमें २०० कारकुन काम करते थे। इसमें सभी विषयों के कागज़ात रहते थे। आजकल यह दुएतर पूना के हनाम कमीशन के अधिकार में है। 'डेकन वर्नांस्युलर टूंपलेशन सेखायटी' की ओर से इन कागुग़त की कई एक विषयें आपित हुई हैं, जिनमें सेना, जहाज़ी देश, ज़मीन की पेमायश, गांवों के मताड़े, कमेचारियों और जागीरदारों के दुराधार तथा खलकपर, जिससे भी जोल की व्यवस्था, साकारी जाक, वैद्यक्तिया, सम्बद्धमा, ऋष, टकसाल, कपाशार, सामाजिक जीवन, वाहात्वर तथा मज़दूरी और उसम तथा धन्य वहल सी वातों का बद्दा रोचक वर्षन दिया हुआ है।

नाना फड़नवीस के समय तक सब व्यवस्था श्रन्थे देंग से चलती रही। पेश्राचा माधवराव बल्लाल के जीवनकाल में यह यह सरदारों का भी हसके

१ पेशवाओं की टावरी, जि॰ ३, ५० २१५, २१९।

विरुद्ध जाने का साइस न होता था। सिन्धिया थार होतकर ने कई इवाक़ों से ज़बरदस्ती 'घास दाना' वस्तु कर खिया था, जिसके लिए उनको पेशवा की डाट सुननी पड़ी थी। परन्तु केन्द्रीय सरकार के निर्मेल होने पर यह व्यवस्था भी विगड़ गई। वाजीराव के समय में तो किसी की सुनवाई ही न होती थी। वासीराम केतवाल का श्रवाचार प्रसिद्ध था। दूसरे यह व्यवस्था केवत महाराष्ट्र देश के लिए ही थी। सराहों ने जो थीर बहुत सा देश जीत लिया था, वहाँ न तो किसी प्रकार का सुधार ही किया गया था थीर न प्राचा के हित की और ही विशेष प्यान दिया गया था। उन प्रान्तों से केवत रपया वस्तु किया वावा था। यही कार प्रया वहाँ तिया गया था। वहाँ के तिय प्रवा वहाँ के साथ महीं दिया।

इस शासनव्यवस्था में बहुत से दोष भी थे। श्रिपकारी स्वेच्छावारी होते थे, उनके निरीचण का श्रिपक श्रवन्थ न रहता था। श्रावकल की बहुत सी सुविधाएँ उन दिनों न थीं। यह सब होते हुए भी यह व्यवस्था 'निन्दनीय' नहीं कही जा सकती, जैसा कि मुख्य खँगरेज इतिहासकारों का मत है। इसमें जो दोष थे, उनसे तरकालीन यूरोष के बहुत से राज्य भी मक्त न थे।

महार्टी का पतन — पेरावाओं के धन्त के साथ ही साथ मराठों का भी वास्त्र में पतन हो गया। धन्य मराठा राज्य खेगरेज़ों के ध्रधीन हो गये। गायकवाद, होलकर धार सिन्धिया के राज्य ध्रय भी है। भोंसला का क्यान्त्रवा राज्य ध्रय भी है। भोंसला का क्यान्त्रवा राज्य ध्रय होल कर धार सिन्धिया जो हत स्वा गया। युद्ध में हारने के कुद कार्यों का वर्धन पहुंचे किया जा चुका है, पर सबसे मुख्य बात हस समय बादम के पूट थी। रियाजी के जीवनकाल में देशभिक्त को जो भागव वर्द्य हुआ था, वह ध्रय ध्रम्म हो चुका था। पेरावाघों के समय मात्रवा का साम्रावा बागीरों का एक समूह घन गया था, जिसको एकता में मात्रवे का साम्रावा बागीरों का एक समूह पन गया था, जिसको एकता में वर्धिनेवाला कोई रह बन्धन न था। नाता कहनवीस के साथ बीति विदा हो गई थी। इस समय कोई योग्य नेता न रह गया था। संसार में स्वा हो रहा है, इसका कुद्ध भी जान वरकालीन मराठा राजाधों के। न था।

धँगरेज़ों का राज्य स्थापित हो जाने से भारतवर्ष का सम्बन्ध यूरोप की राज्ञ-नीति से हो गया था। उसी की चाल के साथ साथ भारतवर्ष में धँगरेज़ों की नीति बदलती थी। धमरीका स्वतंत्र हो गया था। यूरोप में इन दिनों फ़्रांसीसी राज्य-कान्ति का ज़ोर था। परन्तु मराठा राजाओं को इनकी ख़बर तक न थी। भूगोल धौर इतिहास ते। वे जानते ही न थे। इस सम्बन्ध में दुलों को पेरिस भेजकर टीपू ने धयनी दूरदर्शिता का परिचय दिया था। शिवाजी के समय में मराठों के जीवन में जो सादगी थी, वह भी इस समय लुप्त हो गई थी धौर उसके स्थान पर कई एक दुर्जु खा गये थे। धँग-रेज़ों की गृढ़ नीति, उनका रहन-सहन, उनकी सभी वातें मराठों के लिए नई थीं, जिनको जानने का अन्होंने कभी प्रयत्न तक न किया था। एक घौर थापस की फूट, यह खजानता, उदासीनता तथा शिथलता थी और दूसरी धोर राष्ट्रीय एकता, खद्सत संगठन, सब वातों के जानने की उस्सुकता, खुटिल नीति, खदभ्य उस्साह तथा बुद्दि की प्रस्ता थी। ऐसी दशा में परिणाम वहीं हो सकता था, जो यानव में हुया।

अवध्य के शाह्—सन् १८१४ में नवाय सादतवाती की सृत्यु हो। हेयर जिखता है कि वह एक वेल्य शासक था, उसने सीमाधों के सुरिश्त वाना दिया, राज्य की धामदनी बढ़ा दी श्रीर वह एज़ाने में बहुत सा धन छोड़ गया। बग्नीर हमीम मेहदी ने शासन में कहूं एक सुधार किये। वसके साम में प्रकास नमुष्ट थी। वह धीगरेज़ों के। शासन में बहुत हस्खेष न करने देता था। उसके बाद उसका लड़का ग़ाज़ीउद्दीन गही पर थेटा। इन दिनों कर्नेल बेली रेज़िंडेंट था। वह नवाब की हर एक वात में हस्त चंप करता था। उसके विषय में स्वयं लाई देरिशं लिखता है कि "यह छोटी छोटी योतों में भी नवाब को दवाता था, विना स्वया दिए ए उसके महत्व में पुस पहना था, यपने धादिमों को बच्चे बच्चे तनम्बाहें दिल्लावा था., जेन नवाब की सब वातों का उसके पता देने थे धीर सबसे भारी वात तो। यह भी कि यह नवाब के साथ सदा शासक की भाषा का प्रयोग करता था, जिससे प्रजा श्रीर परवालों की दिए में नवाब का बद्दा ध्रयमान होता

था"। पे नोरखा युद्ध के समय पर नवाय ने कम्पनी की दो करेरा हु हपया कुई दिया था। शासन में श्रॅगरेजों के इस्तेष्य से मना में भी बहुत खबान्ति फेल रही थी। प्राचीन रिति-रिवाजों का नये प्रवच्य में कुलू भी प्यान नहीं रसा जाता था। इन सब बातो का विचार करके गवनैर-जनस्क ने कर्नल बेली को रेनीडेंट के पद से हटा दिया श्रीर शासन में नवाय की कुल स्वतेष्या भी दे दी।

इस समय तरु ज्ञवय के नवाज मुग्ल सम्राट् के वज़ीर कहलाते थे, परन्तु श्रव लार्ड हेस्टिंग्ज़ की सलाह से ग़ाज़ीवदीन हेस्र ने 'श्रवय के शाह' की वराधि धारय की । इससे अवध का कम्मनी के साथ जो सम्मन्य था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भोले नवाब को प्रसप्त करने के लिए यह केवल एक खेलवाड़ ही नहीं सुम्म, विक्र लार्ड हेस्टिंग्ज़ की इसमें भी नीति थी। वह नवाय के इस कार्य से मुसलसानों में फूट फैलान चाहता था। इसके। उसने अपने एक पत्र में स्वय स्वीकार किया है। ' इस समय तक उत्तरी भारत के मुसलमानों में दिख्ली सम्राट् के नाम का सम्मान था, परन्तु श्रव श्रव के मुसलमानों का दल ही श्रवा हो गया। साथ हो साथ सबके। यह भी दिख्ला दिया गया कि कम्मनी की ना वहता हुया। इस तरह मुगल सम्राट् का खुले तीर पर श्रवमान किया गया। श्रव दोवानों के दिन व्यतित हो जुके थे, वह कम्मनी का वेतमोगी या, फिर उसके नाम के मान एवंने की आवस्यकता ही स्वा पी ?

गोरला युद्ध के समय पर जो रुपमा लिया गया था, उसके बदलें में खेरी-तढ़ श्रीर तराई का कुछ भाग श्रवध की दिया गया। सन् १८२४ में उससे डेढ़ करेंग्ड रुपया फिर कुई लिया गया। इस तरह श्रवध का खुज़ाना कम्पती की सहायता के लिए खाली किया जाता था श्रीर कुपबन्ध का दोप शासको के मध्ये मदा जाता था। गाज़ीडहीन तालुक्दारी की मालगुज़ारी बहुाना

१ ठार्ड हेस्टिम्ब, प्रास्वेट बर्नल, पृ० ९७

२ मारुकम, हिस्ट्री ऑफ शडिया, जि०१, ए० ५३६।

पाहता था, यह उसका श्रन्याय यतलाया जाता था। पान्द्री हेवर लिखता है कि गृागृोव्हीन वरावर कहा करता था कि कम्पनी की सिन्नता पर भरोसा करना ही मेरी सब किताइपें का मुख्य कारण है। उस पर विश्वास करके मिंने श्रपनी सेना हटा दी, इसीलिए श्रव मुक्ते सैनिक सहायता के लिए कम्पनी की इतना रुपया देना पड़ता है। यदि यह रुपया चच जाता, तो में श्रपनी प्रता का कुछ दित कर सकता ! गृाज़ोव्हीन श्रवथ का श्रन्तिम सासक था, निसको प्रता का कुछ प्यान था। उसके वाद भोग-विजास ही यदि के सासको का मुख्य काम रह गया।

श्वासन-प्रवन्ध — लार्ड हेस्टिंग्ज़ के समय मे शासन में भी कुछ परियतंन किये गये। इन दिनों अंगरेज़ी श्रदाखतें अन्याय और श्रव्याधार के लिए यदनाम हो रही थीं। एलफ़िंस्टन लिएतता है कि श्रदाखतों के भय से लोगा गाँव खेंाड़कर माग जाते थे। विनका मुख्य काम न्याय था, उनसे इतना भय हो रहा था। यदाखतों के सुधारने का कुछ प्रनच्य किया गाया और उनकी संख्या पढ़ा दी गई। इनमें कुछ हिन्दुस्तानी भी रखे गये। कार्न- वाजिस के समय से कलेक्टर के हाथ में केवल माल-विभाग ही रह गया था, श्रव उसको न्याय के श्रविकार किर से दिये गये। उड़ीसा में कर इतना वड़ा हुशा था कि चड़े उपद्रच ही रहे थे। उसको शानत करने के लिए एक किमश्नर स्वा गया, जिसको जनता के रीति-रिवाजों का ध्वान रखने की कार्की हो। आगरा प्रान्त में नया बन्दीवस्त करने के लिए फिर से पीयावश गुरू की गई। आगरा प्रान्त में नया बन्दीवस्त करने के लिए फिर से पीयावश गुरू की गई। आगरा प्रान्त में नया बन्दीवस्त करने के लिए फिर से पीयावश गुरू की गई। आगरा प्रान्त में नया बन्दीवस्त करने के लिए फिर से पीयावश गुरू की गई। कार्ड हैस्टिंग्ज़ के सीभायच से उसको चड़े थेग्य श्रक्तर मित्र गये पी, जिन्ही सहायता से वह शान्ति कर सका।

सर टामस मनरे(--यह मदरास का गवर्नर घा। वेलेज़ली के समय में टीप से जो राज्य छीना गया था, वसका बन्दोबल इसी ने किया

१ हेबर, नैरेटिव ऑफ़ ए जरनी, जि॰ २, ५० ८६-८७।

२ कोलबुक, लाइफ, ऑफ़ एलफिंस्टन, जि०२,५०१३१।

था। यह लार्ड कार्नवालिस के जमीन्दारी बन्दोवस का पर्चपाती नथा। इसने मदरास में रैयतवारी बन्दोबस्त ही जारी रखा। इसका मत था

कि प्राचीन समय से भारत-वर्षमे यही बन्दोबस्त था। इसके चनुसार किसाना से सरकारी तहसीलदारा हारा लगान वसूल किया जाता है। जब तक किसान बराबर लगान खदा करता रहता हे, वह बेदखल नहीं किया जा सकता । श्रवने खेता की रहन-बय करने का भी उसका कुछ श्रधिकार रहता है। छे।टे बडे सभी किसाना दे। एक ही तरह के श्रधिकार प्राप्त रहते हैं। इस बन्दोबस से तभी लाभ हो सकता है, जब तहसीलदारे। की किसाने। के हित का बराधर



टामस मनशो

प्यान रहे, जिसको सदा श्राशा नहीं की जा सकती। यह दोष मनरो के समय म ही दिखलाई देने लगा था श्रोर उसको कई एक तहसीलदार तथा कखेवरों की श्रव्ही तरह से खबर लेगी पड़ी थी। मनरो ने जो लगान वर्षेषा था, वह भी बहुत ज्यादा था। सन् १८२१ म उसके प्रस्थ म बहुत कुछ परिवर्तन किये गरे, तब से मदरास प्रान्त में यह देंग श्रप्टा तरह चल रहा है। मनरो प्रधायतो का बड़ा पपाती था। उसके बहुत श्रुरोध करने पर मदरास में बजा के साथ पचायतो को विद्यान के प्रस्थ किया गया। परन्तु 'यूरी' के देंग की पंचायतों का देंग म रिवान न था, इसलिए विशेष सफलता न हुई।

हिन्दुस्तानियों के यह यह घोड़ देन देना उसकी राय में यही भूल थी। यह जिसता है कि जब तक हिन्दुस्तानियों के प्रतिष्ठित पद देकर उनके उनकी ज़िम्मेदारी का प्यान नहीं दिलाया जायगा, तब तक उनके चरित्र में मुपार करने की घाणा प्यापे है। ऐना न होने ही के कारण खेगरेज़ों के स्वर्धात प्रान्तों में रहनेवाले हिन्दुस्तानी 'सवस व्यक्ति रहे हुए हैं।'' केवल भारतवर्ष के ही क्षेत्रण पूर नहीं साते हैं, प्रयुत्त सब देवों का यही हाल है। अस जिसके आह करने पर केवल भारतवर्ष के ही क्षेत्रण हो कर हो चलता है, जिसके आह करने पर केवल केस का के जिए दिस्सा हमें वहां की भी वहीं देवी शासन करने लगे, तो था है हा कह में यहां की भी वहीं द्वारों जो भारत की है। केवल संगरेज़ों द्वारा शासन करना नीति थीर न्याय दोनों के विवद्ध है। जातता में रहने से राष्ट्रीयता के गुयाँ का हास हो जाता है, जिसका परिवास यह होता है कि मतुष्य केवल सार्वज़िक जीवन ही में नहीं यहिक स्पष्टिगत जीवन में भी गिर जाता है। इससे तो वहीं क्षा होता कि खेगरेज़े स्वर्ध के स्वर्ध के सार्वों का शास वहीं है तो हिन्दुस्तानियों के शासन में पूरा हिस्सा देना चाहिए।'

माउंट स्टुआंट प्लाफिस्टन — चेग्या से जो राज्य छोता गणा, 
उसकी पहले पंताल सरकार के ध्यान रखने का विचार था, पर धन्त में यह 
वन्त्रहें प्रान्त में मिला दिया गया धीर पूलिफेस्टन, जो पेश्या के यहाँ रेज़ीछेंट था, प्रवर्श्व का गवर्नर यनाया गया। वह धन्यो तरह जानता था कि 
जनता के लिए पूना का प्रमुख भूलना सहज नहीं है, इसीलिए वह चरावर 
उसने भागों का प्यान रखता था। उसने यहाँ एक-दम से कोई नया प्रवन्ध 
वहीं किया। सरदारों के न्यायाधिकार छोने नहीं गये, क्लेक्टरों को दोवानी 
मामलात में यथासम्भव पंचावतें हारा निर्धेय कराने का खादेश किया 
गया। यह प्रक्रम धीगरेज़ी धदालतों को पसन्द न था। सन् १०२१ में

र अर्बथवट, सेलेक्शंस फ्राम दि मिनिट्स ऑफ सर टामस मनरो, ४०

वन्नदं में 'तुश्रीमकेंदें' स्थापित हो गया था, वह खबनी खपिकार-सीमा यदाना था। इसिलए थोड़े समय में अंगरेज़ी खदालतें खुल गई थीर महाराष्ट्र देश से भी पंचायतों का लोग हो गया। माल- गुज़ारी के लिए वाजीराव का चलाया हुआ ठेकेदारी का चेंग उठा दिया गया थीर मदरास की तरह यहीं भी, इन्जू केर-फार के साथ, रैयतारी वन्दोबका किया गया। बाजीराव के पहले भी ऐसा ही प्रमध्य था। वन्दोबन के स्थायी करने के लिए सन् १ मन्दर में पैमायश प्रारम्भ की गई। पटेली से पुलिस के प्रधिकार के लिये गये थीर कड़ेक्टर की श्रथ्यका में सगर तथा पेंदल पुलिस रहीं गई। इतिहासकार किंकेंड श्रथ्यका में सगर तथा पेंदल पुलिस रहीं गई। इतिहासकार किंकेंड के प्रध्या में सगर तथा पेंदल पुलिस रहीं गई। इतिहासकार किंकेंड के प्रध्या में सगर तथा पेंदल पुलिस रहीं गई। इतिहासकार किंकेंड के प्रध्या में सगर तथा पेंदल पुलिस रहीं गई। इतिहासकार किंकेंड के प्रध्या मात वहीं हुई, जो पेरामधों के समय में प्राप्त थी। एक फिस्टन की फ़ारसी का खब्दा झान था। उसने भारतम्य का एक शब्दा हतिहास किरार है।

सर जान मालका — प्लिक्टिन के बाद सर जान मालका पायई का गर्नर हुआ। यह भी यहुत दिनों से भारतर्थ में काम करता था। लाई मिंटो के समय में यह कारस भी गया था। देशी राजाओं के स्थाव के। यह त्र्य पहचानता था धीर उनसे सहज ही में घरता मतलब निकाल खेता था। याजीराव के। इस पर यहा पिरवास था। इसने भी भारतर्थ का एक घरहा दिल्लाम लिया है। मध्य भारत पर भी इसका एक घरहा मन्त है, जिसमे यहुत सी तस्कालीन याती का

कर्नाल जेमस टाइ — गाजपुताना के सम्बन्ध में टाइ साइव का गाम प्रमिद है। इसी की महाबका में राजपुत राजाओं के माथ सिन्धकों हुई थीं। साओं के निरुद्ध इसने राजपूती की घपड़ी तरह भद्दकायाथा। राजपूत्ती के जिए इसके हुदय में मचा घाडर था। इसने वड़े परिश्रन धीर पीज के माथ राजपूत्ति के मुक्य राज्यों का इनिहास जिसा है, जो "टाइ राज- स्थान'' के नाम से प्रसिद्ध है। विना इस प्रन्य के हमकी राजपूतों की बहुत सी वातों का पता ही न चलता।



नैन पहित थीर कर्नल टाड

लार्ड हेस्टिंग्न का इस्तीफा—हैदाागद में पामर कायनी महा-जनी का काम करती थी। निज्ञान पर उसका बहुत कृत्री हो गया था। धीरे धीरे क्वांटक के नवाबवाला हाल निज़ाम का भी ही रहा था। इस कम्पनी के एक हिस्सेदार से हेस्टियन का भी कुछ सम्बन्ध था। कहा जाता है कि इसी लिए वह इस मामले में चुन रहता था। स्वालको को यह वात पसन्द न आई। इस पर जनवरी सन् । न्या से में उस पर जनवरी सन् । न्या से में उस पर जनवरी सन् । न्या से में उस पर जनवरी सन् । न्या से की उपरी सीमा को उसने हिमा लग तम पहुँ वहुत कुछ किया। भारतवर्ष की उपरी सीमा को उसने हिमा मत्र जल तम पहुँ विद्या दिया, पि डासियों की बला को द्वा दिया थोर मराठा मंडल को तीव फोडकर उसकी शक्ति के नष्ट कर दिया। कम्पनी के राज्य म उसने बहुत सी भूमि बढ़ा दी। इन सब कामा के लिए सचालको से उसको दि हातर पोंड मिले। उसको तुलना वारेन हेस्टियन या वेलेजली से नहीं की जा सकती। उसम न उतनी चतुरता ही थी थोर न उतनी योग्यता ही। शासन म उसको जो कुछ सफनवता हुई, वह योग श्रमण श्रमसरेर के कारण हुई। यह यात श्रमस्त अस्थ हुई के भारतवर्ष में उसने जिटिश सरकार के अस्त में से सेवीबा? बना दिया, जैसा कि उसका वेटरूप था।

विलायती माल्—इस समय तक भारतवर्ष केवल 'कृषिप्रधान' देश न बना था। इस समय की दराा का वर्षन करते हुए मनरा का कहना था कि सभी वावस्वक बस्तुर्थ पूरोप की व्यवेषा भारतवर्ष म कहीं सक्षी खोर व्यक्ति व इनम सूती तथा रेशमी कपड़े, चमडा, कागज, लोहे तथा पीत्र के चर्तन और एंती 'के थीजार सुल्य है। मेर्ट कनी कपड़े, बहुत खब्दे तो वहीं, पर सस्ते खबरय होते हैं। बदिया कम्बत, हमारे कम्बती से कहीं वर्षिण कारम खोर टिकाक होते हैं। भारतवर्ष के लोगा वैसे ही व्यापारी है, जैसे कि हम लोगा। वनके जितन पवित्र स्थान छीर तीर्थ हैं, वास्तव म ये मेले हैं, जहाँ सन तरह का माल विकता है। भारतवर्ष म एमं थीर प्यापार एस साथ पत्र है। व्यापार की चोर हिन्दुस्तानियों की प्रमृत्ति देएकर ऐसा जान पद्मता है कि धारेबा के वहाँ का व्यापार छोदना प्रमृत्ति देएकर ऐसा जान पद्मता है कि धारेबा के वहाँ का व्यापार छोदना प्रमृत्ति देएकर ऐसा जान पद्मता है कि धारेबा के वहाँ का व्यापार छोदना प्रमृत्ति हो एक वात यह भी है कि हिन्दुस्तानियों का स्वन सहन इतना सादा थीर कम-दर्य है कि कोई यूरोपियन उनका सुकृष्णवान नहीं कर सकता।

१ अवधनट, सेल्बग्नस कृाम दि मिनिटस आफ मनरो, ४० ९४, ४८८ ।

सन् १८१२ में पालांमेट की बमेटी के सामने कहा गया था कि विद भारतवर्ष का माल हूँ गर्लेंड में येंचा जाय ने। वहां के वने हुए माल से ४० से ६० सैकड़ा कमीरान थीर लाम के साथ विक्र सकता है। मिलर्टन के 'खोरियंटल कामसं' नामक प्रम्थ में भी इस समय की व्यापारिक खिति का अच्छा वर्णन मिलता है। डाक्टर उकानन के 'जर्नल' में दिये हुत विवरत्य से पता लाता है कि केवल पटना, साहायाद, भागलपुर थीर गेरत्यपुर के ज़िलों में, जिनकी धावादी दश्शेष्ट थी, दश्शेष्ट होंग कताई का काम करते थे। साल भर में ४३१८१० १० स्वर्ण का स्ता जाता था। इन ज़िलों में ५३६६३ करवे चलते थे, जिनमें ४४१०६०३ रुपये साल का कपड़ा यनता था।' दिविश्व भारत की भी यही दशा थी। मैसूर में ब्राह्मखों को ख़ेड़कर सभी जाति की खियां कताई का काम करती थीं। केवल मदरास से ४३ लाव कराये से श्रधिक का माल वाहर जाता था।' इस तरह कताई-चुनाई भारतवर्ष का मख्य च्यवसाय था।

इस व्यवसाय को धीएट करने का बराबर प्रयक्ष हो रहा था। विदेशीय व्यापार को अपने हाथ में न रखकर हिन्दुस्तानियों ने बड़ी मूल की थी। इँग्लंड ने इससे पूरा लाभ उठाया। अब बहाँ भारत से जानेवाले माल पर ७० से म० सैकड़ा तक चुंगी बड़ा दी गई और भारत में विलायती माल पर एकदम से चुंगी घटा दी गई। विस्तन लिखता है कि यदि ऐसा न किया जाता तो भाफ के ज़ोर से भी पेसली और मैंबेस्टर के मिल न चल पाते। भारतवर्ष में भी विलायती कपड़े के प्रचार करने का भरपूर प्रयन्त किया गया। देश की अन्य कलाओं के भी नष्ट करने में कोई कसर न रखी गई। वेलेज़ली के समय तक यगाल में कहाज़ ज़ब्द बनते थे। अन्यई के बने हुए बहाज़ लन्दन या जिवरायल के जहाजों से किसी तरह घटिया न होते थे। अब इस बात का

१ पन्तान्वेकर और चरदाचारी, हाथ की कताई-बुनाई, ( ाइन्ही ) ए० ८५ ।

२ बुकानन, जर्नी कूम मदरास धू मैसर, कनाडा एँड मलावार, सन् १८०७।

३ बेलेजली, डेसपैचेज, स० ओयन, ए० ७०५।

४ हेबर, जर्नल, जि्० २, ५० ३८२।

प्रयक्त किया गया कि भारतीय जहाजों पर ग्रॅगरेज़ व्यापारी माल न लादा करें। इससे इस कला को भी बड़ा घका पहुँचा। इन सब वातों का परिणाम यह दुग्रा कि भारत की सुख्य कलाएँ नष्ट होने लगीं श्रीर विज्ञायती भाल की खपत बढ़ने लगी। यने हुद माल के बजाय कच्चा माल ग्राधिक बाहर जाने लगा श्रार भारतवर्ष 'श्रीषांगिक' से 'कृषिप्रधान' देश बनने लगा।

ज्यार्थिक जीवन—इँग्लेंड की नीति का देश के श्रार्थिक जीवन पर बद्दा विकट प्रभाव पद्दा । कपड़े की कला से बहुतों का निर्वाह होता था। श्रीरत मई सभी इसमें काम करते थे। खेती के साथ साथ यह काम है। सकता था। कताई से स्त्रियों की ग्राजकल की दर से दस बीस रूपया साल तक मिल जाताथा। इसी तरह प्रति कर्घा २३ से ४३ रुपयातक लाम होता था। पूरी मेहनत करनेवाले ज़लाहे तो माल भर मे ग्राजकल की दर से पांच सो रुपये से भी श्रधिक कमा खेते थे। \* उन दिना सब चीज़ों का भाव भी सस्ता था। उस समय की दर से गेहूँ थ्रोर चावल रूपये का मन भर मिलता था । र बुकानन लिखता है कि बहुत अब्झे देंग से रहनेवाले पाँच श्रादमियां के कुटुम्य के स्ताना-खुराक में ३३४ श्रीर कपड़े में २१० रूपया साल खर्च होता था। समये गुरीम लोगों के इतने बड़े क़ुदुस्य का खाने के लिए २१ और पहनने के लिए ग्रहाई रुपये में ही काम चल जाता था। परना एक ग्रीर ती। कपडे का व्यापार नष्ट होने लगा श्रीर दसरी श्रीर लगान ऐसा बढ़ा दिया गया कि सेती से भी श्रधिक लाभ न रह गया। फल यह हुआ कि येचारी जनता हर तरह से पिसने लगी। अकानन का कहना है कि गोररापुर की दशा नवादों के समय से भी गई बीती थी। जहाँ पहले होती हाती थी, वहाँ ज़मीन असर पड़ी थी। मदरास का इलाका, जो पश्चास वर्ष

१ द्वाथ की कताई-तुनाई, प्॰ ८६, ८७।

२ मिल्बर्न, भोरिबटल वामसं, सन् १८१३, जि॰ २, पू० १५७।

३ हाथ की कवाई-बुनाई, इ० ८९।

से कम्पनी के श्रपिकार में था, निर्धन हो रहा था। बहुत सी ज़मीन पिलकुल जंगल हो गई थी। सिँचाई के लिए नहरों श्रीर तालावों की मरम्मत का कुछ भी प्रबन्धन था। कम्पनी के श्रपिकार में जो देश था, उससे मैस्र की दशा कहीं श्रम्छी थी।

राजनैतिक उद्मसीनता—इस समय के भी हिन्दुस्तानियों के सम्बन्ध में उष्टर सरसर की राय थी कि वे स्वभाव में नम्न, श्राचार-व्यवहार में सिष्ट भीर घर के जीवन में बड़े स्नेही होते हैं। सर जान मालकम का कहना था कि उत्तरी भारत के हिन्दू चीर, उदार कीर दवाल होते हैं। उनमें सल श्रीर साहस की कमी नहीं है। मनरो का तो मत या कि खेती, दस्त कारी, तांचों में शिपा-प्रयम्ब, श्रातिथ-सरकार, दानशीलता और विशेष क्षति, स्वत्य में धारे उत्तर चेहत कुछ सील सकते है। 'स्त्रीमैन ने भी माना है कि इस समय तक हिन्दुस्तानियों ने "सूर के मूल्य का श्रवुमव न किया था"। इन गुणों के होते हुए भी भारतवासियों के पराधीनता में पड़ने का एक मुख्य कारण उनकी राजनैतिक उदासीनता भी। गांचों के प्राचीन संगठन में लाम के साथ एक यह यहा दीय था कि उससे राष्ट्रीय या कि उससे राजनित का प्रमाय देश के सारे जीवन पर पड़ रहा था। ऐसी दशा में राजनैतिक इदासीनता से बड़ी हाति है। रही भी।

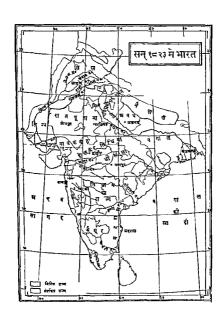

## परिच्छेद १०

## मुधार श्रीर शिक्षा

जान ऐडम श्रीर श्रख्वार—बाई हेस्टिंग्ज़ के बबे जाने पर, सात महीने तक, कौंसिल का बड़ा मेम्बर जान ऐड़म गवर्नर-जनरल के पद पर काम करता रहा । इसने 'कलकत्ता जरनल' नामक श्रॅगरेज़ी पत्र के सम्पादक का, सरकारी श्रद्धसरों की तीव श्रालाचना करने के कारण, पकड़वा कर जुबर-दस्ती इँग्लेंड भेजवा दिया। भारतवर्षे में सबसे पहला श्रेंगरेज़ी पत्र सन् १७८० में निकला था। वारेन हेस्टिंग्ज़ की स्त्री पर शाक्षेप करने के कारण इसके सम्पादक का बहुत दिनां तक जेल में रहुना पड़ा था। लार्ड कार्न-वालिस के समय में भी एक सम्पादक की देश-निष्कासन का दंड दिया गया था। लाई वेलेजली थार मिंटो की भी समाचारपत्रों पर बड़ी तीन दृष्टि रहती थी। लाई हेस्टिंग्ज सरकारी कार्यों की विचारपूर्ण बालीचना के विरुद्ध न था, इसी लिए उसके समय में समाचारपत्रों के। ऋद स्वतंत्रता मिल गई थी। सन १८१८ से 'समाचार दर्पण' नाम का एक वेंगला साप्ताहिक पत्र भी निकलने लवा था। इस समय तक भारतवासियों का छापाख़ाना की थ्रोर ध्यान ही न गया था । पहले-पहल पादिवयों ने कुछ पुम्तर्के छपवाई' थीं । 'समाचार दर्पेष' भी माराँमैन नाम के एक पादड़ी का ही निकाला हुआ था। जान फेडम के लार्ड हेस्टिंग्न की नीति पसन्द न थी। उसने यह नियम चना दिया कि विना सरकारी लाइसेंस लिये हुए किसी को श्रखवार छापने का श्वधिकार नहीं है।

लाई एमहर्रट--- मगस्त्र सन् १८२२ में इंग्लेंड से लाई एमहर्स्ट. गवर्नर-जनाल नियुक्त होकर या गया। चीन में यह कुछ समय तक दूत रह चुका था । इतने दिना की लड़ाई से संचालको की नीति में फिर परिवर्तन हो रहा था। उनका कोई निश्चित सिद्धान्त न था, उन्हें केवल रुपये की चिन्ता



एमहस्ट

त मा, उन्ह केवल रुपये की चिन्ता
रहती थी। यदि युद्ध से बरावर
लाभ होता रहें, तो उसमें कोई
देप न या, पर उपेही सर्व
बदने लगता था, उसको वन्द कर
देने की पुकार मच जाती थी।
लाई पुमहर्स्ट से यह घाशा थी कि
उसके समय में कोई युद्ध न होगा,
पर उसकी नीति ने कम्पनी को ऐसे
युद्ध में मिझा दिया, जिसका एवं
यात पहारी तथा मराहा युद्धों से
कई गुना यधिक या, जो बरावर
देश वर्ष तक चलता रहा भीर तिसर
विजय होन पर भी मिटिश सरकार की यहत कुल हानि हुई।

प्रमा का राज्य — जिस समय ध्यारेज यमाल में लड़ रहे थे, कहीं
दिनो, सन् १७६० के लाभमा, धलेग्या नामक एक सस्दार ने यमा में स्वय
राज्य स्थापित किया। यह पहले एक साधारण मनुष्य था, परन्तु उसने थेग़े
ही दिनों में ध्यनी दुद्धि धोर बाहु-यल से सारे वर्मों के। एक बना दिया।
यह अधिकतर खाया नगर में रहता था। उसके वैद्याने ने राज्य का धीर भी
अधिक विकार किया। यहले पीगू पर अधिकार करके सन् १७६६ में स्थाम
राज्य से देनासरिन द्योन लिया गया। सन् १९०५ म धराकान भी जी।
लिया गया। यह पहले एक स्वत्य राज्य था धीर इसकी मीना परियम म हाका
किया। यह पहले एक स्वत्य राज्य था धीर इसकी मीना परियम म हाका
धीर सन् १५३६ में क्या खासाम जीवकर प्रथम राज्य मिता लिया। इस वार्स सम के हो राज्य ने मां हु राज्य वेगाल की पूर्वार सीमा तक पहुँच गया।

पहला युद्ध — यह सीमा स्पष्ट न होने के कारण दोनां राज्यों में यहुत दिनों से कगदा चला आला था। अराकान के यहुत से निवासी भाग- कर अंगरेज़ों के राज्य में चटगांव के समीप बस गये थे। ये लोग अरावर अराकान की सीमा पर लूट-मार किया करते थे। इनके एक सरदार ने इन दिनों बड़ा अध्या मचा रखा था। अराकान का यमी हाकिम इन लोगों को निकाल बाहर करने के लिए आंगरेज़ों से अरावर अर्था करता था, परन्तु ये लोग उसकी एक भी न सुनते थे और इचर-उधर की याती हो में टाला करते थे। उसके शब्दों में इस स्थान पर "आग और वास्त्र" दोनों एक इह रहे थे। समझीते से यह प्रश्न हल होते हुए न देखकर वर्मों यो ने चटगांव के निकट शाहपुरी नाम के टाए पर अधिकार कर लिया। उनका कहना था कि यह टाए यमां राज्य का है। चटगांव और ढाका पर भी वे अपना हक दिखलाने लगे; क्यांकि किसी समय ये स्थान धराका राज्य में शाहिल थे।

दूसरी घोर धासाम में भी मागड़े चल रहे थे। वहां कई एक होटे होटे राज्य थे, जो धारम में लड़ा करते थे। वर्मा के धाधिरत्य से वे सन्तुष्ट न थे। मनीपुर के राज्य का सन् १०६२ से बंगरेज़ों के साथ सम्यस्थ था। दो तीन धार राजा भी खंगरेज़ों की सहायता से विभिन्ने के निकालना चाहते थे। इसके लिए धंगरेज़ों की कुछ सेना उथर पहुँच जुकी थी धार क्यार के राजा से सम्बद्ध वास्त्रीत हो। रही थी। विभिन्ने की सेना भी दो तरफ से आगे यह रही थी। विकमपुर के निकट दोनों की सुठनेड़ हो गई; जिसमें वर्मी ऐसी वीरता में लड़े कि खंगरेज़ी सियाहियों के पीये हटना पड़ा। इस पर प्रत्यरी सन् १०२४ में युद्ध की धायचा कर दी गई। इस सम्यस्थ में यह प्यान रखना चाहिए कि विभिन्नों ने धंगरेज़ों पर कोई धाकमण नहा किया था। ये कथार की सरफ वड़ रहे थे, जिसके साथ घंगरेज़ों की इस समय तक सन्धिन न हुई थी।

यमों के राजा ने महारम्नूला की थायपता में एक सेना वंगाल पर पावमण करने के लिए भी भेजी। रामु के निकट खेगरेज़ी सेना के साथ

१ धोरी, अबर बर्मीच वासं, सन् १८८५, पृ० २१।

इसका युद्ध हुथा, जिसमें कन्तान नारन मारा गया श्रीर श्रंगरेकी सेना भाग निकली। इस पर कलकत्ते म इलचल मच गया श्रीर श्रंगरेकी सेन यदा भय होने लगा। परन्तु इतने ही में समुद्र के मार्ग से एक श्रगरेकी सेना रंगून पहुँच गई। इस पर महाव-दुला वायस खुला लिया गया। गवनेर-जनरल को यीय ले जाने के लिए यह सोने की जागीर लाया था, लेकिन कसको खाली हाथ ही लेटिना पदा। इसमें सन्देह नहीं कि सैनिक रिट से यह सूल की माई। उधर श्रासाम में मी कूटनीति से काम लिया गया श्रीर देशी राजाओं की श्राप के में मिलाकर विभीप की बही से हटाया गया।

चारिकपुर का चित्रोह—इस युद्ध के बीच ही में कलकता के निकट चारिकपुर में एक बड़ा उपत्रव हो गया। यहाँ पर हिन्तुसानी सेना की एक बड़ी द्वावनी थी। उन दिना बंगाल के हिन्तुसानी सैनिकी को कई एक शिकायतें थीं। यम्बई थोर मदरास के सिपाहियों से उनका सत्ता कम मिलता था। गीरों के लिए तम्बू लग आते थे थीर उनका सामान लाद से चलने का



यारिकपुर की केाठी

सय प्ररन्ध कर दिया जाता था, पर हिन्दुस्तानी सिपाहियों के कप्ट का कुछ भी ध्यान न रखा जाता था। रहने के लिए कोपड़े तक उन्हें स्वय ही बनाने पड़ते

थे। वर्मा में युद्ध छिड़ने पर समुद्र के मार्गसे वगाल की सेना के। रंगून भेजना निश्चित किया गया था । इस सेना में बहुत से कुलीन थे, जो समुद्र-यात्रा निपिद्ध मानते थे। कुछ लोग श्रलग श्रलग श्रपने वर्तन ले जाना चाहते थे, जिनके दोने के लिए श्रफसर कोई प्रशन्ध नहीं कर रहे थे। उनकी इन सर शिकायते। पर कद भी ध्यान न दिया गया श्रीर कहा गया कि वे श्राज्ञा न मानकर विद्रोह करना चाहते हैं। इत्तकत्ता से गोरी सेना बलाकर उनकी घेर लिया गया थीर पहली नवस्वर सन् १८२४ की कवायद करने से इनकार करने पर गाली चलाने की श्राज्ञा दे दी गई । इसमें यहत से सिपाडी मारे गये। कई एक नताओं के फासी दी गई थ्रीर बहुतो की जेल में रखकर सड़क पीटने का काम दिया गया। समभाने-तुभाने से ही यह उपद्रव शान्त हो सकता था। सिपाहिया की शिकायती में बहुत कुछ सरवता थी। किसी तरह की हानि पहुँचाना उनका उद्देश्य न था । पास की ही कोठी में लाई एम-हर्स्ट टहरा हुआ था। यदि ये जीत चाहते ती उस पर बाक्रमण कर सकते थे, परन्तु उन्होने ऐसा नहीं किया। उनकी जी यन्द्रके मिली, वे सब खाली थी। ऐसी दशा में पहले उन पर गोली चलाना थोर फिर कडोर दख देना उचित नहीं कहा जा सकता। श्रम्य सैनिको पर भी इसका प्रभाव बहुत युरा पढ़ा। वर्मा युद्ध की श्रसफलता श्रीर इसका समाचार मिलने पर संवालको ने एमहर्द्ध की वापस बुलाना निरिचत कर लिया, परन्तु यह पता लगने पर कि इसमें गवर्नर-जनरल का श्रधिक दोप नहीं था, ऐसा नहीं किया गया।

महायन्दू ला भी था पहुँचा थीर थच्छी तरह से युद्ध प्रारम्भ हो गया। रंगून से कुलु दूरी पर इसने अपने पढ़ाव को बड़े यरन से सुरक्ति बना रखाथा।



यर्मियों का जंगी मरचान इस पर सन्धि की वातचीत होने लगी।

एक श्रंगरेज लिखता है कि इस सम्बन्ध में उसकी योग्यता किसी वैज्ञानिक इंजीनियर से कम न थी। यहीं पर श्रचानक गोली लग जाने से उसकी सृत्यु हो गई। महाबन्दला बड़ा येएय श्रीर वीर सेना-पति था। <sup>६</sup> यदि वह जीवित रहता तो धगरेजों के लिए इस युद्ध में विजय पाना सहज नहीं था। इधर र्थगरेजी सेना ने श्रराकान थीर देशसरिम पर अधि-कार कर लिया। महा-बन्द्ला के मरने पर कैम्पवेल ने श्रागे बढ़कर प्रोम नगर भी जीत लिया ।

यांडवू की सन्धि—कुरवरी सन् १८२६ को यांडवू नामक स्थान पर सन्धि हो गई। श्रेंगरेज़ों को श्रासाम, श्रराकान श्रीर टेनासिम के स्वे मिल राये। श्रासाम में कचार, जयन्तिया श्रीर मनीपुर के राज्य यमी के श्राधिपता से स्वतंत्र हो गये। श्रेगरेज़ों को लड़ाई का सूर्व भी मिला और

१ स्नॉडग्रास, नैरेटिव ऑफ़ दि बर्गात वार, सन् १८२७, पृ० १७५-७६।

वर्मों के राजा ने अपने दरवार में खेगरेज रेज़ीड़ेंट भी रखना स्वीकार किया। वर्मिया के द्वार्य से बहुत सा समुद्र-तट निकल गया श्रीर धंगाल की पूर्वीय



मन्धि मस्मेलत

सीमा मुर्रापत हो गई। इस सुद में वर्मी वड़ी पीरता में लड़े, उनके तूत मराठा राजामी तक पटुँचना चाहते ये भीर भारतवानियों के साथ मिलकर श्रंगोज़ों के। निकालना चाहते थे। उनके एक जासूस ने खार्ड एसहस्ट तक को चकमा दिया था। परन्तु उनकी सेना सुसंगठित न थी, वारूद किसी काम की न थी, तेर्ति पुरानी थीं श्रोर सीमा पर के राज्य भी उनका साथ न दे रहे थे। इसी खिए थरन में उनकी होर हुई। इस युद्ध में निटिश्च सरकार की श्रोर से यही शिथिबता रही। यदि सावधानी से प्रवन्ध किया जाता तो सम्भन था कि इतनी चित न उठानी पड़ती। इसी युद्ध में हिन्दू महासागर में स्टीमरों से पढ़ते-पड़त काम विधा गया।

भेरतपुर का पतन — लेक की असफलता के समय से भरतपुर का किला अंगरेज़ों की आंक्षों में बरायर खटक रहा था। इससे उनकी सैनिक प्रतिद्धा पर बड़ा प्राधात लगा था और लोगों के मन में यह भाव आने लगा था कि इन हुगों से अँगरेज़ों की विशाल शिक्त का भी सामना किया जा सकता है। सन् १=२४ में चाल्से मेटकाज़ लार्ड हेस्टिंग्ज़ को लिखता है कि "हमारे शत्रुधों की निराग होकर और अपने हुगों की, जिनके सुरचित होने में उनका पूरा विश्वास है, छोड़कर मागने के लिए अब हर समन गोरे चमड़े और लाल वर्दी का हरय कृष्की नहीं है, जैसा कि पहले था? । इस अब को सुर करने तथा पिजुलों लग्जा को मिटाने के लिए किसी न किसी तरह भरतपुर वर अधिकार करना था। सन् १=२५ में वहीं जो मगाज़ा चला, उसमें इसके लिए अच्छा अप्तर सिल गया।

इसी साल थंगरेज़ों की सलाह से ६ वर्ष का एक बालक भरतपुर की गही पर विदलाया गया। उसका चचेरा भाई हुजैनसाल संस्कृ धनना चाहता था पर ग्रँगरेज़ों का कहना है कि यह स्वयं गही चाहता था। वालक की रचा के लिए ग्रँगरेज़ों ने भरतपुर पर चड़ाई कर ही। सन्धि के श्वसार भरतपुर के बरेलू मनोड़ों में हस्सवेप करने का धागरेज़ों को कोई धारिकार न था। गवर्नर-जनस्ल ग्रीर दसकी कोसिल के कई सेम्बरों का पहले यही सत

१ एमहर्स्ट, ( रूलसं ऑफ इंडिया सिरीज) पृ० ६५।

२ जान के, सेल्व्यस फ्राम दि पेपर्स ऑफ चार्स मटकाफ, पृ० ८३।

पा ओर आक्टरलोर्ना, जो सेना लेकर भरतपुर की ग्रेस यह रहा था, वापस बुला लिया गया था। 'गुप्त कमेटी' का भी कहना था कि हमारी शक्ति की बुद्धि से श्रम्य राज्यों के वरेलू मामलात में हस्तरिण करने का हमारा श्रिय-कार भी यह गया, ऐसा कभी नहीं माना जा सकता। पर-तु मेटकाफ की दलीला में पड़कर गवर्गर-जनरल को श्रथना मत यदला गढ़ा। बसका कहने था के सन्धियो द्वारा इस्तरिण करने का श्रिकार हे या नहीं, इसका कोही प्रस्त नहीं है। 'साधारण शास्ति, नियम श्रोर श्रियकारों के सर्वेष संस्वक'' होने के कारण बालक की गद्दी पर विश्वताये रखना, हमारा कर्तन्य है। है सपर "समना वुक्ताकर" या "बलाव" इस कर्तव्य को पूरा करने की श्राजा दें दी गई।



भरतपुर का किला

मेटकाफ से, जिसका भरतपुर की पित्रजी हार के सम्बन्ध म मत दिखलाया जा जुका हे, यह श्राशा करना ष्यर्थ या कि वह "समफा-तुमाकर" श्रपना काम निकालेगा। दिसम्बर सन् १८२१ म २१ हजार सेना के साथ भरतपुर घेर लिया गया। इस बार लार्ड कम्यस्मियर सेनापति था। सबसे पहले उस मील पर, जहाँ स किले के चारों श्रीर की खाई म पानी श्राता था, यिषकार

१ पमइत्द, ( रूलते आफ शब्दा सिराज ) पृ० १३७।

कर विषा गथा । जनवरी सत् १ ६२६ में एक सुरंग द्वारा किला में शुक्ते का मार्ग कर विषा गया । मरतपुर के कुछ सैनिकों ने 'वर्ड़ी गीरता और इद्धाता के साथ रचा की, उनमें से कोई भी जीवित न वचा, सभी ने शरण वेने से इत्कार किया"। ' परन्तु अन्त में खंगरेज़ों की ही विजय हुई । पिज्रजी हार का बदला खेने के लिए किले का कुछ भाग गिरवा दिया गया और नगर तथा जनता को खुब लूटा गया। इस खुट का लगभग १० लाख सभा सेना को गांटा गया। मेटकाफ़ की राथ में भी यह खुट अंगरेज़ों के लिए अपमानजनक भी खार इससे विजय के बया पर घटना लग गया।' दुर्जन साल कुट करके इलाहावाद भेज दिया गया और राजा की माता उसकी संविका करके इलाहावाद भेज दिया गया और राजा की माता उसकी संविका करने हलाहावाद भेज दिया गया और राजा की माता उसकी

उत्तरी भारत की यात्रा—वदाइयों से निश्चित होका लाई एमहर्द ने अपने कुट्टम सिद्धा उचिर भारत की यात्रा की। आगरा में उसकी
की से मिलने के लिए सिन्धिया के यराने की कुद लियाँ आई। उनके लिए
सिक्षी का एक दरबार किया गया। दिल्ली में लाई एमहर्ट की बादकाह से
मेंट हुई। दरबार में सिवा युवराज के और किसी की वैठन की आजा न रहती
थी। इस अवसर पर गवर्नर-जनरत को बैठने के लिए कुरसी दी गई। शरगाह
के आदान व आरक्ताव? में मी बहुत कमी कर दी गई। पीटर आंधा लिखता
है कि लाई एमहर्ट ने समार्ट के प्रति कम्पनी की नाम मात्र अधीनता का भी
अन्त कर दिया। दिल्ली से लाई एमहर्ट शिमला गया। इस समयसक गवर्नर
जनरत गर्मियों में पहाड़ों पर न जाते थे, परन्त अब उनके हरका चस्का स्ता गया। उन दिनी शिमला, जो खागे चलकर भारतवर्ष की प्रीन्माल की
राज्ञानी वन गया, एक सावायर स्थान या। इस यात्रा से लीटकर मार्च
सन १९२२ में लाई एमहर्ट इन्डिए। दैकर होंचेंद्र वापस चला गया।

लाई एमहर्स्ट के समय में लड़ाइयों का क्वे चलाने लिए देशी भरेशों से बहुत क्वें लिया गया। धवघ के शाह, सिन्धिया की रानी, बनारस के

१ यमहर्स्ट, ( रूलसे ऑफ़ इंडिया सिरीच ) ५० १४४।

२ वेबरिज, हिस्टी ऑफ हांडिया, जि॰ २, ४० १८६।

राजा, नातापुर के भेरसला, यहाँ तक कि सिहासनच्युत पेशवा भी न छोडा गया। लार्ड एमहस्ट, इतिहासकार स्मिथ के शादा में, गयर्नर-जनरल के उच पद के येगय न था, इस पर उसका नियुक्त करना भूल थी। परन्तु तब भी वर्मा और भरतपुर के गुद्ध म विचय के लिए पार्लामेंट की ओर से उसकी यथाई दी गई चार 'चर्ल' की उपाधि बदान की गई।

दें|ालतराव सिन्धिया की मृत्यु—सन् १८२७ मं दालतराव सिन्धिया की मृत्यु हो गई। तीस वर्ष तक उसके नाम से भारतवर्ष के

इतिहास म हलचल मचारष्ठा। किसी समय सारे उत्तरी भएत स दसका थातक था, दिख्ली का बादशाह उसके हाथ में था. राज-पत रावा बसके चै।ध दते धे. पेशवा पर उनका पुरा अधिकार था और दाधाय. जॅदलसाड तथा मालवा द्यधिक भाग म उसका गाउच था। रेजी इंट मजर स्टि यार्टक शादा म उसकी समक्र किसी प्रकार की



कमी न थी। उसका स्त्रभात्र नम्न बीर मीधा था, परन्तु इससे उसके

साहस में सन्देह नहीं किया जा सकता। उदासीनता श्रीर शालस्य उसमें सुख्य दोष थे। वह कभी धपना मत निश्चित न कर सकता था, यही फारण था कि उसके हाथ से वह अच्छे अच्छे अवसर निकल जाते थे। उसके केहिं सन्तान न थी। एक बालक, जिसकी बायनावाह ने गीद लिया, गरी पर विद्यागा गया।

लार्ड विलियम वेंटिंफ--यह पहले मदरास का गवर्नर था थाँग विल्लीर का विद्रोह होने पर वापस बुला लिया गया था। बेंटिंक समस्ता



विलियम बेंटिक

या कि यह उसके साथ वड़ा श्रान्याय किया गया, जिसका प्रति-कार उसको गवनैर-जनरल बनाने से ही हो सकता था। । लाई हेस्टिंग्ज़ के वादसे ही वह इस पद पर शाने का प्रयक्ष कर रहा था। उसने इसके लिए सब्यं मार्थना-पत्र भी भेजा था। सुधारों की उसने एक योजना भी तैयार की थी, जिसको वह श्रपने श्रासन-काल में काम में जाना चाहता या श्रीर इस तरह दिखलाना चाहता या कि वह शासन करने क श्रयोग्य न था। यसों के युव से सरकार का खुजाना शाली हैं।

रहा था, संवालक किसी ऐसे व्यक्ति को गवर्नर-जनरल बनाने के लिए चिन्तित थे, जो खर्चे में कमी कर सके। इसके चलिरिक इन दिनों इँग्लैंड का शासन 'लियरल दल' के हाथ में था, जिसका चेंटिक सदस्य था। इसलिए धर्म वह

१ एमहर्स्ट, ( रूलर्स ऑफ शहिया सिरोज ) १० १९१।

गवर्नर-अनस्त बना दिया गया। जुलाई सन् १=२ समे वह कलकता पहुँचा। तय तक कोसिल का सदस्य यटरवर्थ येली गवर्नर-अनस्त के पद पर काम करता रहा।

श्चासनसुधार--- पवसे पहले श्राधिक दशा सुधारने की श्रार प्यान दिया गया। इन दिनों खर्ब ब्रोर श्रामदनी में एक करोड़ रुपया साल का श्रन्तर पढ रहा था। सेनिकों की शान्ति के समय में भी श्राधा भत्ता मिलता था। श्रन्य विभागों के श्रफुसरों की भी बड़े बड़े बेतन मिलते थे। संवालको की ब्राज्ञा से सैनिकों का भत्ता बन्द कर दिया गया, कुछ सेना भी घटा दी गई श्रोर श्रन्य विभागों में भी वेतन कम कर दिया गया। इस पर शैंगरेज़ों मे . यहा ग्रसन्ते।य फैला ग्रीर वेंटि क की बहुत कुछ तुरा-भला सुनना पड़ा। खर्च घटाने के साथ साथ श्रामदनी बढ़ाने का भी प्रयत्न किया गया । श्रागरा शान्त में ज़मीन्दारों के साथ तीस वर्ष के लिए वन्दोबस्त किया गया श्रीर इलाहाबाद में मालविभाग का वड़ा दन्तर 'वोर्ड बोफ़ रेविन्यू' खोला गया। इस प्राम्ध से प्रान्त की मालगुज़ारी बहुत बढ़ गई। मालवा की अफीम कराची होकर चीन की जाती थी थीर वहाँ रूम्पनी की बगालवाली श्रफीम से सस्ती विक्ती थी, जिससे कम्पनी की वड़ा घाटा होता था। वेंटि क ने यह नियम बना दिया कि मालवा की सब अफ़ीम बम्बई है।कर कम्पनी द्वारा चीन जाया करें। इससे मालवा के राज्ये। धीर अक्तीम के कारतकारों की वडा धाटा हुआ, पर कम्पनी का काम बन गया । बहुत से लोगों के पास 'लाखि-राज' प्रधात कर न देनेवाले इलाके थे। इनमें से कुछ लोगों के मरने पर, कोई लडका न होने के कारण, उनके इलाके ज़ब्त कर लिये गये ग्रीर 'लारिसाज' इलाकों के उत्तराधिकार का निर्धिय कलेक्टर के हाथ में छै।इ दिया गया। जान मालकम लिखता है कि यदि ऐसा करना था तो इलाके देना ही स्वर्ध था। इन ज़ब्तियों से कम्पनी की धासदनी धवस्य बढ़ गई, पर साध ही साथ कितने ही बड़े बड़े हिन्दुस्तानी घराने नष्ट हो गये।

न्याय के प्रवन्ध में भी कुछ परिवर्तन किया गया। बहुत से सुक्रमें पिछले पड़े हुए थे, संगरेज जजो के। रहाने में बड़ा एवं पढ़ता था। इसलिए हिन्दु- स्तानियों को 'सब जज' थोर 'डिप्युटी कलेक्टर' बनाना निश्चित किया गया। कलेक्टर 'जिला मजिस्ट्रेट' भी बना दिये गये थोर उन्ह न्याय के अधिकार दिये गये। यह वडी भूल की गई इससे निष्णच न्याय में बाधा पटन लगी। कार्नेवालिस की खोली हुई प्रान्तीय खदालतें तोड दी गई। इलाहावाद म एक 'सदर खदालत' खोली गई। कलेक्टरों पर निगरानी रखने के लिए किसर नियुक्त किये गये। इस नमय तक खदालतों का बहुत सा काम कारसी में होता था, बच सर्व साधारण की सुविधा के लिए उर्दू का प्रयोग करना निश्चित किया गया। इसम हिन्दी का कुझ भी ध्यान न रखा गया, जी अधिकाश जनता की भाषा थी।

उनीं का दमन—इन दिनों भारतवर्ष म उनी का बढा जोर था। बहुत लेगिये का यह पेशा हो गया था। इनकी एक गुप्त संस्था वन गई थी,



रगा का एक दल

जिसम जाति पाति का केाई भेद न था धार हिन्दू मुसलमान सभी गामिल रहते थे। इनके मुद्ध के मुद्ध देश भर म घूमा करते थे धार पात्रिया का भारकर उनका माल दीन खेले थे। इनकी एक नई भाषा थन गई थी। जिसम ये प्राय इद्यारा से ही धाउस म बातवीत कर लिया करते थे। ये यात्रिया को अपनी यातां में फुसला लेते ये भार जंगल में या किसी एकान्त स्थान में पहुँचने पर गत्ने में रुमाल का फन्टा जालकर उनको मार जालते थे भार सब माल-असताव छीन लेते थे। फासी लताने में में बड़े निपुण होते थे, इनका बार कभी राजती नहीं जाता था, इसी लिए में 'फासीगर' भी कहलाते थे। इनके सब काम गुन्त होते थे। लाखें तक इस देंग से छिता दी जाती थीं कि किसी के कुछ भी पता न लगता था। ये सभी अजह बने रहते थे और अपन्यतानुसार भेप बदला करते थे। इनके किसी किसी दल में २०० से भी अधिक मनुष्य रहते थे। वे वाली का एजन करते थे और लड़कों के अध्येत होती में मारते थे थे।

सुतलसामों के समय में भी ये बड़ा जवम मचाया करते थे। कहा जाता है कि अकबर ने केश्त दरावा के ज़िले में पाच थे। टमों के। फॉसी लटकचा दिया था। ब्रांत मंत्रेय न भी बहुतों को प्रायद्वह दिया था। ह्रार राजनीतिक अराति के कारचा इनकी संख्या यहुत वड़ गई थी। बहुत से बेकार सिवाहीं इनमें गामिल हो गमें थे। छुछ जमीन्दार थोर च्यापारी मी इनकी गुष्ठ रीति समदर करते थे थोर लुट का माल लेते थे। इनके दमन करने का काम कनेल स्लीमेन को सोपा गया। उसके फिरंगिया नाम के एक मुख्यिर से इनकी सोज होने लगी, प्राय वचाने के लिए बहुत से मुख्यिर हो गये थोर द वर्ग में लगा, प्राय वचाने के लिए बहुत से मुख्यिर हो गये थोर द वर्ग में लगा, प्राय वचाने के लिए बहुत से मुख्यिर हो गये थोर द वर्ग में लगा, प्राय वचाने के विद वहें गये। इसमें बहुतों के फासी लगाई गई थोर बहुत से कोलेपानी भेज दिये गये। इसमें बहुतों को कासी लगाई गई थोर बहुत से कोलेपानी भेज दिये गये। इसपिर जन्म बहुतों को सारी लगाई गई थोर बहुत से कोलेपानी भेज दिये गये। हम्मियर जन्म हम्में बहुतों को से से सार्थ देये गये थेर उनके लड़कों को रोती-बारी सिखलाने का प्रत्यक्ष कर दिया गया।

सती-मधा को श्रन्त — सती का वर्ष वास्त्र में पतिभक्षा सी है। पति की सडवामिनी बनन के लिए बहुन सी खियां उसके मरने पर चिना में जलकर प्राण त्याग देती थीं। इसी लिए इस तरह जल मरने का नाम 'सती होना' पढ़ गया। प्राचीन समय से भारत में खिया बरावर सती हुआ करती थीं। परन्तु प्रवेक सी के लिए सती होना खावरयक है, ऐसा किसी धर्म-साख में उक्लेस्त नहीं है। सती होना सी की इच्छा पर निर्मर रहता था। गर्भवती या द्वीटे यद्यां की माता के लिए तो सती होने का निर्मेष था। जो खी हँसते उसते जलती हुई खाग में कृदकर अपने प्राय ध्याय कर सकती है, उसके लिए प्रत्येक मनुष्य के हुद्य में खादर का होना स्वाभाविक है। हुसी लिए जो लिया सती होती थों वे बड़े सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थां। हुसी से धीरे धीरे जनता में यह भाव फैल गया कि सती होना प्रत्येक खी का कर्त्य है। इसका परियाम यदा भयंकर हुखा। लेकारवाद के भय से यहुत सी खियों को इच्छा न होने हुए भी खपने प्राया स्थाम करने पहते थे। यहुतों को वायालों ज्यदर्सी चिता में भीक देते थे। यहुतों को नशा खिलाकर जोशा दिलाया वाता था। इस तरह किसी समय जो एक उचा-दर्श था कालान्तर में ध्यानुष्टिक कार्य्य वन गया था।

थकवर के समय में इस प्रधा को वन्द करने का प्रयत्न किया गया था, पर
यधिक सफलता न हुई थी। पेराया वाजीराव ने इसके। अपने राज्य में
वन्द कर दिया था, तंजीर में भी इसके लिए खाज़ा न थी। गोधा में पुत्रगावियों ने भी ऐसा ही नियम बना दिया था। बिनसुरा और चन्द्रनगर में
भी इसके लिए मनाही थी। परन्तु धर्म में इस्तिए प करना खारोज़ें की
प्रारम्भ से ही नीरित थी, इसलिए कम्पनी के राज्य में यह प्रथा इस समय भी
जारी थी। किसी तशह की ज्यदहस्ती न हो, इसलिए पहले मजिस्ट्रेट से
खाज़ा लेनी पद्ती थी और दाह पुलिल की निगरानी में होता था। परन्तु इस
पर भी यहा खायाचार होता था, जिसे रोकने के लिए इसके एकदम यन्द कर

१ इस समय भा कहां कहां सती होने के अद्भुत उदाहरण दिखलाई देते थे। सन् १८२९ की एक पटना का कर्नल रहोनेन ने वर्णन किया है। दिखल की किसी की उसने सवी होने से मना कर दिया था। वह पाँच दिन तह नवंदा के किसी, अर्हो पति कर दाह हुआ था, दिना लग्न-वार्ग के दिना रहा सुछ मेदान में कैये रही। वहुत कुछ ठाउन देने पर भी उसने अपना विचार नहीं छोड़ा। कोई राषा न देखकर अन में स्कीनेन ने उसकी सती होने की आहा दे दी। उसके पैर्व और साहस को देखकर वह होराव इस गया। रैन्डस पेंड किकन्स, ति०१, ४०२२-२४।

देने के श्रातिरिक्त, कोई उपाय न था। सन् १८१८ में श्रकेले कलकत्ता प्रान्त में १४४ सतियाँ हुई थीं। स्वयं हिन्तुओं में इसके विरुद्ध ग्रान्दोलन प्रारम्भ हो गया था। राजा साममेहन सय श्रीर द्वारकानाथ ठाकुर इसके रोकने के लिए यद्दा प्रयत्न कर रहे थे।

लाई बेंटिंक की यह अच्छा अवसर मिल गया। उसने इस विषय की पूरी जाच करवाई, यहे यहे अफ़्सरा से सलाह ली, निज़ामत श्रदालत का मत लिया श्रीर इस सम्यन्ध में हिन्दुस्तानी सेना तथा पुलिस की राय जानने का भी प्रयत्न किया। जय उसकी यह मालूम हो गया कि धधिकांश लागों का मत इस प्रया के विरुद्ध है, तब उसने इसके लिए कृतन्त बनाना निश्चित कर लिया। परन्तु बहुतीं की सन्देह था कि कृतन्त् बनाने से बढ़ा उपद्रव मचेगा। कुछ लोगों की राय में सेना में विद्रोह है। जाने का भय था। स्वयं राजा राममीहन राय का भी ऐसा ही श्रनुमान था। परन्तु सन् १८२६ में गवर्नर-जनरत ने बंगाल में इस प्रथा के बन्द करने का कानून पास ही कर दिया। इस पर कोई उपद्रव नहीं हुन्ना, इसी से सिद्ध है कि जनता इसके यन्द्र करने ही के पद्म में थी। कुछ बंगा-लियों ने इस कानून का तोड़ने के लिए पालीमेंट की लिया थीर मुक्ड़में चलाये, परन्तु राममोहन राय की महायता से यह श्रान्दोलन थे। हे ही दिनों में शान्त हो गया। सन् १८३० में बस्बई श्रीर मदराम प्रान्तों में भी यह कानून पाम कर दिया गया । इस मम्बन्ध में लाई वेंटि क का माहम सराहनीय है । जो खी पति की सहगामिनी बनना निश्चित कर खेती है, उसके। रोकनेवाला भ्रय भी कोई नहीं है। कानून भीर पुलिस होते हुए भी यह किसी न किसी ताह थारम-प्रविदान कर ही देती है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस कानन से वन सहरो। खिवी की रहा हो गई, जिनका उनकी इच्छा के विरुद्ध बिलदान वर दिया जाता था।

देशी राज्य---इनके मानका में मिटिया मरकार की कोई निरिचन नीति न भी। जिस नीति से घपना काम बनता था, उसी का किसी न किसी सरह समर्थन किया जाने लगता था। कहने के लिए ते। वॅटिक 'हस्योप न

करने की नीति' का श्रनुयायी था, परन्तु श्रव्सर मिलने पर वह भी न चूकता था। इन दिनों सिन्धिया के राज्य में कुछ गड़बड़ था। इस पर रेजीडेंट की लिखा गया कि सिन्धिया की समका-बुक्ताकर गड़ी छीड़ देन के लिए राज़ी करना चाहिए थ्रीर उसके राज्य की ले खेना चाहिए। इससे वस्वई प्रान्त के साथ चागरा का इलाका मिल जायगा । परन्तु रेज़ीडेंट ने पेसा करने से इनकार कर दिया। इन्दोर की गड़ी के लिए भी भताश चल रहा था। जुपनाप रहकर उसके परिणाम की प्रतीचा की जा रही थी। दीवान पुर्शिया के हटने पर कहा गया कि मैश्रूर राज्य का शासन बहुत बिगड़ रहा है। यह बात ठीक है कि इन दिनों प्रजा में श्रसन्तीय था श्रीर कहीं कहीं कुछ उपद्रव भी हुए थे। सेना चूँगरेजों के हाथ में थी। यदि वे चाहते तो शान्ति स्थापित कर सकते थे थीर प्रजा की रचा के लिए विशेष नियम बना सकते थे। परन्त ऐसा न करके सारा देख राजा के मत्थे महा गया और उसके हाथ से राज्य का शासन ले लिया गया। मैसूर से जो कुछ रूपया मिलता था, उसमें किसी प्रकार कमी नहीं हुई थी। यदि वास्तव में राजा का दोप था और उसकें। दंड देना ही था, तो पिछली सन्धि के अनुसार राज्य के 'छछ भाग पर' श्रीध कार कर लेना चाहिए था, परन्त इस तरह शासन के कुल श्रधिकार से लेना मेजर बेल की राख में किसी तरह उचिन न था।

कुर्म अपने प्राकृतिक सै।न्दर्भ के लिए प्रसिद्ध है। टीयू के विरुद्ध यहां के राजा से अंगरेजों को बड़ी सहायता मिली थी। सन् १७६० में उसके स" जो सिन्ध की गई थी, उसमें कम्पनी की मित्रता का उसे पूरा विश्वास दिला गया था। अब वहाँ के नये राजा पर कितने ही अपराध लगाये गये। क गया कि उसने अपने कई कुटुनिज्यों की मराजा जाता है और प्रजा उसके धर चार से पीड़ित हैं। उस पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी गई राजा ने यिना लड़े-भिड़े अपने को उसके हवाले कर दिया। उससे के

१ चेम्बर ऑफ प्रिंसेज, बिटिश काउन एँड दि शडियन स्टेट्स, सन् १९२५ पण ४४-४६।

० ४४ – ४५ । २ इवास वेल. मेस्ट रिवर्जन, ए० २१ – २४ ।

सद्दान न था, इससिद ''प्रजा की इन्हा'' से कुर्य धँगरेज़ी राज्य में मिला लिया गया। ' यहां बहुत से धँगरेज़ बस गये हैं, जो काफ़ी की खेती कराते हैं। यहां का शासन एक कमिरनर के हाथ में है, जो मैसूर के रेज़ीडेंट की निगरानी में काम करता है। यदच्युत राजा पनारस भेज दिया गया। सन् अमरेर में इँग्लैंड जाकर उसने कम्पनी पर दावा किया, परन्तु वह ख़ारिज हो गया। असकी लड़की ने इँसाई होकर एक धँगरेज़ से राष्ट्री कर ली।

कहने के लिए निजास के साथ बराबरी का सम्बन्ध था। इस समय तक उसके। पत्र लिखने में कम्पनी भ्रपने लिए 'न्याजमन्द' ( कृपापात्र ) शब्द का प्रयोग करती थी। पर तब भी उसके शासन में हर तरह से बाघाएँ डाली जाती थीं। सहायक सेना के श्रतिरिक्त उसकी एक श्रपनी सेना भी रखनी पदती थी. जिसके सब श्रकसर श्रेगरेज़ होते थे। इनको केवल भत्ते में १४ लाख रुखा साल दिया जाता था। चार्ल्स मेटकाफ़ का कहना था कि हम बसके राज्य में ऐसा हस्तचेप कर रहे हैं, जो किसी सन्धि के श्रनुसार इचित नहीं कहा जा सकता। हमने एक ऐसे बादमी (राजा चन्द्लाल) कें। दीवान बना दिया है, जो हमारी सहायता के कारण राज्य का शासक बन वैठा है धार घपने स्वामी की कुछ भी पर्वाह नहीं करता है। ऐसी दशा में शासन के देावों के लिए हम निज़ाम को ज़िम्मेदार नहीं टहरा सकते । वास्तव में उनके ज़िम्मेदार हम हैं, क्योंकि उनके दूर करने का उपाय हमारे हाथ में है। वेंटिक ने निजाम के साथ पत्र-व्यवहार में ऐसे शब्दों का प्रयोग उठा दिया, जिनसे निज़ाम का बहुप्पन ज़ाहिर होता था। परन्त राज्य की दशा मुधारने की श्रोर उसने कुझ भी ध्यान नहीं दिया; उलटे निज्ञास भीर उसके दीवान की राज्य यरवाद करने की स्वतंत्रता दे दी।

र इस अवसर पर कुर्य-निवासियों ने राज्य के एक भाग में गाविय न होने हेने का भिटिश सरकार से वचन रु किया। झोडर, प्रशाद इंडरवें ऑफ भिटिश पीडेवा, पुरु ५३४।

र मिनिल, शिरी ऑफ दि उकन, नि॰ २, ए० १७६-७९।

श्रवच के साथ भी इसी नीति से काम लिया गया। यहाँ के बादशाह नसीरुदीन हेदर की पाश्चात्य ढँग का रहन-सहन सिखलाया गया था। पाँच युरे।पियन उसकी हर तरह से बस्बाद कर रहे थे। र उसने भ्रवने बीम्य दीवान इकीम मेहदी के। निकाल दिया, पर तम भी इस मामले में वेंटिंक ने कीई इस्त-चेप नहीं किया। इस पर हकीम मेहदी ने ठीक कहा था कि यदि कोई ब्रादमी किसी अन्धे की गड़हे की तरफ जाते देखकर उसे बचाता नहीं है तो वह उसकी गड़हें में गिराने का दीपी है। र परन्तु अवध के सन्वन्ध में आँगरेजां की नीति ही दूसरी थी। एक घोर तो शासन में पूरा हाथ होते हुए भी उसके सुधारने का कोई प्रयत नहीं किया जा रहा था और इसरी थ्रीर श्रवन की दुर्दशा खूब बडा-चड़ाकर दिखलाई जा रही थी थीर संचालकी की उसके द्यीन जेने की सलाह दी जा रही थी। वास्तव में इस समय भी धवध की ऐसी दुईशा न थी। सन् १८३४ में जीनपुर के कलेक्टर बावन का लिखना था कि फैज़ाबाद जिले में खेती की दशा बहुत अच्छी है, लगान भी प्रधिक नहीं है। ले।गों की कुछ शिकायतें जरूर हैं, पर तब भी वे खँगरेजी राज्य में नहीं थाना चाहते हें।<sup>३</sup> सन् १८३१ म शोर जिखता है कि थाध की प्रजा पर जैसा शासन हो रहा है वह हमारे शासन से बरा नहीं है। " नलीरहीन भी विलक्त गयाबीता शासक न था। उसने ३ जास रुपया दीना की सहायता के लिए रेजीडेंट के पास जमा करवा दिया था श्रीर 'लखनऊ कालेज' के लातों की भी वह ३ हजार रुपया माइवार देता था। उसने एक श्रह्पताल भी . खोला था और उर्केतिया के रेकिन का भी प्रयत्न किया था। <sup>१</sup> यदि श्रवध की वैसी ही दशा होती जेमी कि दिखलाई गई है, तो कम्पनी के। कुर्ज देने के लिए उसके खजाने में करोड़ी रुपया न होता।

१ नाइटन, प्राइवेट लाइफ आफ ऐन इस्टर्न किंग।

२ वेवरिज हिस्ट्रा ऑफ इंडिया, जि० २, ए० २१५ ।

<sup>3</sup> कर्नल लो. रिपोर्ट, सन् १८४१।

४ शीर, नोट्स आन शडियन अफेयर्स ।

५ डकॉयरा इन एक्सेलसिस, १० ७९-८० ।

यर्मा-युद्ध के समय पर धासाम के कई एक राज्यों से सिन्धयों की गई थी। इनमें कचार, जबन्तियां कीर मनीपुर के राज्य मुख्य थे। कचार के राजा के मरने पर, कोई जड़का न होने के कारण, उसका राज्य "मजा की इस्का" से जुन्त कर जिवा गया। जबन्तिया के राजा पर भी बहुत से ध्यराध लगाये गये। कहा गया कि उसके राज्य में तीन चार ध्यर्रेज मार डाले गये हे। मार्च सन् १ मने से जसका राज्य भी जे जिवा गया। इन राज्यों की शासन-प्यवस्था पेती तुरी न थी। जबन्तिया में बड़े बड़े मामलों के निर्माय ने राजमात, मंत्री चेर बड़े वह सरदारों की राव लेना राजा के जिल् खावस्था पा।

रुस का भय-फांसीसियों के भव के कारण नराठों का राज्य हहर कर खिया गया। श्रव कहा जाने लगा कि हेरात श्रीर कृन्दहार होकर रूस भारत पर ब्राक्रमण करना चाहता है। उससे रचा करने के खिए पंजाब, सिन्ध ब्रीर श्रफ़ग़ानिस्तान में श्रॅगरेज़ी शक्ति हुड़ करना श्रावश्यक है। इसी नीति के श्रनुसार सिन्ध के श्रमीरों की एक व्यापारिक सन्धि करने के लिए मजबूर किया गया, पर वास्तव में इसका उद्देश्य राजनेतिक था। तब भी इसमे लिखा गया कि दोनोंपच " एक दूसरे के राज्य पर लालच की दृष्टि कमी न डार्सेंगे।" इस समय तरु ग्रँगरेजों के सिन्ध नदी का ग्रधिक ज्ञान न था, इसके लिए भी एक चाल चली गई। गाड़ी श्रीर घोड़ों के उपहार महाराजा रखजीतसिंह की इस नदी के मार्ग से भेजे गये। सीधे-साधे श्रमीरो की इस चाल का पता भी न लगा। इसके प्रतिरिक्त रणजीतसिंह के दवाब के कारण वे कुछ कह भी न सकते थे। अफगुनिसान से भागे हुए शाइशुक्ता की भी दोस्तुमुहम्मद से राज्य छीनने के लिए असाहित किया गया। इसी के कारण आगे चलकर श्रफ़रानिस्तान से युद्ध हुत्रा। रण्जीतसिंह से भी धनिष्ठ मित्रता करने का प्रयत्न किया गया। उन दिनों उस मार्ग से रूसिये। का चाना एक प्रकार से ग्रसम्भव सा था, पर कहा यह जाता था कि " भारतवर्ष में हम लोग थारूउ की नली पर बैंडे हैं, न आने किस दिन वह फूट पडे।" इसलिए पहले ही से प्रवन्ध कर लेना उचित है।

सिखों का राज्य-इतने दिनों में महाराजा रणजीतसिंह ने श्रपने राज्य की बहुत बढ़ा जिया था। दस वर्ष तक घोर युद्ध करके उसने सन् १८१६ में मुलतान ले लिया। यहाँ का नवाय मुज़्फ्रुख़्त बड़ी बीरता से लड़ता हुआ मारा गया । सन् १८१६ में उसने काश्मीर भी जीत लिया, इससे उसका राज्य दुगुना हो गया। श्रहमदृशाह दुर्रानी के समय से यहाँ श्रफ़-गानियों का राज्य था। महाराज की बहुत दिनों से इस पर इष्टि लगी हुई थी। सन् १८२६ के लगभग कांगड़ा का राजपूत राज्य भी ले लिया गया। पंजाय के जितने होटे होटे मुसलमान राज्य थे, उन सबका उसकी श्रधीनता स्वीकार करनी पड़ो । सन् १८२० में उसके राज्य की सीमा सतलज से लेकर सिन्ध नदी तक पहुँच गई। सन् १८२३ में उसने पेशावर पर भी श्रधिकार कर लिया । इज़ारा पहले ही से उसकी मिल गया था । इस पर पश्चिमीत्तर सीमा के मुसलमाना ने 'जिहाद' छेड़ दी। कई वर्षों तक वंशवर युद्ध होता रहा। दो एक नामी सिख सरदार काम थाये, परन्तु श्रन्त में हरीसिंह नलवा की विजय हुई। सन् १८३३ में शाहशुजा ने पेशावर पर रणजीत-मिंह का अधिकार मान लिया। यह कावल से निकास दिया गया था. श्रीर रणुजीतसिंह की शरण में रहता था । इसी से रणजीतसिंह के। प्रमिड 'क्रोहमर' हीरा मिला था। हरीसिंह नलवा पेशावर का सेनापति बनाया गया। सन् १८३१ में ख़ैबर घाटी की रचा के लिए उसने जम-रूद में एक दुर्ग बनवाया। काबुल से दोस्तमुहम्मद ने इस पर दे। बार श्चाक्रमण किया. परन्तु हरीसिंह ने बड़ी बीरता से इसकी रचा की। दूसरे क्षाक्रमण में वह स्वयं मारा गया, पर लाहोर से सिख सेना ने श्राकर श्रुप्ता-नियों की भगा दिया ।

विटिंक ग्रीर रागुजीतिसिंह—सिखों के इस राज्य-विस्तार से यंग-रेज़ों को बड़ा भय हो रहा था। श्रव वे किसी न किसी तरह सिन्ध नदी के। श्रवनी पश्चिमोत्तर सीमा बनाने के लिए चिन्तित हो रहे थे। इसी लिए सिन्ध के श्रमीरों के साथ सम्बन्ध जोड़ा जा रहा था। सन् १५०६ की सन्धि से रखजीतिसिंह को सतलज के पश्चिम श्रीर पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई थी, त्तव भी सिन्य पर उसका श्रधिकार न जमने पावे, इसके लिए बराबर प्रयत्न किया जा रहा था। साथ ही साथ उसके सन्देह की ट्रर रखने के लिए

सित्रता भी बढ़ाई जा रही थी। सन् १८३१ में सतलाज नदी के तट पर रुपर में लार्ड वेंटिंक ने उसके साथ भेंट की। इस श्रवसर पर दोनेंा श्रोर से एक दूसरेको श्रपनी श्रपनी सैनिक शक्ति दिखलाने का प्रयत्न किया गया। इँग्लैंड के राजा चौधे विवियम ने रणजीसियें है के। पत्र लिया थेर थॅमरेजी धोदे उपहार में भेजे। यह मुलाकात राजनैतिक उदेश्य से खालीन थी। दूसरे साल एक ब्यापा-

रिक सन्धि की गई थीर



रखजीतसिंह

शाहराजा की सहायता करने के जिए भी उससे कहा गया। थंगरेज़ों की नीति को वह समकता था। यह जानता था कि सिन्य छार अफ़ग़ानिस्तान की ग्रीर से भी उसके राज्य को धेरने का प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु केवल सन्देह के कारण ग्रेंगरेज़ों की प्रयत्न उसिंक से वह वैर न करना चाहता था, इसी लिए यह चुप रहा।

कम्पनी का श्राज्ञापत्र—सर १८२३ में कम्पनी का ब्राज्ञापत्र किर दोहराया गया। सन् १८२६ से ही एक कमेटी द्वारा जांच हो रही थी। इसमें राजा राममेरहन राय की भी गवाही हुई थी। उसने शासन के बहुत से देश्यों की दिखलाया था। सन् १८३३ में पार्लीमेट में जो कानून वास किया गया, उसके श्रनुसार भारतवर्ष पर शासन करने के जिए करवती की फिर से श्राज्ञा दे दी गई। कैवल चीन के ब्यापार का ठेका कम्पनी के द्वाध में गह गया था । इस कानून से वह भी तोड़ दिया गया । इस तरह श्रव कम्पनी का व्यापार से कोई सम्बन्ध न रहा। इस समय तक गवर्नर-जनरत केवल 'बगाल का गर्नर-जनरल' कहलाता था, श्रमबह 'भारतवर्ष का गर्वनर-जनरल' कहलाने लगा। कानून बनाने के उसके श्रधिकार भी बढ़ा दिये गये थीर कॉसिल में एक 'कानूनी मेन्बर' नियुक्त कर दिया गया। श्रंगरेजो की भारतवर्ष में यसने श्रीर जमीन खरीदने की भी स्वतंत्रता दे दी गई, जिसका फल यह हुआ कि नील की खेती श्रेंगरेज़ों के हाथ में श्रा गई। पार्लामेंट के इस नये कानून की एक धारा में यह भी कहा गया कि देश का कोई निवासी केवल श्रपने धर्म, जन्मस्थान, वर्ण या इनमें से किसी एक के कारण, कम्पनी के श्रधीन किसी स्थान, पद या नौकरी के श्रयोग्य न समभा जायगा। तत्र से यह वात इँग्लेंड के शासकी द्वारा वरावर दे।हराई जा रही हे, पर व्यवहार में श्राज भी इसके श्रनुसार काम नहीं हो रहा है।

लार्ड मैंकालि कान्ती मेम्बर के पद पर मेकाले वियुक्त किया गया।
यह अंगरेज़ी भाषा का बड़ा पिडत था। अपने एक निवन्ध में इसने वारेन हैस्टिम्ज की बड़े तीय शब्दों में आलोचना की है। तार्ड क्लाइच पर भी इसकी एक अच्छा निवन्ध है। इसमें इर एक बात की स्वयं बड़ा चड़ाकर लिलने का बड़ा दौष था, इसका बराबर प्यान रखना चाहिए। इसी की अध्यवता में 'भारतीय दंड विधान' बनाने का प्रबन्ध किया गया।

शिक्षा का प्रश्न--- प्राचीन समय से ही भारतवर्ष में शिवा का प्रकल्य था। हिन्दुओं की शिवा पिड़नों के और मुसलमानों की शिवा मेलावियों के हाय में थी। उच्च शिवा के लिए मुख्य मुख्य स्थानों में विवा-पीट, टोल तथा मदरसे बने हुए थे। इनमें धर्म, दर्शन तथा ब्याकरण की ही शिद्धा ग्राधिक होती थी। साथ ही साथ जन साधारण की प्रारम्भिक शिचा के लिए भी कुछ प्रवन्ध था। बड़े बड़े गांवीं श्रीर नगरों में इसके लिए पाठशाला ग्रीर मकतव थे, जिनमें किसान तथा व्यापारियों के लड़कों की लिखना-पढ़ना सिखलाया जाता था। ऐडम लिखता है कि वंगाल में केवल बाह्मण ही नहीं विलेक बहत से कायस्थ तथा शुद्ध भी पढ़ाते थे। ''श्रञ्जत जातियों" के भी बहत से लड़के पड़ाये जाते थे। लड़कों की पढ़ने के पहले त्तिखना तिखलाया जाता या, जो श्राधुनिक 'मांटसारी तिस्टम' का मुख्य सिद्धान्त है। डाक्टर ऐंडू ज़बेल की स्कूलों में 'मॉनीटर' रखने के ढँग का पता भारत की पाठशालाओं से ही चला था। वन दिनों राज्यें में कोई 'शिचा-विभाग' न थे, यह बात ठीक है, परन्तु जैसा कुछ समाज का संगठन था, उसमें इसकी कोई ग्रावश्यकता ही न थी। हर एक गाँव में उसकी ग्रावश्यकतात्रों की पूर्ति का प्रवन्ध रहता था। गाँववाले प्रायः इसकी स्वयं ही कर लेते थे. राज्य का उससे कोई विशेष सम्बन्ध न रहता था। मन्दिर तथा मसजिदों में ही पढ़ाई हुआ करती थी। शिच कें का पालन गांववाले ही करते थे। कहीं कहीं बमीन्दार या धनी व्यापारी भी धपनी बैठकों में पाठशालाएँ खोल देते थे। तीर्थों के बड़े बड़े विद्यापीठों की राज्यें की स्रोर से सहायता मिलती थी श्रीर विदानों के लिए दिएए। का प्रयन्थ रहता था। इन विद्या-लयों के श्रतिरिक्त घरों पर भी पढ़ाई होती थी। खियों की शिचा के लिए विद्यालय न थे, पर बहुत सी खियों की: घर पर थोड़ी बहुत शिक्षा श्रवस्य दी जाती थी।

र्थगरेज़ी शासन से गांबों का प्राचीन संगठन थ्रीर देशी राज्य दोनों नष्ट हो रहे थे। इसलिए देश की सभी वातों में वाधाएँ पढ़ रही थीं; पर तब भी इस समय तक शिचा का प्रवन्ध था। गांव के शिचकों की उपयोगिता की स्वीकार करते हुए सन् १८१४ के एक 'तररीते' में कम्पनी के संचालक लिखते हैं कि

१ रेवरेंड की, एंडेंट शडियन एज्केशन, पृ० १४५-४६।

भारतवर्ष में यह संख्या बढ़ी प्राचीन है, सब लेगा इसको प्यादंर की दृष्टि से देखते हैं। यथासम्मर इसकी रखा का प्रयक्ष करना चाहिए। सन् १६२२ से सन् १६३६ तक इस विषय में जो जांच हुई, उससे पता चलता है कि मद-रास प्रान्त में स्कूल जाने पीरय वालकों की संख्या का सुद्धां हिस्सा चीर वम्बई में प्राद्धां हिस्सा पिए। प्राप्त कर रहा था। येगाल के एक जिले में तो जन-संख्या के १३ सैकड़ा से भी प्रिफ लोगों को शिद्धा मिल रही थी। रेवरेंड की लिएतता है कि विदिश्व शासन के पहले भी इस तरह देश भर में शिद्धा वा प्रयन्ध था। परन्तु यह मानना पड़ेगा कि यह शिद्धा समयानुकूल न थी। इन दिनों भारतवर्ष की दशा में बड़ा भारी परिवर्त हो रहा था। अब वह हिमालय खीर सागों से यन्द्र न था, उसका सम्बन्ध पराचाय देशों से हो गया था, जहाँ विज्ञान की दिन प्रतिदिन चतित हो रहा थी। ऐसी दशा में बेबल पुराषा, जहीं विज्ञान की दिन प्रतिदिन चतित हो रहा थी। ऐसी दशा में बेबल पुराषा, इस्ता ना वा व्यावस्था की शिवा से काम चलनेवाला न था, अब मूगोल, इतिहास राजनीति तथा प्रधेशाल धीर। विज्ञान की विज्ञान वी शिवा से काम चलनेवाला न था, अब मूगोल, इतिहास, राजनीति तथा प्रधेशाल धीर। विज्ञान की श्रवस्त वा थो। स्था स्थित स्था से सेवल प्रसाम, जहीं विज्ञान की दिन प्रतिदित स्था खंधी स्थान की श्रवस्त स्था स्थान स्

श्रॅगरेज़ी भाषा का प्रचार—वहुत दिनों तक तो कम्यती ने शिवा की थोर ध्यान ही नहीं दिया। सन् १८११ में पहले गहल इसके लिए एक लाख रुपया मंजूर किया गया। श्रंगरेज़ी भाषा का प्रचार पहले पादियों ने प्रारम्भ किया। कैरी, मार्योमेन श्रीर चार्ड के उद्योग से श्रीरामपुर में एक कालेज स्थापित हुव्या। सन् १८१६ में कलकत्ता में देविड हे बर श्रीर राज राममोहत राय की सहायता से 'हिन्दू कालेज' खोला गया। सन् १८१२ में उफ् ने एक श्रीर कालेज खोला। हुन सब कालेजों में श्रीर कालेज खोला। हुन सब कालेजों में श्रीर हुन भाषा हारा श्रीर वाली था। परन्तु इस समय तक इस सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति निश्चीरित न श्री। लार्ड विश्व के समय में यह प्रश्न खिड़ गया कि किस भाषा हारा श्रीर कैसी श्रिवा होनी चाहिए।

इस पर दो दल हो गये। एक का कहना था कि संस्कृत, शरबी तथा फारसी के साथ साथ देशी भाषाओं में सब विषयों की शिक्षा होनी चाहिए।

१ रेवरेंड की, ऐशैंट शडियन एजुकेशन, ए० १४६-५५।

इसके नेता प्रिंसेप भाई ग्रीर डाक्टर होरेस विरुक्तन थे। दूसरा दुख ग्रॅगरेजी भाषा के पन में था. जिसके लिए मैकाले, मेटकाफ थोर राममोहन राय थान्दी-लग कर रहे थे। मैकाले. जिसको किसी पूर्वीय भाषा के एक श्रचर तक का ज्ञान नहीं था. सारे पूर्वीय साहित्य की हॅसी उड़ा रहा था। उसकी राथ मे भारतवर्ष श्रीर श्ररब का कुल साहित्य युरोप के किसी श्रच्छे पुस्तकालय की एक श्रलमारी भर भी नहीं था। उसका कहना था कि हिन्दुओं की ज्योतिए पर ग्रैंग-रेज लड़किया की हँसी आयगी। इतिहास और भूगोल का तो कुछ कहना ही नहीं है। पुराखों में राजाग्रे। भी हजारों वर्ष की भाय लिखी हुई है ब्रोर चीरसागरों का वर्णन है। ऐसी शिचा में धन खर्च करना व्यर्थ है। श्रेंगरेजी शासकी की भाषा है, ब्यत्पार उसी के द्वारा होता है, वह ज्ञान का भाडार है। इसलिए थँगरेजी भाषा द्वारा ही शिजा होना बादस्यक है । श्रन्त में उसी के मत की विजय हुई थीर मार्च सन् १८३५ में गवर्नर-जनरहां ने श्रपनी कॉसिल में यह निश्चित किया कि भारतवासिया में "यूरोपीय साहित्य श्रीर विज्ञान का प्रचार करना विदिश सरकार का मुख्य उद्देश्य है। ऐसी दशा में शिचा के लिए जो धन हे उसका मधसे अच्छा उपयोग केवल ग्रॅंगरेजी शिक्षा में ही हे। सकता है।"

अंगरेज़ी शिक्षा का अभाव — रुहा जाता है कि लाई वेंटिक ने भारतन में के माय यह यहा भारी उपकार किया, उसने देश की श्रहानता के सन्तन्तर में के साथ यह यहा भारी उपकार किया, उसने देश की श्रहानता के सन्तन्तर से या विवा । पर वास्त्र्व में उन दिनों इसका उद्देश्य दूसरा ही था । उस समय होटे छोट छोड़ों प्रवादक गैर देश है प्रवादक के साथ की । इसके अदिशक्त भारतवासिये। पर पारचाहत सम्वता का श्रातक जमाना था। अंगरेजी शिचा से कम्पनी की लेखकों की कमी न रही और अंगरेजी पढ़े हुए लेगा बहुत सी बातों की भूलकर अपनी सम्यता को नुष्कु सममने लगे। मैकालें न तभी जिला था कि इसले एक भी मृतिपूजक वाकी न रह जावमा। इस तरह राजनीतिक विजय के साथ साथ मानतिक विजय की मारम्म हो गया। यहते बहुत दिनों तक इस शिखा का प्रभाव मध्या नहीं पड़ा।

परन्तु अन्ततः इससे लाभ अवस्य हुन्छा। पारवात्य विज्ञान, साहित्य थीर इतिहास के विवेकपूर्ण श्रध्ययन से देश की बहुत सी वातों पर नमा प्रकाश पढ़ने लगा । धीरे धीरे .राष्ट्रीयता का संचार हाने लगा थार राज-नैतिक उसीनता दूर हैाने लगी। यदि श्रेंगरेज़ी भाषा का श्रध्ययन श्रनिवार्य करके सम विषये। की शिचा देशी भाषाग्रां द्वारा ही दी जाती, तो विना विसी प्रकार की हानि के ये लाभ हा सकते थे। धगरेजी का शिचा का माध्यम बनाकर भारतवर्षं का बड़ा श्रहित किया गया । यह प्रयन्ध विलकुल श्रसा-भाविक है। सची शिचा केवल मातृभाषा द्वारा ही हो सकती है। दूसरी भाषा में शिचा मिलने के कारण भारत के श्रधिकाश विद्यार्थियों का पर्यापा मानसिरु विकास नहीं है। पाता है थार न उनके विचारों में माैबिकता ही द्याती है। बहुत सा श्रमूल्य समय द्येंगरेज़ी सीखने में नष्ट हो जाता है। इस प्रवन्ध से देशी भाषाओं की उन्नति भी हक गई। अनुवादों द्वारा पारचात्य ज्ञान-भाडार का बहुत कुछ ग्रश देशी भाषाश्ची में था सकता था. जैसा कि अन्य देशों में हुआ है। स्वयं अँगरेजी भाषा की इसी तरह उन्नति की गई है। ऐसा करने से बहुत कुछ लाभ है। सकता था। परन्तु उस समय तो उद्देश्य ही दूसरा था, जैसा कि मैकाले के शब्दों में दिखलाया जा चुका है।

वेंदिंक की इस्तीफ़ा—लार्ड वेंदिंक के समय में कलकता में एक 
डागररी का कालेज भी खोला गया थीर गगा में स्टीमर चलने लगे। सम् 
१८३५ में वह स्वयं इस्तीफ़ा देकर इँग्लंड यागम चला गया। उसके सम्बव्ध 
में खँगरेज़ इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। भचा थीर देतन में कमी 
करने के कारख बहुत से खँगरेज़ उससे थिड़े हुए थे, उन्होंने उसकी निन्दा 
की है। इतिहासकार धार्नटन की शय में उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, 
जिसके लिए उसकी प्रशास की आय। इसके प्रतिकृत मार्गमेंन का मत है 
के उसने शासन में नावा चीवन डाल दिया। भारतवर्ष के इतिहास में 
उसका समय सुवारों के लिए सदा प्रसिद्ध रहेगा। मेंकाले तो उसकी शासनों 
में श्रादर्श समक्षता था। इसकी शय में भजाहित शासन का ग्रुष्य वरेंस्य

हैं इस सिदान्त के वह कभी न भूता। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, पत्तु यह मानना पटेमा कि उसके। प्रजाहित का भी कुछ प्यान था। इन दिनों सारे देश में शानित थी, युद्ध का कोई भव न था, इसलिए वह कुछ युपार कर सकता था। सती प्रथा के रोकेने में उसने व्यवस्थ साहस दिए-लाया, पर इससे व्यवस्था का कुछ बनना निगड़ता न था। प्रयश्च ह ऐसी भाषा का प्रयोग करता था, जिससे जान पडे कि उसकी सदा प्रजा की विन्ता रहती थी। लार्ड येलेज्जी भी ऐसा ही करता था। यह मुख्य प्राय. सभी व्यवस्य राजनीतिकों में पाया जाता है। व्यवसान-युद्ध का थीज

वसी के समय में वीया गया, जिसका उसके जाने के वाद ही भयंकर परिशास हथा।

राना राममाहन
राय—यदि उस समय
कोई भारतवासी या, जो
देश की नई परिस्थित के।
समम सका या, जो वह
समस का यह यह।
पदित था। हिम्, मीक,
लैटिन तथा खेनारेज़ी का
भी उसके। युक्त जान
था। सुपी मत तथा
वेदान्त का उस पर यह।
प्रमाय पद्माया। तिन्यत



राजा राममे।हन राय

प्रभाव पद्माथा। तिज्ञत जाकर उसने बोहधर्मका भी अध्ययन कियाथा। श्रीरोजों से उसका बढ़ा मेल था श्रीर वह उनका रहन-सहन भी पसन्द करता था। दिन्दू धर्म के पापंडवाद और कुलीनता का वह धोर श्रेष्ठ था। अपनी भावत की सती होते देखकर, उसने इस प्रथा के उन्दं करवाने का प्रया कर लिया था। खिये की वह शिवा देकर स्तरंत्र करना चाहता था। समाचारयजों और समाओं द्वारा उसने बड़ा आन्दोलन मचा रखा था। कहर हिन्दू और ईसाई दोनों ने उसके मार्ग में याथा दालने का बड़ा प्रयत्न किया, पर वह वशायर उटा रहा। सन् १८३० में दिल्ली सम्राट् का बड़ा प्रयत्न किया, पर वह वशायर उटा रहा। सन् १८३० में दिल्ली सम्राट् का बड़ा प्रयत्न किया, पर वह वशायर उटा रहा। सन् १८३० में दिल्ली सम्राट् का वकील यनकर वह इँग्लैंड गया, वहीं सन् १८३ में उसका देहानव हो गया।

ब्रह्मसमाज— उन दिनो भारतवर्ष में ईसाई मत के प्रचार के लिए यहे ज़ीरों से प्रथल ही रहा था। धॅमरेज़ी शिषा मिलने पर हिन्दूधमें की कुरीतियों की देखकर कुछ लोगों की दस ध्योर प्रवृत्ति हो जाती थी। राम-में।हन राय की इसका ध्रनुभव ही रहा था। वह हिन्दूधमें में सुधार करना वाहता था। साथ ही साथ यह निगुंख महा को उपारता पर ज़ीर देकर मन-मतान्तरों के कताड़े को हटाना चाहता थीर हिन्दू, सुसलमान तथा ईसाईगे हो एक करना चाहता था। इसी उदेश्य से सन् १ = २ हे उसमें असामा किया गाया घोर सथ भेद-भाव हर्र कर दिये गये। नवयुवकों पर इसका वहा गाया घोर सथ भेद-भाव हर्र कर दिये गये। नवयुवकों पर इसका वहा प्रभाव पड़ा थीर थोड़े ही दिनों में इसके सदस्यों की सक्या बहुत वह गई। राममोहन राय के बाद इसमें भी कई एक दल हा गये धीर केमवन्द्र सम के समय से इसके एक दल एर पाधारय रहन सह मा प्रभाव पड़ गया। वतासयों फताव्यी के प्ररम्भ में इस समाव ने वहीं काम किया, जो पन्द्रहर्वी शताव्यी में गार नानक के सिस सम्बद्ध ने किया था।

सर चार्स पेटकाफ़ — लार्ड वेटिक के घले जाने पर मेटकाफ़ फुल दिनों तक गर्नर-जनस्त के पद पर काम करता रहा। ऐडम के समय में प्रेस का सुँह चन्द करने के लिए जी नियम बनायें गये थे, उन सबको इसने रह कर दिया और समाधारयत्रों के बहुत कुछ स्वतंत्रता दे दी। बेटिक भी समाचारपत्रों की खतंत्रता का पत्तपाती था, पर ऐडम के नियमों की रह

करने का उसके। साहस न हुन्नाथा। मेटकाफु ने इस सम्बन्ध में किसी की भी पर्वाह न की। उसका यह कार्य संचा-लकों के। पसन्द न द्याया । इसी के। गव-र्नर-जनरल बनाये रखने की वातचीत थी, बह मदरास का गवर्नर तक न बनायागया। मये गवर्नर-जनश्ल श्राकलेंड के ग्रा जाने पर वह इस्तीफा देकर वापस चला गया। कछ दिनों तक वह पश्चिमोत्तर प्रास्त का



चार्स्स भेटकाफ़ योग्य शासक मा चीता ३:

लेपिटनेंट-गवर्नर भी रहा था। वह एक येश्य शासक था छीर ३= वर्ष तक उसने भारतवर्ष में काम किया था।

## परिच्छेद ११

## पश्चिमात्तर सीमा की रक्षा

लार्डि त्राक्लेंड--मार्च सन् १८३६ म लार्ड ग्राक्लेंड गर्बतेर जनरल होकर मारतवर्ष पहुँचा। उसने लार्ड वॅटिंक की नीति काढी



चसुकरख करना निश्चित किया।
वसके समय में बम्बई और मदरास
में डायररी कालेज खोले गये।
जिन विशालये में धेगरेजी भाषा की
पड़ाई नहीं होती थी, उसकी भी कुछ
सहायता देना निश्चित किया गया।
और प्रारिम्भ शिखा देशी भाषाथे
में देन के लिए प्रक्य किया गया।
इस सरह चेंटिक की शिखा-नीति की
गुलें। का कुछ सुधार किया गया।
इस समय तक यूरोपियन लेगा
दोवानी के युकदमा की शपील
होंगीनों के युकदमा की शपील

श्रव कानूनी मेम्बर मेकाले ने यह प्रसाव किया कि सब घर्पालें कम्पनी की 'सदर दीवानी श्रदालत' में हुआ करें। कलकत्ता के गेारे न्याणारिया के यह शत बडी खटकी। जो श्रदालत काले धादमिया का निर्धय करती थी, वह मला गोरे श्रादमिया के निर्धय के यास्य केसे हो सकती थी १ इस 'काले कानून' के विएद बड़ा धार श्रान्दोलन किया गया और मैकाले के बहुत कुछ उरा भला कहा गया, परन्तु वह अपनी बात पर उटा रहा। अन्त में यह कृतन्त्र पास हो गया।

पिनि पित्त पान्त का दुर्भिक्ष — सर् १८३० में उत्तरी भारत में वदा भारी दुर्भिच पदा। कहा जाता है कि इसमें चाठ लाल चाइमी मर गये। सरकार की चीर से सहायता करने का प्रयत्न किया गया, जिसमें ३८ लाज रूपया खर्च हुआ। जल का कष्ट दूर करने के लिए गंगाजी से एक नहर निकालने का भी विचार किया गया और उसकी नाप ग्रुरू कर दी गई।

देशी राज्य—सन् १००३ में नसीरहोन हेदर के मरने पर थवध में पादराह येतम ने हुए उपद्रव किया। यह अपने पेति मुखानान के गही पर विद्वाना चाहती थी, परन्तु रेड़ोड्डेंट ने दोनें। की किद करके चुनार भेन दिया थीर नसीरहोन के चवा मुहम्मदृष्ठां की मसनद पर विद्वा दिया। इसके साथ एक नई सिन्ध की गई, जिससे की न वहा दी गई और यह निरिचत किया गया कि यदि किसी निले का प्रवन्ध शेक न ही तो तो उसमें सासन के लिए अंगरेज़ अफ़्सर रस दिया जायगा, जो कुल हिसार समम्माया करेगा। अव्या के साथ यह वड़ी उवादती थी। लाउ पेतेज़ली के समय में उसकी रेखा का पूरा भार प्रदेश किया गया था और घायर राज्य लेकर यह स्पट कह दिया गया था कि फिर घर्षिक रूपया न माया जायगा, तन भी उस पर १६ लास रूपये साल का नया योक्त लाद दिया गया। संवालको ने भी इसको धनुचित समक्तर मंदर नहीं किया। इस ए मुहम्मद्रधली को केवल हतना ही लिस दिया कि उससे अब रूपया न लिया वादगा। स्वालको ने भी इसको धनुचित समक्तर मंदर नहीं किया। इस ए मुहम्मद्रधली को केवल हतना ही लिस दिया कि उससे अब रूपया न लिया वादगा। स्वालको ने भी इसको धनुचित समक्तर मंदर नहीं किया। इस र मुहम्मद्रधली को केवल हतना है कि मुहम्मद्रधली ने गानन प्रयन्त वीठ करने का प्रयत्त किया थीर रोती तथा प्रापार की उद्यित की गीर भी प्यान दिया। इसा प्रयत्त किया थीर रोती तथा प्रापार की उद्यति की गीर भी प्यान दिया। इसा प्रयाद किया रीती तथा प्रापार की उद्यति की गीर भी प्यान दिया। दिया नि

हैश्रायाद से महायक सेना हटाने का विचार किया तथा, क्योंकि इसके एवं के लिए शांच का काफ़ी भाग मिल चुका था थार निवास से वहा गया कि यह भावती सेना से ही शांसन का प्रकल्प करें। इस सेना के खारोज

१ दर्शयथे इन एरनेनिमम, १० ९३।

श्रकृसरों की उसे ३८ लाख रुपया साल वेतन देना पड़ता था। इस तरह हस्तचेप न करने की नीति का दिखलाया काके उससे रूपया लिया जाने लगा, जिसका परिणाम यह दुधा कि उस पर कुई चढ़ने लगा। धरन् १८४२ मे कर्नुल के नवाव पर बहुत से दोप लगाये गये थीर उसका राज्य छीनकर कर्नुल का ज़िला बना दिया गया। सन् १८६६ में सतारा के राजा के साथ वड़ी उदारता दिखलाई गई थी और उसके। पेशवा के राज्य का कछ भाग दिया गया था। अब कहा जाने लगा कि राजा प्रतापसिंह श्रेगरेजों के विरुद्ध पुर्तगालिया से बातचीत कर रहा है, नागपुर के भागे हुए राजा श्रद्भां साहव की बुलाना चाहता है थीर सेना की भड़का रहा है। उसके शायन में भी वहत से दोप दिखलाये गये । सन् १८३६ में वह गद्दी से उतार कर बनारस भेज दिया गया थीर उसका भाई राजा बना दिया गया। प्रतापसिंह एक योग्य शासक था। वह र्थागरेज़ों के हाथ का खिलीना वनकर न रहना चाहता था। यही उसका श्रवराध था। उसके साथ वड़ा कटीर व्यवहार किया गया । इरीराव होलकर की भी धमकी दी गई कि यदि वह गवर्नर-जनरल के श्राज्ञानुसार शासन का प्रबन्ध न करेगा, तो उसका भी राज्य छोन लिया जापमा ।

रूस की समस्य!—जाई मिटो के समय में कारम के माथ पा-स्पर रचा की सन्धि की गई थी, पर जब रूम ने कारस को दयाना शुरू किया, तब बंगरेज़ों ने सहायता देने से इन कार कर दिया। सन्देश से यथने के लिए कृतिस के बाह को छुड़ स्थाय देकर सन्धि की यह शर्त ही हटा री गई। अफ़्गानिस्तान की सीमा पर उनदेव मनाये राजन के लिए कृतर से मिश्रता की गई थी, वह मतलब यब मिड हो जुना या, इनलिए कृत्स के न्नस्य राजने की विशेष सारस्यकता न थी। इस नीति का परिवास यह

१ ब्रिबिस, दिस्सु ऑफ रिटकन, जि॰ २, ६० १७८।

२ ४गु. स्टोरा ऑक सवारा ।

३ शूरर, लाउ आकल्ड ( रूपमें ओह रहिया मिरात ) ए० ३८-३९।

हुया कि फ्रास्त ने रूस के साथ मेल कर लिया थीर उसकी महायता से यफ्गानिस्तान की परिचमी सीमा पर हेरात का घेरा डाल दिया। इस पर इँग्लैंड के राजनीतिज्ञ घवरा उटे। उन्होंने सममा कि यह तो भारत पर खाक्रमण करने की चैपारी हो रही है। पर वास्तव में यह भय निराधार था, क्षेत्रिक खड़गानिस्तान थेगरेज़ी राज्य से निलक्षत्व प्रलग घा। दोनें। के बीच में पंजाब, भायलपुर, सिन्य और राजपूताना के राज्य से, निनको लॉचकर खँगरेज़ों के राज्य पर किपी का खाक्रमण करना सम्भय न था। इसका कुछ भी प्यान न किया गया थीर हेरात की "मारत की परिचमीत्तर सीमा का द्वार" मानकर खड़गानिस्तान की राजनीति में हम्लेष्ट करना निरिचत कर लिया गया। लाई खाकरोंड ने पिना खिक सोच-विचार के इसी नीति पर काम करना प्रारम्भ कर दिया।

अफगानिस्तान में इस्तक्षेप-सन् १८०६ में श्रहमदशाह दुरांनी का पोता शाहराजा काबुल से निकाल दिया गया । कई वर्षी तक वहाँ श्रापस में बहत मगदा चलता रहा। घन्त में सन् १८२६ से दोस्तमहम्मदर्खा, जो एक वारकुनुई सरदार था, राज्य करने लगा । शाहश्चना पहले महाराजा रणजीतसिंह की निगरानी में रहा, फिर धैंगरेज़ों की शरण में आकर लुधि-याना से रहने लगा। यहाँ उसकी पेंशन भी दी जाने लगी। इस वला की पालने की कोई प्रावश्यकता न थी, पर चकुगानिस्तान में इस्तचेप करने के लिए यह धरुवा उपाय मिल गया श्रीर उसके लिए भारत के खुजाने का रूपया राचे किया जाने लगा। लाई शावलेंड के श्राने पर वन्से नाम का एक चारिज स्वापारिक मन्धि करने के लिए काउल भेजा गया. पर वास्त्र में इसका उद्देश्य राजनैतिक था । उन दिना घफुगानिन्दान के साथ कोई व्यापार न था। जन्से स्वय लिखता है कि वह केवल रंग-ढंग देखने के लिए वहां गया था। परन्तु दोस्तमुहम्मद् को फासना सहज न था; वह भी बडा चतर राजनीतिज्ञ था थार बढ़ी याग्यता के साथ उद्दंड काउलियें। पर शासन कर रहा था। उसने कहा कि जब तक रखजीतसिंह से उसकी पेशावर नहीं दिला दिया जायगा, तब तक कोई सन्धि नहा हो सकती। इसके उत्तर मे

उससे कहा गया कि श्रन्य स्वतंत्र राज्ये के मामले। में हस्तचेप करना ब्रिटिश सरकार का नियम नहीं है। श्रफगानिस्तान पर श्राव्रमण करने से रणजीत



सिंह को रोकन का श्रवस्य प्रयन किया जायगा। दोस्तमुहस्मद के दरबार में इस उत्तर का वडा मजाक उडाया गया, क्योंकि सिखा के श्राक मण की कोई सम्भावता न थी।

इन्हीं दिना रूस का भी एक
दूत काञ्चल पहुँच गया थार दोस्त
सहम्मद के भाई, जो कन्दहार में ये,
फारस से मेल करने की वातचीत
करन लगे। दोस्तमुहम्मद थगरेजों
स यें न करना चाहता था। लाई
थाकर्लेड के प्राने पर उसन लिखा था
कि ''श्राप मुभे थार मेरे राज्य के।
प्रापना ही समर्के।'' बन्हीं भी
उसकी योगया। देखकर गर्मर तर

रख को बराबर बिख रहा था कि उसके साथ मित्रता रखन ही म लाभ है। परन्तु लाई श्राक्लेंड पर उसके सेमेंटरी मक्नाटन थीर कालविन का रग जमा हुआ था। इन दोना की सलाह से वन्से की बात न मानकर शाहग्रजा को गही पर विद्वलाना निश्चित किया गया। दोस्तमुहम्मद ऐसे चर्रार शासक से पार पाना सहज न था, पर शाहग्रजा करण के वोतनभागी ही था, इसलिए उसके समय म युव मनमानी हो सकती थी।

युद्ध की घोषणा—श्वारेज से निरास हेक्स दोस्तमुहस्मद न रूसी दुत की छोर ध्यान दिया। असकी शतुना का यह श्वन्तु प्रमाण मित

१ ट्रांटर, आकर्लंड, १० ५१।

गया थ्रार युद्ध का प्रवन्य होने लगा। मैं इनाटन रयजीतसिंह के पात लाहोर भेजा गया। महाराजा का स्थास्थ्य इन दिनों विलक्त विगङ्ग लुका था थ्रीर वनकी व्रवस्था भी बहुत हो लुकी थी। पहले उसकी इस वेमतलन के युद्ध में पड़ने में सेकीच हुआ। यह जानता था कि कावुल में क्रारोज़ें का पैर जमाना उसके राज्य के लिए हितकर न होगा। पर जब उसने देखा कि व्यगरेज़ विगा असकी सहायना के भी शाहराजा को गई। पर दिख्लाने के लिए तुले हुए हैं, तब बसने साथ देना सीकार कर लिया। इसके वाद शाहराजा नमका-तकार राज्य के लिया गया। उसकी भी इस नीति की सफलता में बड़ सन्देह था। वह जानता था कि व्यक्तिमानी व्यक्तान विदेशियों का हक्तरेण सभी सहन न करेंगे। इस बात की उसने व्यवद्वी तरह से स्थट भी कर दिया था। इतने ही में कारत्म के गांव ने हेरान का घेरा उड़ा लिया थीर काउन से ससी दूत भी यिना किसी सफलता के विदा हो गया। इस तरह युद्ध को दो गुरूय कारण ये जाते रहे, पर तर भी शिमला से घनदूरर सन्देश युद्ध की घोषणा कर दी गई। इसमें केंसिल से भी परामर्थ नहीं विद्या गया।

इस घोषणा तथा पालाँमेंट के सामने जो कागज़ात रखे गये उनमें बहुत सी यातें बना-जुनाकर लिख दी गईं। कहा गया कि दोस्तमुहम्मद हमारे दुराने मित्र रखजीतसिंह पर महसा आक्रमण करनेवाला है और वह पंचायर छोना। चाहता है। शाहराह्या चक्रमानिस्तान में बदा लेकि दियावर छोना। चाहता है। शाहराह्या चक्रमानिस्तान में बदा लेकि दियावर छोना। चाहते हैं। गयनैर-जन-रल की नीति बहुतो के समक्र में न का गही थी। लाई चेलेज़ली को ऐमे रेश पर, जिममे सिग्र "चहान, बालू धीर चक्न" के कु भी नहीं है, धारिकार करने के चिचार पर हैंसी चा रही थी। वैजिंगहन का मत था कि एक चार सिम्य नदी पार करके किर खक्नमानिस्तान से पिंड गुटाना हरिकल हो जायगा। लाई चेहिंक को खाम्रज्यानिस्तान से पिंड गुटाना हरिकल हो जायगा। लाई चेहिंक को खाम्रज्यानिस्तान से पिंड गुटाना हरिकल हो जायगा। लाई चेहिंक को खाम्रज्यानिस्तान से गानिस्तिय नाई बाह-संत्र के ने चेहिंग नहीं है।

बड़ी प्रशंसा की। इस मामले में दोस्तमुहम्मद के साथ पूरा अन्याय किया गया। स्वयं मेंकनाटन ने भी इसके माना है। वह लिखता है कि हमन

दोस्तमुहस्मद के, जिसने हमारा कुळ विगाड़ा नहीं था, शपनी नीति का शिकार बनाकर निकाल दिया।

युद्ध की शेषणा में यह स्पष्ट कह दिया गया था कि शाहशुद्धा के। गही पर विडलाकर अंगरेज़ी सेना वापस चली आयगी, पर तब मी वस हजार सेना श्रकृगोनिकान में क्षेत्र दी गईं। मेक्नाटन शाहशुद्धा के दरवार में अंगरेज़ों का दृत बनाया गया, वर्न्स भी साथ ही था। इन दोनों ने श्रमीर के हस्पृक काम में। हस्त्त्रेष करना प्रारम्भ कर दिया । स्यारेड श्रकृत्तरों की सलाह से



शाहशुजा

शासन द्देनि लगा श्रीर गोरे सिपाही पुलिस का काम करने लगे। भारत का एकाना श्रक्तानियों के सन्तुष्ट रखने के लिए लुटाया जाने लगा। सिखां के भी नाराज़ कर दिया गया। उनसे पैशायर छीन लेने का प्रयक्ष किया जाने लगा श्रीर उन पर बहुत से श्रपराध लगाये जाने लगे। दोस्तपुहम्मद भी श्रीरोजी की शरण में श्रा गया श्रीर यह शाहशुजा की जगह पर भारत में इस्ते लगा। श्रय थैंगरेजों ने समम लिया कि उनके मार्ग में कोई घाषा नहीं रही श्रीर ये मनमानी करने लगे।

भीपण बदला-श्वकृत्रानिस्तान भारतवर्ष म था । वहाँ के निवासी "काफ़िर किरंगिया" का इस्तवेप सहन न कर सके । दोस्तमुहामद के बेटे

१ सा, शदिया अटर लाउँ परिनन्सा, मृमिया, १० २०।

श्चरुवरख़्री की श्रध्यवता में वे सब के सब बिगड़ पड़े। इधर थँगरेज़ थफ़सर श्रापस ही में लड़ रहे थे, बहुत से दुराचरण में पड़े थे, कोई भी किसी की न सुनताथा। सैनिक व्यवस्था विगड़ रही थी। सुरचित क़िला होड़कर खुले मेदान में छावनी पढी थी। शाइशुजा बरावर सचेत कर रहा था, पर उसकी कौन सुनता था ? रसद की बड़ी कमी थी, वेढव ठंड पड़ रही थी, खुज़ाना भी रुगली था। इतने ही में दूसरी नवस्वर सन् १८३१ को वर्स मार डाला गया, तब भी सेकनाटन की बालें न खुर्ली ब्रोर रचा का कोई भी प्रबन्ध न किया गया।

विद्रोहिया का ज़ोर बढ़ता गया। कोई उपाय न देखकर मैकनाटन ने श्रफगानिस्तान खाली कर देना स्त्रीकार कर लिया थीर दोस्तमुहम्मद को भी वापस भैज देने के लिए



श्चकवरस्र्व

राजी हो गया। इस पर श्रकः बरख़ों ने श्राँगरेजों की रहा करने का वचन दे दिया। परन्तु मेक-नाटन श्रपनी बात पर कृायम न रहा। यह छिपे छिपे ग्रपन मुंशी से।इनलाल द्वारा श्रकवर-र्ज़ा के साथिया की फीड़न लगा। पहले धकवरस्त्री की इसका विश्वास न हुधा, परन्तु उसन एक चाल से सब बातों का पता लगा लिया धीर मैकनाटन दे। मुलाकृति करने के लिए वुलाया। वह मैकनाटन की केवल कैंद करना चाहता था, परन्तु मंक-

नाटन की यातों से उसकी क्षीय था गया। इतने ही में किसी ने इहा कि श्चमरेज़ी सेना था रही है। इस पर उसने मैकनाटन को गोली से मार दिया। इसके वाद ता॰ १ जनवरी सन् १८४२ की जैसे-तेंसे समसीता करके, तोर, बन्दुक, गाली, बारूद सब सामान झेाइ-झाइकर श्रंगरेज़ी सेना कावुल से निकल भागी । बाल-बरवे, खियाँ श्रीर नीकर-चाकर सब मिलाकर इस सेना में १६४०० मनुष्य थे। इनमें से ता० १३ जनवरी के केवल डाक्टर ब्राइटन वचकर जलालाबाद पहुँचा । बहुत से शीत थीर मार्ग के कष्ट से मर गये। चहुतों की, श्रकारकों के मना करने पर भी, सीमा पर के उहाँउ श्रकृत्। नियों ने पहाड़ों के तंग रास्तों में मार डाला। कई एक श्रकृतर केंद्र कर लिये गये, बाल-बच्चे तथा खियां श्रकवररमं की निगरानी में छोड़ दी गई'। इस तरह कायुल की श्रेगरेज़ी सेना का श्रन्त हो गया।

श्राक्तलेंड का दोप-इस युद के लिए लार्ड शाकलेंड की बहुत कुछ दोप दिया गया है, पर वह केवल इँग्लैंड-सरकार की श्राज्ञाका पालन कर रहा था। वास्तव में इसका बीज लाई वेंटिंक, जिसकी श्रव श्राकलेंड की नीति पर भारचर्य हो रहा था, यो गया था। इसमें सन्देह नहीं कि लार्ड घाकलेंड में स्वतंत्र विचार की शक्ति न थी. वह श्रपने मंत्रियों के हाथ में था। पर इसमें उसका या उसके सलाहकारों ही का क्या दोप था? ये लार्ड वेलेज़ली श्रीर हैस्टिंग्ज़ के बताबे हुए मार्ग पर चल रहे थे। बदि भारतवर्ष के म्वतंत्र राज्यों में इस्तरीप करना अनुचित न था, तो सिन्ध नदी पार उसी नीति के अनुसाख करने में क्या दोप था ? लोकमत की कुछ भी पर्वाह न करके ध्रयोग्य शासक का पन्न लेना, उसके राज्य में श्रवनी सेना रायकर शासन में हस्तचेप करना धीर चन्त में उसके मध्ये सब दोपों का मढ़कर राज्य छीन लेगा घँगरेज़ों की मख्य नीति रही है। लार्ड पारलेंड बीर उसके मलाहकार इसी नीति पर चल रहे थे। यदि उनकी कोई भूल थी, तो इतनी ही कि उन्होंने प्रएमानिम्यान की भी भारतार्व समझ लिया था। सफलता होने में लाई बाइलेंड की भी गणना साम्राज्य के निर्माण करनेवालों में हुई होती, इसमें सन्देह नहीं है।

१ जान के, दि बार इन अफ्रवानिस्तान, जि० २, ५० १६४। झटर, आबटेड, 40 144 1

लार्ड एल्लिनबरा-फरवरी सन् १८४२ में श्राक्लेंड वागस चला गया और एलिनबरा गर्वनर-जनरल होकर श्राया। यह तीन यार 'बोर्ड



एलिनव**र।** 

शाफ़ कंट्रोल' का समापति रह जुका
था। इँग्लेंड की रानी विश्टोरिया की इस पर बड़ी छुपा थी।
यफ़्ग़ान-युद्ध की मीति का यह
योर विरोधी था। इसी लिए संचालकी ने इसकी मारतवर्ष भेना
था। इस युद्ध में पानी की तरह
धन चुचे हो रहा घा और कोई कन्त
न दिखलाई देता था। एलिनचा
पहले काउल पर "एक सहाह" भर
के लिए भी अधिकार करने खंगरेज़ी
सेना की लज्जा मिटाना चाहता
था। पर जय उसकी गृन्ती हिम

की बाजा दे तो। अकबररां के हाथ में बहुत से बंगरेज़ कुँदी थे, उनका भी उसने कोई ख़पाल नहीं किया। यह बात खंगरेज़ बक्तररां के बहुत संदर्भ। तब उसने जनरल पोलक और नाट की, जो बक्तानिस्तान में थे, लिस दिया कि जैसा उचित जान पड़े पैसा करो। इतिहासकार रिमय जिस्ता है कि इस तरह एलिनबरा ने सपनी ज़िम्मेदारी टाल दी। पुलिनपरा का बपने समर्थन में कहना है कि उसने स्थानीय बक्तररों के केंग्रल स्वतंत्रवा दे ही।

युद्ध की समाप्ति--जनरल पोलक ने जलालावाद की रचा की थी श्रीर जनरल नाट कृन्दद्वार में डटा पड़ा था। धर्म ये दोनों काउल की बोर

१ ला, शदिया अदर टाउँ पटिन रस ।

बढ़े। सिखों की जलालावाद देने का लालच दिया गया श्रीर उनकी ख़ब धार्मिक जोश दिलाया गया। पहले गृजनी पर श्रियकार कर लिया गया श्रीर वहीं का किला तथा नगर नष्ट कर दिया गया। सितम्बर सन् १ अन्तर में कालुल पर भी श्रीयकार हो गया। वहां के निरपराध दूकानदारों की लूटकर श्रीर दो मस्तिदें तथा चार याज़ारें, जो ''पृशिया में श्रपनी सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध धीं,'' नष्ट करके हार का यदला लिया याया।' जिन्होंने संगरेज़ों की दुर्देश की थी, उनका कुछ भी करते न वन पदा। उलटे उनके यहुल सा रुपना देकर कृदियों को खुबाया गया। श्रकश्चा की, जिसने श्रीगरेज़ कृदियों को बढ़ी श्रम्ही तरह रखा था, पकड़े जाने पर मैकनाटन की हत्या का दंख देने की श्राझा थी। श्रव उसी से समभौता किया गया और श्रमुग़ानिस्तान ख़ाली करके

दोस्त मुहम्मद की वायस कर देने का बचन दिया गया। साहशुज्ञा को श्रपने प्राए गयाकर श्रीतरेज़ों की सहायता से राज्य करने का फल पहले ही मिल चुका था। श्रफ़ग़ा-निस्तान में रहने का श्रय श्रंगरेजों की साहस न था।

सीमनीय का फाटक-कहा जाता है कि महमूद सेममनाथ के मन्दिर में लगा हुच्च चन्द्रत का फाटक गृज़नी ले गया था और यह वहीं उसके मक्कर में लगा था लाई प्लिनवार ने वस फाटक के। भारतवर्ष लाने की बाहार ही, पर



१ जान के, दि बार इस अक्रवानिस्तान, नि० २, ५० ६३८-३९ /

जो फाटक लाया गया वह दूसरा ही था। इतने दिनों की भूली हुई वात का सरख दिलाकर भारतवर्ष में हिन्दू थीर मुसलमानों के परस्पर भेदभाव के जागृत करने का यह प्रथव किया गया। लाउँ एलिनवरा इसको बढ़ी पूमप्राप्त से सामनाथ ले जाना चाहता था, परन्तु हैं ग्लेंड में इसका यहा विरोध किया गया। इस पर यह विचार छोड़ दिया गया। यह फाटक श्राप्तकल शागरा के किले में पढ़ा हुचा सड़ रहा है। अफ़्ग़ानिस्तान से लीटी हुई सेना का फ़ीरीज़्युर में बड़े समारीह के साथ स्थागत करने का प्रयत्त किया गया। लाउँ एलिनवरा इसमें दोखमुहम्मद को भी सामिल करना चाहता था। उस श्रीमानी शासक पर इसका प्रभाव क्या होता, जब यह पत्ता च्या स्था यह पिया छोड़ों हिया गया। स्थागत के लिए महीना से हाथियों के सलामी करना सिखलाया गया था, पर टीक समय पर उन्होंने इसले इनकार कर दिया, विमले सारा मज़ा किरकिस हो गया। नाममात्र की विवय का इस श्रयमान-स्वक वार से समावा जाना यहतों ने पसन्द नहीं किया।

सिन्य का शिकार — इस युद्ध में यहुत सा धन खुर्व हुए था। लिस्सी पूर्ति करनी थी। श्रेंगरेज़ों की बदवामी भी बहुत हुई थी, उसको किसी न किसी तरह मिटाना था। इसी लिए श्रव सिन्य का शिकार करना निरिष्ठ किया गया। इसमें एक यह भी लाभ देखा गया कि सिन्य नदी पर, जें। श्रवक्त के शर्दों में "दिख्ली की खाई" थी, श्रविकार हो जान से पंजाब की भी द्वांत का श्रवसर मिल जायगा। सिन्य के साथ पहले ही से श्रन्याय किया गया था। वहाँ बिलोचियों का राज्य था, जिलमें हेदराबाद, मीरपुर श्रीर ऐरे-पुर के मुख्य वारोने थे, जो श्रमीर कहलाते थे। सन् १८०६ में इनसे केवल फ़ासीसियों का श्रवसर रखने के लिए कहा गया था। सन् १८२१ में इनसे केवल फ़ासीसियों का श्रवसर प्रकोत के प्रवास किया था। सन् १८२१ में इनसे केवल फ़ासीसियों की श्रवसर रखने के लिए कहा गया था। सन् १८२१ में इनसे केवल फ़ासीसियों की श्रवसर रखने की तथा था। तमी एक विलोचों ने कहा दिया पार्क जिला है से सारों से लाहार भी गया। तमी एक विलोचों ने कहा दिया पार्क प्रयारेज़ों के दिखल सारा प्रवास देखा में सारों के देख लिया।" परच

सन् १=१= में शाहराजा थेर रखजीतसिह के साथ जो समभोता किया गया, उसमें सिन्ध का कुछ भी प्यान न रखा गया थीर उन दोनों को सिन्ध से २० लाख रुपया दिलवा देन का वचन दे दिया गया। सन् १=१ में पिछुकी सिन्ध के विरुद्ध सिन्ध नदी में अफ़्ग़ानिस्तान सेना भेन दी गई, वक्खर पर अधिकार कर लिया गया थीर १ लाख रुपया साल सेना का लर्च भी अमीरा के मध्ये मक दिया गया। उनसे कहा गया कि आवस्यक्ता के लिए कोई नियम नहीं है। समय पड़ने पर मिर्जे की सहीयता करनी चाहिए। इस पर मीर प्रसुद्ध मन ने कीक ही कहा कि चमरेजों के "मित्र" शब्द का धर्म उसकी समम में कभी ना आयगा। अफ़्ग़ानिश्चान में अपरेजों पर विराव पड़ने के समम में कभी ना आयगा। अफ़्ग़ानिश्चान में अपरेजों पर विराव पड़ने के समम में कभी ना आयगा। अफ़्ग़ानिश्चान में अपरेजों पर विराव पड़ने के समम में कभी ना आयगा। अफ़्ग़ानिश्चान में अपरेजन पद सिक्ष में अपरेजी सह विवाद न किया गया और सर चार्स नेपियर गवर्नर-जनरल का प्रतिनिधि यनाकर सिक्ष भेना गया। और सर चार्स नेपियर गवर्नर-जनरल का प्रतिनिधि यनाकर सिक्ष भेना गया। और सर चार्स नेपियर गवर्नर-जनरल का प्रतिनिधि यनाकर सिक्ष भेना गया। और सर चार्स नेपियर गवर्नर-जनरल का प्रतिनिधि यनाकर सिक्ष भेना गया। जो हर एक यात में इस्तेष करने लगा।

१ उत्रमुख्या, आयोबायमैकी, सन् १८५७, ५० २९५।

से कितना रूपया उनके अफ़्तरों को दिया गया तो अँगरेज़ों की विजय के कारणों का पता लग सकता है। ' लूट में कोई कसर न रखी गई। इसमें से ७० हज़ार पैंड नेपियर को मिले। विलोचियों के विद्रोह में अमीगें का कितना दोव था, इसकी पूरी जाँच भी नहीं की गई और वे गिरफ्तार करके बम्बई भेज दिये गये। सिन्ध अँगरेज़ी राज्य में मिला लिया गया और चार्ल्स नेपियर वहाँ का शासक बना दिया गया।

इस तरह सिन्ध ले लोने का श्रेगरेजों को कोई श्रीधकार नथा, इसके स्वयं नेपियर ने भी स्वीकार किया है। वह लिखता है कि "इमें सिन्ध लेने का कोई श्रीधकार नहीं है, तब भी हम ऐसा करेंगे" क्योंकि यह "बड़ा लाभ-दायक" होगा। इसमें "शूतंता" की गई, इसको भी मानने की "श्रष्टता" उसने की है। में सचालकों का भी ऐसा ही मत था। परन्तु यह सब होते हुए भी सिन्ध की लौटालने के लिए कोई भी तैयार न था। इस ज्वास्था है समर्थन में कहा जाता है कि श्रन्ततः इमसे चहां की प्रजा का लाभ ही हुआ। यह भी दिख्लाने का प्रयत्न किया गया है कि इस मानले में श्रेगरेज़ी का उद्देश्य कालुल की लामा मिटाना न था। कई कारणों से सिन्ध की श्रंगरेज़ी राज्य में मिला लेना श्रनिवार्य हो गया था।

ग्वालियर का भगड़ा— सिन्धिया इस समय भी "थोड़ा बहुत स्मतंत्र था।" उसके साथ केाई सहायक सन्धि न थी थ्रीर न उसके राज्य की गणना प्रथीन राज्यों में थी। मेनर क्लोज़ के शब्दों में "वह स्वाधीन था," उसके साथ "कई एक सन्धियां थीं, पर उनसे उसकी स्वतंत्रता नष्ट न होती थी।" यह स्वतंत्रता गर्वनर-जनरत की व्यक्ति में सटक रही थी। सिन्धियां के पास इस समय भी ७० हज़ार ष्यच्छी सेना थी। गर्वनर-जनरत की राय में, सतक्षज नदी से थोड़ी दूर पर, जहां सिल्बों की ७० हज़ार सेना "विजव के मद् में मस्त' श्रीर ''बड़ाई तथा लूट के लिए उस्तुक'' पड़ी थी, इस सेना का रहना उचित न था। इस तरह उसकी दृष्टि पंजाब श्रीर ग्वालियर दोनें। ही पर थी। ग्वालियर की ग्रीफ नष्ट करने का एक श्रद्धा श्रवसर मिल गया।

सन् १८४३ में जंकोजी सिन्धिया की मृत्यु हो गई श्रीर एक नौ वर्ष का बालक गोद लेकर गडी पर बिटलाया गया । एखिनवरा ने दवाव डालकर मामा साइव के। उसका संरक्तक बनवा दिया, पर खालियरवाली ने थाड़े ही दिना में उमें निकाल बाहर किया और दादा खासगीवाला की संरचक चुना। दरबारियें की इस प्रष्टता के। श्रभिमानी एलितबरा सहन न कर सका। नये संरचक पर कितने ही श्रपराध लवाये गये । रेजीडेंट की गवर्नर-जनरल का यह श्रकारण हस्तचेष बहत पसन्द न था, इसलिए वह अपने पद से हटा दिया गया श्रीर कर्नल स्लीमेन रेजीडेंट बनाया गया। श्रधिक दबाव डालने पर दरबार ने दादा साहब की भी गवर्नर-जनरल के हवाले कर दिया, पर तब भी वह सेना लेकर, चम्बल पार उतर श्राया । सिन्धिया की सेना ने इसकी श्रपने राज्य पर त्राक्रमण सममा । महाराजपुर श्रीर पनियर नामक दो स्थानेां पर एक ही दिन युद्ध हुआ। ऐसे युद्धों में जो परिलाम होता या वही हुआ। इन दिनों मिन्य के सम्बन्ध में पुलिनवरा की नीति की तीप्र श्रालीचना हो रही थी। यदि ऐसा न होता, तो शायद सिन्धिया का राज्य भी ले लिया जाता। श्रन्त में गवर्नर-जनाल ने "दश करके" राज्य वापस कर दिया। नई सन्धि से जो कुछ स्वतंत्रता थी, वह सब बाती रही और सेना भी तोड़ दी गई।

पंजाय पर दृष्टि — पुलिनवरा की पंजाय पर पूरी दृष्टि थी। रख् जीतिसिंह के मरने से वहाँ की दृशा बिगड़ रही थी। सिखों को जलालावाद देकर वह उनकी सेना के। पश्चित की खेरर हटाना चाहता था। काञ्चल की तरफ़ बड़ने के लिए भी वह उनके भड़का रहा था। अपने पत्रों से वह जिखता है कि पंजाय मेरे पैरों तसे है, पर अभी समय नहीं आया है। दहीं आपस की कृट से वहीं हो रहा है जो हम चाहते हैं। यदि सन् १८८४ तक का सुक्ते समय मिल गया, तो फिर किसी वात का भय नहीं है। १ इत वाक्यों से स्पष्ट है कि यदि।वह भारतवर्ष में रह जाता तो उसी के समय में सिखों के साथ भी युद्ध ख़िड़ जाता ।

पिलानदरा की नीति—जार्ड पर्लिनवरा "प्रशिवा में शानित स्वापित करने" ध्याया था। वह आस्तवर्ष का दूसरा "श्रक्वरा" वनना चाहता था। वसका कहना था कि जनता को बिटिश सरकार से कुछ भी प्रेम नहीं है। उसने प्रवाहित के लिए कोई भी वड़ा काम नहीं किया। वड़ी बड़ी इमारतें गिर रही है, मन्दिर हुट रहे हे धीर देशी नरेशों के मान का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारी उदारता का परिचय मिले। हम केवल सेना के बल पर शासन कर रहे हैं। में श्यारेज़ी राज्य को जनता के हृद्य में स्वापित करना चाहता हूँ धीर में इसके कर सकता हूँ। जिस तरह धक्वर की सरकार हह थी, में वसी सरह ब्रिटिश मस्कार को मी हड़ बना सकता हूँ। 'परन्त नय मुक्त खकवा की तरह काम करना पड़ेगा न कि खाकलेंड की तरह"।'

१ डब्स ऑफ वेल्गिटन के नाम पत्र, बसु, जि० ५, ए० १४१-४६।

२ ला, दाडिया अदर लाई पलिनवरा, १० ६४।

इन शब्दों श्रीर उसके कार्यों मे कितना श्रन्तर या ? परन्तु इनसे उन दिनों भी सरकार के प्रति जो भाव था, वह श्रवश्य प्रकट है। रहा है।

सन् १=३३ के एक भाषण में प्लिनवरा का कहना था कि राजनैतिक तथा सैनिक शक्ति हिन्दुस्तानियों के हाथ में न देने ही से भारत में हमारा साम्राज्य स्थापित रह सकता है। इसका प्यान रखते हुए प्रजाहित के लिए जो कुछ बन पढ़े करना चाहिए। वास्तव में इसी नीति के अनुसार शासन करने का प्रयत्न किया गया। सन् १=2३ में दानवा की प्रपा उठा दी गई। सरकार की श्रोर से लाटरी डालकर रुपया इकट्टा करने की रीति भी यन्द्र कर दी गई। शासन के निग्न मिन्न विमाग सेक्टरियों में बाँट दिये गये श्रीर एक 'वर्धसदस्य' भी नियुक्त किया गया। पुलिस की दशा भी सुधारी गई श्रीर धानेदारों का वेतन कहा बडा दिया गया।

कम्पनी के संवालक उसकी नीति से सन्तुष्ट न थे। नौकरी के सामलों मं वह उनकी न सुनता था। लाउँ वेलेड़ली की तरह वह भी उनका निरा-दर करता था। उसे बड़ा श्रीममान था श्रीर वह बिना सोचे-विचारे बड़ी शान के घोपवा-पर निकाला करता था, जिनका प्रभाव श्रद्धा न पड़ता था। लाउँ वेलेज़ली श्रीर वेलिंगटन उसके बड़े सलाइकार थे। उनकी राव में गधर्नर-जन-रल के पद के लिए इससे पड़कर देंग्लेंड में कोई योग्य न था। राजी विक्टो-रिया का भी यही मत था। तय भी सन् १८४४ में संवालकों ने बसको यापस जुला लिया। उनके इस कार्य से राजी विक्टोरिया बहुत रष्ट हो। गई।

लाई हार्डिज — एलिनयरा के स्थान पर सर हेनरी हार्डिज गर्फरः जनरल नियुक्त किया गया। नेपोलियन के विरुद्ध स्पेन की लड़ाइयों में उसने बड़ी थीरात और चतुरता दिखलाई थी। यीरा वर्ष से वह पालॉमेंट का मेम्पर या थीर शुद्ध-सचित्र के पद पर चुत दिनों तक काम कर जुका था। बडाई एलिनयरा की राव में "दो वर्ष के शुद्ध से सर्वत्र यान्ति दिवारा हो। थी।" पर तब भी पंजान की दशा देरती हुए इंग्लंड के राजनीतियों के शुद्ध की आतंका हो। यह भी भाग साम स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त स्वप्त स्वाप्त स्वाप

चतुर सैनिक नियुक्त किया गया। इँग्लँड से चलते समय संवालकों की थोर से कहा गया कि ''ईस्ट इंदिया कम्पनी का शासन न्यायपूर्व, नम्न तथा



हार्डिंज

शान्तिपद होना चाहिए, परन्तु समय पढ्ने पर उसकी शक्ति का प्रभुख शखीं के बल से अवस्य स्थापित रखना चाहिए।" युद्धिय सैनिक के लिए भाषी नीति का इतना इशारा काफ़ी था।

रणानिर्सिंह की मृत्यु—सन् १=३६ में 'पंजाबकेश्वरी' महाराजा रखजीतसिंह की मृत्यु को गई। यविष यह पढ़ा-लिखा नहीं था, पर
तव भी वह बढ़ा येग्य शासक था। उसकी स्मरण-मिक विकच्छ थी। हर
एक यात जानने की उसकी हम्मत कभी न हारती थी। वह बढ़ा यीर श्रीर साहसी
था, किसी वात में उसकी हिम्मत कभी न हारती थी। योड़े की सवारी श्रीर
सत्तवार चलाने में वह बढ़ा तिषुष था। अप्छे अच्छे थोड़ें के रखने का
उसकी बढ़ा शीक था। रखनीति में भी वह चतुर था, उसका सामना करना
सहन काम न था। उसका अधिकांग वीवन युद्ध में ही व्यतित हुन्या था,
पर तय भी उसमें कठारता न थी। अपने शबुओं में भी वह चीरता का
शाहर करता था। उसके उदार व्यवहार से शबुओं में भी वह चीरता का
शाहर करता था। उसके उदार व्यवहार से शबुओं में भी वह चीरता का
शाहर करता था। उसके उदार व्यवहार से शबुओं में सिव व जाते थे।
अपना मतलव सिद्ध करने में वह किसी उपाय से न चुकता था। उसका
दरवार बढ़ी शान का था, पर वह सर्थ सादे देंग से रहता था। तलवार के
दराग थे, एक श्रांख भी नहीं थी, परन्तु उसकी 'आकृति सुडीख, माथा
विश्वाल और कर्य चीड़ें' थे। जन वह घोड़े पर निकलता था, उसमें विचित्रवीरन्य का शारेय दिखलाई देता था।

सिख-बासन—स्वालसा की सुख्य सभा 'गुरुमावा' का श्वन्त सन् १ १०० में ही हो गया था। राज्य का कुल बालन महाराजा की इन्छा पर निर्मर था। राज्य की शामदानी लगभग वाई करोड़ करवा थी। हर एक हेल से एक 'कारदार' रहता था, जो कर वस्तुल करला था। प्रजा से, पैदा-यार के पांच्यें हिस्से से कुद्ध श्रव्यिक, लगान में लिया जाता था। इसके श्वतिरिक भीर भी कई तरह के कर लिये जाते थे। जागीरदारों का 'दिसाव' पैथा हुधा था। कारदारों के न्याय के भी श्रविकार रहते थे। दीवानी भीर मुंजदारी की श्रत्यत प्रवास वहता ने थां। बहुत से श्वरा थों में प्रायः उद्यानों का दंज दिया जाता था। महाराजा की राथ में श्वराधियों को जेल में रान्दा फूब्ल्यूर्वा थी। बड़े बड़े श्वरापों में प्रंतभा का दंज दिया जाता था। सरकारी श्वनुमसं पर महाराजा की वड़ी तीव हाँट रहती थी। हिसाब की वह स्वयं जांच करता था। वेईमानी या ग्रम्याय करनेवाली के वह बड़ा कठोर दंढ देता था। महाराजा से श्रपना दुख कहने के लिए प्रजा को वरावर श्रवसर दिया जाता था। गुरीब से भी गुरीब श्रादमी की उसके दरवार में सुनवाई होती थी।

यही कारण है कि बाजुनिक दृष्टि से क्डोर होते हुए भी उसका शासन लोकप्रिय था। प्रजा का उस पर विश्वास था। वह वह सरदार उसके भय से कांपते थे, वाहर से चाकमण करने का किसी शत्रु को साहस न होता था। अम्रुतसर का विशाल नगा उस समय की समृद्धि का प्रमाण है। कर्नत मुँकलिन के शब्दों में सिखों के शासन-काल में खेती की दशा षण्डी थी। थोग्य अफ़सरों के खुनने का महाराजा में वड़ा भारी गुण था। वह उनका वरायर प्यान रखते थे भी उस पर सदा प्राण उक न्योद्धार करने के लिए सैथार रहते थे। सिखों के साथ कुछ रियायत च्यारण की जाती थी, पर शासन में खन्य किसी तरह का धानि क पचपात न किया जाता था। उसका सबसे यड़ा सलाहकार योग्य फुक्रोर खबीज्योंन था। एक प्राक्षण खयेण्या-प्रसाद श्रीवान था, राजा दीनानाथ खयेखिय था। जम्मू के दोगा सदार भ्यानसिंह, सुचेतसिंह थीर गुलायमिंह भी यड़े बड़े पढ़ों पर काम करते थे। इस बदार नीति के कारण चन्य सम्प्रदायवाने भी उसका बड़ा धादर करते थे।

वसके शासन में बहुत से देश भी थे। महाराजा रख्जीवसिंह में वे सब कमज़ोरियाँ थीं, जो उस समय के प्रायः सभी बड़े घड़े धादमियों में याई जाती थीं। पर तब भी यह मानना पड़ेगा कि वह धवने समय का बड़ा प्रतिकाशाली शासक था। श्रेगरेज़ों से मित्रता रसना वसकी मुख्य नीति थी। इसी लिए मराडों का भी उसने साथ नहीं दिया। इस मित्रता का जो कुछ मन्तिम परिखाम हुया, उसे देखते हुए, अपने तृद्वींता में सन्देद होता है। पर साथ श्री साथ यह भी प्यान रसना चाहिए कि जैसी कुछ स्थित थी, वसमें येगरेज़ों की प्रवक्त शक्ति को मह करना बने प्रसामध्य प्रतीत हो रहा था। देश का भीय वससे दिए। न था। भारत के नक्तों में 'लाल' थीर 'पीजे' रंग का पर्य प्रतायों जाने पर वसने कह दिया था कि 'प्य दिन सब साल हो जावगा।' पंजाब की दुर्द्शा— एखजीतसिंह के मस्ते ही सारी शासन स्ववस्था विगढ़ गई। दरार के बड़े बड़े सरदारों की, जो उसके सामने भय से कांपते थे, व्यवसा स्वार्थ सिद्ध करने का श्रवसर मिल गया घोर सेना वेकाब, हो गई। केंग्रल राजा की येग्यता शीर किंक पर निर्मर रहनेवाले राज्यों में यही बड़ा भारी दोप हो। उसके हटते ही पतन मारम्म हो जाता है। यरावर येसे ही राजा होते जायें, यह सम्भव नहीं है। एक इतिहासकार ने ग्रैक जिया है कि यदि मास्तवर्ष में श्रवसर सरीले ही यादबाह स्वाबर शासन करते, तो श्राज भी श्रीगरेज़ वैसे ही व्यापारी बने होते, जेसे कि वे तब थे।

साल भर के मोतर हो रणजीतिसंह के बेटे खड़िसंह ग्रीर पोते नावनिहाल-सिंह का भी श्रम्त है। गया। नावनिहालसिंह वढा वीर युवक था। सेना पर भी उसका बड़ा प्रभाव था, अकुगान-युद्ध में वही सेनापति था। श्रेगरेजों की नीति की वह राव समझता था। इन दिनों दरशर में दो बड़े बड़े दल थे. एक श्रीर मुख्य सिन्धन-वालिया सरदार थे श्रीर दूसरी श्रीर जम्मू के ध्यान-सिंह, गुला असिंह तथा सुवेतसिंह तीना भाई थे। कुछ दिनो तक सहसिंह की रानी चांदकॅनरि राज्य करती रही। घन्त में जम्मुवालों की विजय हुई थोर शेरसिंह, जो रखत्रीतसिंह का दूसरा लड़का माना जाता था, गही पर विस्लाया गया । इस समय राज्य की ऐसी शोचनीय दशा हो गई थी कि श्रेगरेजों से भी सहायत। मागी गई, पर उन्होंने परस्पर की कलह जारी रहने ही में श्रवना हित देखा थार रखजीतसिंह की मित्रता का कुछ भी ध्यान न करके, हमलेप करने से इनकार कर दिया। सन् १८४३ में शेरसिंह मार जाला गया श्रीर प्रधान सचित्र ध्यानसिंह का भी अन्त हो गया। यह बदा महस्त्राकांची. माहसी, पेत्रव, समसदार धीर नीतिनिषुण सचित्र था । सुवेतसिंह की भी मृत्यु हो गई। तीना भाइया में केंग्ल गुलावसिंह बाक़ी रह गया। इसी साल = वर्ष का यालक दिलीपसिंह गदी पर चिटलाया गया धार उसकी माता रानी किन्दन राज्य का काम देखने लगी।

कहन के लिए तो दिलोपसिंह धार उसके मरदार राज्य करते थे, पर पास्तव में मारी शक्ति सेना के हाथ में थी। स्थानीतसिंह के बाद से इसकी

संख्या बहुत बढ़ गई थी। इसकी कृत्यू में रखने के लिए नावनिहालसिंह श्रीर शेरिसेंह के समय में सेनिकों का वेतन भी बहुत बढ़ा दिया गया था। अब कीई ऐसा वेाग्य सरदार न था. जिसकी श्राज्ञा का सारी सेना पालन करती। हर एक कम्पनी की श्रलग श्रलम पंचायतें बनी हुई थीं। पंचों का निर्वाचन सैनिक ही करते थे, इन्हीं पंचायतों द्वारा कुल सेना का शासन होताथा। कभी कभी यह सब पंचायते' एक साथ मिलकर परामर्श करती थीं श्रीर उनका निश्चय खालसा का निश्चय माना जाता था। इस संगठन से सेना की एकता. जो सफलता के लिए नितान्त घावश्यक है, नष्ट हो गई थी धार कई एक दल वन गये थे, जिन्हें सरदार लोग श्रवने श्रवने पत्त में मिलाने का प्रयत किया करते थे। ऐसी दशा में खालसा की न तो कोई निश्चित नीति थी श्रीर न जटिल प्रश्नीं पर पूरी तरह विचार ही होता था। परन्तु जी सरदार श्रपनी मनमानी करना चाहते थे, उनके मार्ग में इस सेना से बड़ी वाधा पड़ती थी । इन दिनों तेजसिंह प्रधान सेनापति था थार कृटिल लालसिंह वज़ीर था. जिसका महारानी पर बडा प्रभाव था । गुलावसि ह दर ही से यह सब दशा देख रहा था। परन्तु सेना के कारण इन तीनों की दाल न गलने पाती थी, इसी लिए किसी न किसी तरह सेना की शक्ति की नष्ट करके ये तीनों श्रवनी मनमानी करना चाहते थे।

सिर्सों का पहला युद्ध — सिर्का की यह दशा देखकर खंगरेज़ खपनी सीमा पर बरावर सेना बड़ा रहें थे । हार्डिज के समय में इसकी संख्या लग-भग ४१ हज़ार तक पहुँच गई । फ़ीरोज़पुर में एक नई छावनी भी बना दी गई । खँगरेज़ों का कहना था कि यह सब तैयारी केवल खपनी रहा की दिए से की जा रही थी। दूसरी खोर सिर्कों को सब था कि उनके राज्य पर आफ्रमण के लिए यह सब प्रवन्ध हो रहा था। इस भय के कई एक कारण भी थे। खगरेज़ी राज्य के विस्तार का इतिहास उनसे छिवा न था। "ब्राय-रखा" के बार्थ को भी वे अच्छो तरह सममते थे। खगरेज़ां के ध्यावहार से भी उनके इस भय की पुष्टि हो रही थी। खफ़्ग़ान-युद्ध में सहायता देने का बद्दला, शाहराजा को पेशावर छीनने के लिए उस्साहत करने में दिया गया या। सत्तवज्ञ नदी के इस पार के इन्द्र राज्यों का ग्रॅमरेज़ों ने अपने अधीन मान जिया था। इन्द्र सिल सैनिक लाहीर जाने के लिए फ़ीरेज़्युर के निकट सत्तलज्ञ नदी पार करके श्रंगरेज़ी राज्य में आ नवे थे। यह बिना श्राज्ञा के "सीमील्लेवन" समाकर उनपर गोली चलाने की आज़ा दे दी गई थी। इसी सर इन्द्र सिताही लुटेरों के पकड़ने के लिए सिन्ध चले नाये थे। इस पर सा चालसे निपयर ने उधर की सीना पर सेना एकत्र करना आरम्भ कर दिया था। सिलों की यह मुलतान की तरफ़ से चढ़ाई करने की चाल दिख्लाई पड़ रही थी। इस परस्पर अधिलात की तरफ़ से चढ़ाई करने की चाल दिख्लाई पड़ रही थी। इस परस्पर अधिलात की स्थित में तेजीसेंद्र, लालिंसेंद्र और गुलाविंस्त की अपना उदेश्य सिद्ध करने का अच्छा श्रवमर मिल गया। वीरता और देशमिक सिलों के स्वाभाविक गुण है। इन दोनों को पूरी तरह उन्हेजित करके जब सेनिकों से वूँद्रा पदा कि क्या से खालता पर कितिभी का श्रीपकार सहन कर सर्में के स्वाभाविक गुण है। इन दोनों को पूरी तरह उन्हेजित करके जब सेनिकों, तब सबने एक स्वर से उनके दिया कि जीते जी गोविन्दासिंद्र का राज्य नष्टर न होने देंगे और श्रोगों पर स्वर्थ आक्रमण करके उनके पासक देंगे। महाराजा राज्योतिसिंद्र की समाधि पर यह निश्चय करके दिसम्बर सन् १८४५ में सिल सेना सतज्ञ नदी पाद करके लिएंट इस्ट श्री स्वर्थ मा सिल सेना सतज्ञ नदी पाद कर के लिएंट इसे ह्या दरी।

इस पर गर्नमेर-जनरल हार्डिज ने भी युद्ध की धीपणा कर दी थीर सन-लज नदी के इस पार के राज्यों को खंगरेज़ी राज्य में मिला लेने की श्राझा दे दी। सिल-इतिहास के लेलक किने प्रम का कहना है कि सम्बि की शतों की तोड़कर युद्ध का प्रारम्भ पदले सिला ने किया, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु साथ ही साथ यह भी मानना पट्टेग कि कई वर्षों से खँगरेज़ जिल नीति का खनुतरण कर रहे थे, उससे भी शानित ख्यापिन रहने की खपिक सम्भावना नहीं थी। इसलिए उस युद्ध के सम्बन्द में, जिसकों वे मुख्द समम्मते थे, जिलही वे प्रतीचा कर रहे थे बीर जिलसे वे जानते थे कि उन्हीं की युद्धि होती, वे सर्वथा निदींण नहीं कहे जा सकते।

१ कनियम, दिस्ट्री ऑक दि सिख, स० गैरेट, ए० १७५-८ ।

२ वहाँ ए० २८६-८७।

मुद्की श्रीर फीरोज़श्चहर—श्रेंगरेज़ों को इस समय तक सिसों की बीरता का पता न था। वे समझे बैठे थे कि बात की बात में वे उनकी परास्त कर देंगे। यद्यपि युद्ध में श्रेंगरेज़ों ही की विजय हुई, पर बनका यह अम शीघ्र ही दूर हो गया । ताव १८ दिसम्बर की सुद्की नामक स्थान पर पहली लड़ाई हुई। लालसिंह जो सेना का श्रध्यन्न बनकर श्राया था, र्थंगरेर्ज़ा से पहले ही से मिला था। वह युद्ध के समय पर मैदान से हट गया। प्रधान सेनापति तेजसिंह की भी वही दशा थी। परिणाम यह हुचा कि सिखों की मैदान छोड़ना पड़ा। ता० २९ दिसम्बर की फ़ीराज़शहर में दूसरी लड़ाई हुई। इसमें अंगरेज़ों के खनके छूट गये। गोला बारुद समाप्त हो गई, वे फ़ीराज़पुर की तरफ हटने ही वाले थे कि इतने में तेजसिंह स्वयं पीछे इट गया। इस लड़ाई में बहुत से थंगरेज़ अफ़-सर मारे गये, परन्तु सिल सेना फिर सतलज के उस पार चली गई। जनवरी सन् १८४६ में लुधियाना के निकट एक दल ने श्रीगरेज़ों पर फिर श्राकमय किया। श्रंगरेज सिवाहियों ने इसकेर रोका श्रवश्य, पर वे इतने धके हुए थे थोर उनका साहस इतना टूटा हुआ था कि चे पीछे हटने लगे। इतने पर भी सिखों ने उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि ''वे विना ऐसे नेता के थे, जो श्रमहेजों के। पराजित देखना चाहता हो।" इस श्रवसर पर बहुत सा लुट का माल सिलों के द्वाय प्राया थीर धँगरेज़ों के बहुत से सिपाड़ी भी गिरफ़्तार हुए। इससे सिखां की हिम्मत बढ़ गई।

अस्तिवाल और सीचरावँ—इस समय तक गुलाविसंह जामू से ही यह रंग देल रहा था। अब वह भी लाहीर व्यावर सेना के और बड़ावा देने लगा, पर स्वयं राज्वेत्र में जाने का अवसर बड़ी चतुरता से टालता रहा। जनवरी सत् १ स्थ्ये के अन्त में सिल सेना कि सत्तवल पार करेले था गई, पर अलीवाल के युद्ध में इसकी फिर हारना पड़ा। इस पर गुलाविसंह ने सिल्य की बातवील प्रारम्भ कर ही और वीगतों से मिड़न के लिए सेना के भी युर-स्वतं कहा। परन्तु अब गवनीर-जनरल ने लाहोर पर विजय-पताक फहराना निरिच्य कर लिया था, इसलिए यह सित्य सेना के तोड़ देने की

शर्त चाइता था। यद यात गुलाशिसंद की शक्ति के शाहर थी। इसलिए उसकी राय से यह तय पाया कि "अंगरेंब सिख सेना पर आक्रमण करें। हार होने पर दररार उसका साथ खेड़ दें, सतला पर कोई शेक टोक न की जाय और विजेताओं के लिए राजधानी का मार्ग खुला खेड़ दिया जाय।" इति-हासकार किनेंधम के शब्दों में "इस चतुर नीति श्रीर निर्वाजन विश्वासवात की बता में सीराशंक गुसद हुषा"।

लब्ने के लिए सेनि हों के हृदय में साहस था, अवाजों में यल था, केवल एक न्या की कमी थी, जो सबके लोग दिलाकर हर एक वात का ठीक ठीक प्रवन्ध कर सकता। पहले ही बार में तेनसिंह भाग निकला, केवल वृद्ध स्वामिसेंह सेना की ललकारता हुआ। रखलेन में डटा रहा, जहाँ लज्दों लज्दों वह सारा गया। मनजूर होकर सिल सेना पीछे हटने लगी। उपर सतल लज नदी का यांच हुटा हुआ। या, इस पर चहुत से सिपाही पट्टी में कृद पटें। ऐसी द्या में भी उन पर गोलावारी की गई। थोड़े ही समय में नदी रक्त से लाल हो गई पर पुर सेनिक ने भी गर्म की निया नहीं मंगी। इस तरह सिदों का पहला युद्ध समास हुआ।। इसमें नितन जैंगरेज अफ़सर मारे गये, उतने किसी युद्ध में काम न आये थे।

लाहीर की सन्धि—व्यवरेज़ी सेना ने सतलज नदी पार करके कस्र के किले पर व्यविकार कर लिया। गुलाविसेंह भी युवक दिलीप को साथ क्षेकर क्षा गया। लाहोर पहुँचकर ता० र मार्च की सन्धि हो गई। सतलज क्षार व्यात निदये। के यीच की भूमि सिखों से ले ली गई, डेड करोड़ रुपया इंड भी माँगा गया क्षार सेना की संख्या घटा दी गई। युद्ध में जिन तोषों

र कर्नियम, हिस्दो, पु० ३०९। इस रष्ट बात को लिखने के कारण वर्नियम 'पोलिटिकल विभाग' से इस दिया गया और पनाब से भूपाल बरल दिया गया। यह आठ वर्ष वक्त पनाब स रहा था, इन लडाहवीं में भी मीजूर था। उसला कहना था कि मैंने पूरी बॉब करके ऐसा लिखा है।

से काम जिया गया था, वे भी छीन ली गईं। गुलावसिंह जम्मू वा स्व<sup>तंत्र</sup> महाराजा मान लिया गया। जालसिंह वज़ीर बनाया गया ग्रीर साल भर



गुलाबसिंह

के लिए कुछ धंगरेज़ी सेना लाहोर में छोड़ दी गई। दंड का हपया वसूल न होने पर हज़ारा थीर काश्मीर के इलाक़े ले लिये गये श्रीर ३१ लाख रुपये में काश्मीर गुलाब-सिंह के हाथ बेंच दिया गया। सन्धिमे यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि "प्रिटिश सरकार लाहे।र राज्य के शासन में किसी प्रकार का इस्तच्चेप न करेगी।''

श्रार्थिक तथा सैनिक कठिना-हुयों के कारण पंजाब का श्रॅगरेज़ी राज्य में मिलाया जाना उचित न समभागयाः। उस समय इसका राजनैतिक प्रभाव भी श्रव्हा नहीं

पढ़ता, इसका भी ध्यान रखा गया। इसी लिए राज्य का बहुत सा भाग लेकर, सेना घटाकर श्रीर गुलावसिंह की स्वतंत्र बनाकर खालसा पंगुवना दिया गया। काश्मीर की भी रचा का कोई उपाय न था, रुपये की बड़ी ब्रावरयकता थी, इसी लिए वह भी गुलायसिंह की दिया गया। इस मनेतरम देश की इस तरह दे देने के लिए बाद में श्रीगरेज़ों को वड़ा पछतावा हथा। वाश्मीर पर अधिकार करने में गुलावसिंह की कुछ कठिनाई हुई। र्कागड़ा कोट भी बिना तोपों का भय दिखलाये हुए खंगरेजों की न मिला। इसके लिए लालसिंह दोषी टहराया गया । उसकी जागीर छीन ली गई थ्रीर वह केंद्र करके ग्रंगरेज़ी राज्य में भेज दिया गया। विश्वासघात का यही पत होता है। ता॰ १६ दिसम्बर सन् १८४६ में लाहे।र दरवार के वहने पर दूसरी

सिन्ध की गई। महारानी के सब श्रिषकार छीन लिये गये श्रीर उसकी देव लाप रुपया साल की पेंग्रन दी गई। लाहेार दरवार में श्रापेत्र रेत्रोडेंट रख दिया गया, जिसको "सब विभागों के संवालन करने के पूरे श्रिपेकार" दे दिये गये। उसकी निगरानी में काम करने के लिए श्राट सर-दारों की पुक कैंसिल बना दी गई। सुर्प सुक्य गर्दों में श्रीगरेत्री होना रख दी गई श्रीर उसके सूर्य के लिए दरवार से २२ लाख रुपया साल लेना निरिचत हुशा। दिलीपसिंह के व्याविम होने तक श्राट वर्ष के लिए यह प्रथम किया गया। श्रीगरेंग्रीन इस वात का विरवास दिलाया कि वे राज्य में "शानित स्थापित रात्री" का प्रयाक करेंगे श्रीर "जनता के भावों तथा राष्ट्रीय संस्थाश्राँ" का वरावर स्थान रखेंगे।

हार्डिज का शासन— युद में लगे रहने पर भी हार्डिज ने शासन का श्रन्छा प्रवन्ध किया। वली के समय में रेल की पेमायश शुरू की गई श्रीर गगा-नहर का काम ज़ोरों से चलाया गया। देशी राज्यों की सती-प्रधा यन्द्र करने के लिए कहा गया श्रीर जंगलियों में 'गरवलि' रीकने का भी पूरा प्रजन्म किया गया। नसक पर महमूल कम कर दिया गया। रविवार को तातील मनाने का भी नियम बनाया गया। पृत्व कम करने के लिए सेना की संस्था भी कुछ घटा दो गई। सिस्तों पर विजय पाने के लिए बसको लार्ड की वचाधि दो गई। जनवरी मन् १८४० में वह इंग्लेंड वापस चला गया। खलते समय बसका विश्वास था कि "सात वर्ष तक मास्तवर्ष में फिर चन्द्रक चलाने की शावरयकता न पदेशी।"

## परिच्छेद १२

## साम्राज्य की पूर्ति

लाई डलहीज़ी--जनवरी सन् १८४८ म लाई उलहीजो यवनैर-जनरल होकर कलकत्ता पहुँचा। इस समय इसकी थ्रवस्था केवल ३५ वर्ष



की थी। इसनी कम खपस्था में के हैं भी गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त न किया गया था। पालांमर में यह दो वर्ष तक पेतर्ड अप के ट्रेड अप के ट्रेड

पजाय में ख्रशान्ति— लार्ड हार्डिज ने सर हेनरी लारेंस के लाहेर स्टबार म रेजीडेंट बनाया

**उत्तहो**जी

था। वह सिखा के साथ सहानुभूति रसता था श्रीर बडी चतुरता से श्रवना काम निकाबता था। उसके समय म प्रजा की दशा सुधारने का भी प्रयत किया गया था। सिखों के श्रीभमानी सभाव के। वह श्रव्ही तरह सममता था श्रीर सदा नीति से काम खेता था। स्वास्थ्य टीक न होने के कारण यह छुट्टी लेकर लार्ड हार्डिज के साथ ही देंग्लैंड चला गया थार उसकी जगह पर करी रेज़ीडेंट बनाया गया। इसने सब बगह आगरेज अफ़्सर भर दिये, जो हर एक काम में अपनी मनमानी करने लगे। कर्नल स्लीमैन की भय था कि इसका परिणाम बही होगा, जो कागुल में हुआ था। परन्तु उसकी इस बात पर कुड भी ध्वान नहीं दिया गया। इस तरह के हस्त्रेण से सिखों में बड़ा असन्तोप फेंबने लगा। अंगरेज अफ़्सरों ने गुसलमानो की शुरानी यातों का समाण दिखाकर सिखों के बहु असन्तोप फेंबने लगा। अंगरेज अफ़्सरों ने गुसलमानो की स्था। परान्य स्थाप दिखाकर सिखों के बहु अकुता पर की तरफ़ बहुत से गुसलमान विगड पड़े और नाजिम झुरसिह को ग्रासन करना असमन हो गया। ये सन वार्ते सिखों के असज़ हो रही थीं और धीरे अग्रान्ति की आग सुलग रही थी।

मुल्तान का विद्रोह—रचजीवसिंह के समय में साववमाल मुल-तान का दीपान था। उसने नहरें तोदवाकर वहां के बहुत से रेगिस्तान के हरा भरा बना दिया था। उसके बाद मूलराज दीवान बनाया गया। इस यासर पर उससे एक करोड़ रपया नज़राना थोर कुल विद्युला दिसाय माराा गया। इन सय वातों से तंग श्राकर मुलराज न वपने पद से इस्वीमृत दे देने का विवार प्रकट किया। इस पर दो ग्रेगरेज बफ़्तरों के साथ एक सित्र सरदार नया दीवान बनाकर मेंजा क्या। मूलराज ने मुलतान उसके हवाले कर दिया, पर कुल सिवाही विगद गये थार उन्होंन खेगरेज बफ़्सरों के मार जाता। मुलतान की सेना घटा देन का नये दीवान की उदम हुया था। सिवाहियों के विगदन का, बहुत सम्मव है, यही कारण रहा हो। प्रपत्ती वचत का कोई उपाय न देवकर श्रीर सिवाहियों के दवा में पढ़कर मूलरान ने भी विद्रोह कर दिया। धर्मित कारों सेना पहुँच जाती, तो यह विद्रोह राग्न हो जाता, श्योंकि मूलरान के पास खियह सेना भी, पर होस

१ प ॥ व पेपस, सन् १८४९, ५० ३०२। २ ५३वई, प १यर ऑन दि पतान फ़ाटियर, जि० २. १० ५१।

नहीं किया गया। कहा गया कि गरमी थीर वरसात में युद्ध हेदना ठीव न होगा थीर इसके शान्त करने का भार लाहेर दरवार पर ही छोड़ दिया गया। सर हेनरी लारेंस की राय में ऐसा जान पढ़ता था कि सरदी में लाई उल-होज़ी अपनी श्रथ्यवता में भारी शिकार करने का विचार कर रहा था।

सिखों का दूसरा युद्ध---मूजराज की सहायता करने का श्रपाध महारानी पर लगाया गया श्रीर वह पंजाब से हटाकर बनारस भेज दी गई। सब सिख उसको 'माता' करके मानते थे। श्रमियोग चलाकर उसका ग्रप-राध सिद्ध नहीं किया गया । केवल रेज़ीडेंट के कहने ही पर वह पंजाब से निकाल दी गई। खुत्रसिंह की लड़की से महाराजा दिलीपसिंह के विवाह की बातचीत थी, उसमें भी बहुत सी श्रदृश्वों डाली गईं। इन सब बातों से सिखों में बड़ी उत्तेजना फैल गई। कर्नल स्वीमैन विखता है कि जिस तरह पंजाब का शासन किया जा रहा था, उससे यही प्रतीत हो रहा था कि दिलीपसिंह की, बालिग होने पर, राज्य लीटालने का विचार नहीं था। मजराज से मुलतान लेने के लिए दो खँगरेज बकुसरों के भेजने से सिखों का यह सन्देह थीर भी पका हो गया । दूसरी थीर हज़ारा में छत्रसिंह की रहना मुश्किल कर दिया गया। कप्तान ऐवट उसके हर एक काम में वाधा डालता था। श्राज्ञा न मानने के कारण उसके तोपलाने का एक श्रमरीकन श्रफ सर सार डाला गया । रेज़ीडेंट की राय में इसमें छुत्रसिंह का कोई देाप न धा। १ परन्त तब भी उसकी जागीर ज़ब्त करने का हुरम हो गया। इस पर उसका लड़का शेरसिंह, जिसकी श्रध्यचता में सिख सेना मृतराज के विरुद्ध भेजी गई थी. बिगढ़ गया। मुखतान की दुर्घटना का समाचार मिखते ही लाई उलहोती ने आवेश में आकर कह दिया था कि "यदि हमारे शत्र युद चाहते हैं, तो अन्हें अच्छी तरह युद्ध करना पड़ेगा ।"

चिलियानवाला और गुजरात--वेशवर के लावच से अफ़्ग़ा-निस्तान के अमोर दोस्तमुहम्मद न भी सिस्तो का साथ देना स्वीकार कर

१ पत्राव पेपूर्व, सन् १८४९, ५० ३१६।

लिया। उसकी सहायता से घुत्रसिंह घटक चीनकर लाहोर की तरफ़ बढ़ने लगा। मुलतान से ग्रेरसिंह भी उसी थ्रीर थ्रा रहा था। ऐसी दशा में थ्रान रेज़ों ने मुखतान का घेरा छेड़कर ग्रेरसिंह का पीझा किया। ता० ९३ जनवरी सन् १०४६ के चितियानवाला में दोनों सेनाथों का सामना हुआ। इसमें बढ़त से थ्रारेज अफ़्सर मारे गर्य थ्रीर उनकी घर तीप छीन ली गई। तिलों का भी बहुत दुक्सान हुआ, पर अन्त में दोनों दलों ने अपनी विजय मानी। सबरे लार्ड उलहीज़ी की राय में थ्रारेज़ों की विजय केवल दिखलाने भर की थी, वास्तव में उनकी दया बढ़ी नाजुक हो रही थी। वह सु सु क समाचार इंग्लंड पुर्वेचन पर लार्ड गफ़ को सेनायित के पद से हराने की आजा दे दी गई। परन्तु नये सेनायित के पद से हराने की आजा दे पहले ही तही गी वह से स्वान की स्वान के पहले ही तही हो परन्तु नये सेनायित कियति के पद से हराने की अपने के पहले ही ता। २१ फ़रवरी की गुजरात की लड़ाई में उसने सिखाँ का धन्त कर दिया।

मुजतान इसके पहले ही धेवरेलों के हाथ में श्रा गया था, इस ध्यसर पर उनकी कुल सेना एकत्रित थी। द्वानिसंह के श्रा जाने से सिख सेना की भी सच्या पड़ गई थी। दोनों में यमासान युद्ध हुधा। कुछ़ काल तक वेदय गोलायारी हुईं। उलहोज़ी के शब्दों में सिख "सिंहों की तरह लड़ें" पर धन्त में श्रेगरेज़ी तेगों के सामने उनके। हार माननी पड़ी। ता० १२ मार्च के राज्वविद्ध में सिख सरदारों ने हथियार उाल दिये। इस ध्यसर पर एक गुद्ध सरदार ने श्रांसों में श्रांसू भरकर श्रीक कहा कि "श्राज स्वजीतिह मर गया।"

प्जावपत्न--अयास सन् १०४६ में ही इसहीज़ी ने यह साय कृषम कर सी बी कि बिना सित्यों की शक्त नष्ट किये हुए और बंजाब के जिटिस राज्य में मिलापे हुए, शान्ति स्थापित नहीं हो सकसी। उसका विश्वास था कि सित्यों के साथ कभी नित्रता नहीं रह सकसी। हुँखेंड सरकार का मत था कि पंजाब की "शर्थानता पूरी होनी चाहिए, पर यदि

१ उल्हीबी, प्रार्वेट लेटसं, सन नेयर्ड, प्रवास्त्र

सम्भव हो तो उसका नाम न होना चाहिए।" लार्ड उलहीज़ी को "देशी शासन के तत्त्व को छोड़कर केवल छावा की रवा करना" पमन्द न था। पंजाब उसके हाथ में या गया था, या वह उसकी छोड़ न सकताथा। हेनरी लार्रेस इस ज़वरदस्ती के विरुद्ध था, पर उसकी कीन मुननेवाला था? ता० २६ मार्च को घोषप्या निरुत्त गई कि "पंजाब राज्य का यस्त हो गया, या थीर थामे के लिए, महाराजा दिलीपसिंह की कुल भूमि भारतवर्ष में विदिश साझाज्य का एक भाग हो गई।"

दिलीपिसिह इस समय भी महाराजा था । इस तरह की घोषणा का गवर्नर-जनरल को कोई अधिकार न था । इस किताई को दूर करने के लिए एक सिन्धिय पर १३ वर्ष के बालक दिजीपिसिंह भीर कीसिल के सहस्वों के हस्ताचर करा लिये गये । इसके अनुसार महाराजा ने खपने तथा अपने वारिसो के पंजाय राज्य पर सब अधिकार होड़ दिये । राज्य की जितनी सम्यविधी, वह सब लड़ाई के कृत्वें में जुन्त कर ली गई। सुप्रसिद्ध कोहनूर हीं। भी, जो लाई उलहोड़ों की राय में "विजय का चिन्ह" था, छीनकर र्रेंग्लंड के राजमुक्त के सुरोगिसत करने के लिए, रानी विक्टोरिया को भेज दिया गया।

पहले युद्ध के समय पर ही यदि एंजाब श्रेगरेज़ी राज्य में मिला लिया गया होता, तो विरोप श्रायित नहीं की जा तकती थी, क्योंकि कारण चादे जो छुद रहें हाँ पहले श्राक्तमण सिसों ही ने किया था श्रीर युद्ध में उनकी पूरी हार भी हुई थी। परन्त जब ऐसा नहीं किया गया। उलटे ता० १६ दिसम्बर सर् १८५६ की सिन्य में "सहाराजा दिलीपसिंह की नायालिगी में राण करि श्रीर शासन चलाने" का चचन दिया गया। ता० २० श्रायत सर् १८५० की धोपया में गवनेर-जनरल लार्ड हार्टिज ने विश्वास दिलाया कि वह बालक दिलीप की "रहत श्रीर यिखा के लिए पिता की तरह चिनितत" है। पंजाब राज्य की "रहत श्रीर शासित" तथा "महाराजा श्रीर दसके मंदिय के मान" ला उसे वरावर प्यान है। इस तरह दिलीपसिंह की संस्कृता का का मा महंच किया गया । मुलात और श्रीसिंह के विद्रोह श्रीर श्रोरोजों के ही उत्तिव्य करते पर हुए थे। यदि ऐसा न भी हो, तब भी लाहोर द्वरवार का जनते

सम्बन्ध न था थोर उसने उनके द्वाने का भी प्रयस्त किया था। संरचक की हैसियत से इन विद्रोही को शान्त करना ब्रिटिश सरकार का कर्तव्य था। ध्रारेज़ी सेना के पंजाब पहुँचने पर ता ० म नवस्य सन् १ मध्य के घोषणा-पत्र से यह कहा भी गथा था कि "विद्रोहिंगों को दंउ देने" और लाहोर दरशार के "विद्रह शक्त उटानेवांनों को द्वाने" के लिए इस पंजाब में शाये हैं। प्रमन्त तब भी अन्त में दिलीपसिंह निकाल दिया गया, उसके राज्य पर अधिकार कर लिया गया। लडलो लिखता है। कि इस तरह सय कुछ अथहरण करके दिलीपसिंह की "रवा" की गई। ध

लाई उलहीजी ने इस सम्बन्ध में श्रपनी नीति का वडे लोरें। से समर्थन किया है। वह संचालकों की लिखता है कि लाहोर दरवार ने पिछली सन्धि की शर्ती का पालन नहीं किया था। सैनिक खुर्च के लिए २२ लाख रुपया साल तय हुआ था, जिसमें से "एक रूपया तक" नहीं दिया गया था। विद्रोहों के दवाने का भी कोई प्रयत नहीं किया गया था। ये विद्रोह लाहोर दरवार के विरुद्ध न थे. पर वास्तव में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध थे। ''ब्रिटिश शक्ति का नारा'' सिखों ने निश्चित कर लिया था। उनकी स्वतंत्रता से सारे देश के। भय था। ऐसी दशा से मैंन जो कुछ किया, ''राज्य के प्रति श्रपना कर्तेन्य समम्बद शुद्ध चित्त से किया।" उसके न्यायसंगत तथा श्रावश्यक होने में सुके ज़रा भी सन्देह नहीं है । हवांस वेल की राय में यह समर्थन "नैतिक दृष्टि से तुच्छु" थीर उस उदार राष्ट्र के खिए, जी "भारत तथा पूर्व के सामने आदर्श रखने का दावा करता है, सर्पंचा अवेग्य है।" उसने सप्तमाण सिद्ध किया है कि सैनिक ख़र्च के हिसान में १२४६६२७ स्पया जाग किया गया था। विद्रोहों में श्रविकांश सिप्त सरदार शामिल न थे श्रीत लाहोर दरवार ने यधाशक्ति उनके दवाने का प्रयत्न किया था। श्रन्तिम त्मन्धिपत्र पर कैंसिल के मेन्यरों की डरा धमकाकर हस्ताचर कराये

१ छडलो, मिटिश श्रद्धिगा, जिन २, ५० १६६ ।

२ अर्नास्ड, डलही पीच ऐडमिनिस्ट्रान, जि॰ १, ए० २०५-१।

गये थे। लार्ड उल्हीज़ी का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की चृद्धि चाँर शार्थिक लाभ था।

याजक दिलीपसिंह श्रपने कुटुन्यियों श्रीर देशवासिये। से श्रजा करके एक श्रेगरेज़ की निगरानी में फ़तहगढ़ में रख दिया गया, जिसका फल यह



कैदी मूलराज

हुया कि यह थोडे ही समय में ईसाई हो यथा थीर इँखेंड चला गया। वहां से वह फिर कभी स्वदेश न देहिने पाया। इँखेंड मे उसके वराज थल भी मीजुद हे। धंगरेंजों के खलाचार से पीढ़ित हो-कर उसकी माला चुलाराकु से भाग-कर निपाल चली गई। उसका बहुत सा जेयर जटन कर लिया गया थीर पँरान बन्द कर दी गई। दीवान मूलराज की फीसी का हुकम हुआ। बार्ड उसहींजी उसकी 'कालेपानी' भीजा चाहता था, जिसका जसे ''मृज्यु से भी बड़कर भय'' था। परन्तु गवर्नर-जनस्ल

की यह इच्छा पूर्ण होने के पहले ही सूलराज का खन्त हो गया। खेंगरेज कैदिया का सिख सरदारों के हाय से खुडाना था, इसलिए पहले उनके साप द्वा का वर्ताव करने का वचन दिया गया, पर जब खेंगरेज कैदी छूट धाये, तव

१ इबास बल, अनेन्सेशन ऑफ दि प्रवाद ।

२ इस अवसर पर लाड डलहीजो ने दिनीपसिंह को एक नाहीबल मेंट की, जिस पर लिखा हुआ था कि इस पवित्र ग्रन्थ में उसको ओ कुछ निलेगा, वह दुनियों के राज्यों से कहीं बढ़कर है। दिलीपसिंह पेंड दि गवन्मेंट, सन् १८८४, ५० ८५।

सरदारों पर बहुत से अपराध जगाये गये और वे सबके सब इलाहाबाद भेज दिये गये। इस तरह रखजीतसिंह के, जिसने अंगरेज़ों का बराबर साथ दिया था, राज्य और बंश का भारतवर्ष में अन्त हो गया।

न्या प्रवन्य—हेनरी लारेंस की उदार नीति से डल होज़ी चिट्टा हुया था। बीर यनुश्रों के प्रति उसकी सहानुमृति उसहीज़ी को पसन्द न थी। इसी किए पंजाब का सासन हेनरी लारेंस को न दिया गया। उसके लिए चार सदस्यों का एक वोर्ड बनाया गया, जिसके निरीचण का काम गर्नर-जनरल ने स्वयं अपने हाथ में रखा। सबसे पहले "हिमेशार छोन-कर जनता की युद्धम्द्रनि द्वा दी गई।" सालसा दल तोड़ दिया गया और महुत से सिवाही, दूसरें भी स्वतंत्रता अवहरण करने के लिए, अगरेजी सेना में भाती कर लिवे गये। विद्रोही मरदारों की जागीरें द्वीनंत्र रन्हें हर साहं से द्वा दिया गया। इन उपाये हुता देश दिया गया। इन उपाये हुता से जागीरें हो नेत तीन ही वर्ष में यह कहने का प्रयम्द निला कि "हाल में मिलाये हुए राज्य में जैसी पूर्ण शान्ति है, भारतवर्ष के प्रम्म किसी भाग में नहीं है।"

कुल पंजाय बहुत से ज़िला में बाँट दिया गया, जिनमें धगरेज़ कमिश्वर रख्न दिये गये। इनमें बहुत से सैनिक अफ़्सर थे। इनको न्याय के सब अधिकार दे दिये गये। कार दे दिये गये। यहां उगाल के क़ानून क़ायदे बारी नहीं किये गये। मजिस्ट टों के देश के रीति-रिवाजों का प्यान रतवर न्याय करने की खतं-प्रवा दे दी गई। यहुत में कर उठा दिये गये गरे रीती की उनति के लिए नहीं का प्रवन्ध किया गया। ज्यापार की ग्रीर भी प्यान दिया गया और कई एक सब्कें यनवाई गई। सन् १८२४ में विद्यानियात स्थापित किया गया और बारिन्स के शिवा के लिए थोड़े से स्कुल खोले गये।

सन् १६२३ में बोर्ड तीड़ दिया गया श्रोर हेनरी लारेंस का भाई जान लारेंस, जो प्राय. लाई उलहीजी से सहमत रहता था, पंजाय का चीफ़ क्मि-श्वर यना दिया गया। डान्ति स्थापित रचने के लिए ४० इज़ार सेना रख दो गई। पश्चिमानर सीमा पर, जो श्रव सिन्य नदी पार कर गई थी, रखा का पुरा प्रमन्य कर दिया गया। लाई उलहीजी का यह "ध्यारा प्रान्त" था। इयमें उसने जुन-जुनकर योग्य श्रफ़्सरों के बासन करने के लिए रखा था। इसमें सन्देह नहीं कि पंजाब में शान्ति स्थापित हो गई, खेती तथा व्यापार की उन्नति हुई, न्याय की दशा सुघर गई श्रार शिचा का प्रचार हुआ। पर साथ ही साथ उसका सचा जीवन नष्ट हो गया।

वर्मा का दूसरा युद्ध-पिढ्ढली सिन्ध से आवा दरवार में आरोज़ रेड़ी डेंट रखना निश्चित हुआ था आर वर्मी सरकार ने अगरेज़ व्यावारियों के सब तरह की सुविवाएँ रेने का भी वचन दिया था। परन्तु वहाँ रेज़ी डेंट की मनमानी न चल पाती थी, इसिंढिए सन् १८४० के बाद से कोई रेज़ी डेंट नियुक्त नहीं किया गया था। अब रंगृत से अगरेज़ व्यावारियों पर अथाचार की विकायतें आने लार्ग। अंगरेज़ा की ही प्रजा के आदमिया हारा अथिया लाने पर रंगृत के वर्मी गवर्नर ने दो व्यावारी जहाज़ों के कक्षानों को कुछ दिन तक नियारानी में रखकर जन पर ह सा रचया सुरसाना कर दिया। वर्मी सरकार का वह बढ़ा भारी अन्वाय माना गया और हज़ार हरजाना वस्तुल करने के जिल् तीन जंगी जहाज़ों के साथ जहाज़ी सेना का एक अक्रम में विवाय गया। यर्मी सरकेर जा वह बढ़ी से साथ जहाज़ी सेना का एक अक्रम में विवाय गया। यर्मी स्वतंत्र राज्य था, विदिश प्रजा के अभियेगा लाने पर ही कप्तानों को दंड दिया गया था, समफोल से मामला तव हो सकता था, फिर जंगी अफ़सरों की, जो लार्ड बढ़ीज़ों के शब्दों में बातचीत ही में ''असक'' उटते थे, भेजने की क्या आवस्वस्वता थी ?

श्रॅगरेज़ों के कहने पर वर्मी सरकार ने रंगून के उस गवर्नर के, जिसने दंड दिया था, हटा दिया श्रीत एक नया गवर्नर भेजा। उससे भी श्रॅगरेज़ों की न पटी। एक दिन यह सो रहा था, इसलिए उसके पहरेदारों ने श्रेगरेज अक्सरों को मुलाकृत करन से कुळू काल के लिए पूप मे रोक लिया। यह श्रुपमान श्रेगरेज़ श्रमुसर सहन न कर सके। उन्होंने वर्मी सरकार का एक जहाज़ पकड़ लिया श्रोर निर्देश के मार्ग को रोकने की श्राचा दे दी। यह मुला की गई, इसके। उल्लेखने ने भी मारा है। पर तथ भी उसने पर्मा के राजा को एक बद्दा कट्टा पन लिख दिया, जिसमें बहुत सा हरजाना मांगा गया, मामुी मांगने के लिए कट्टा गया श्रोर युद्ध की धमकी दी गई। भी गई। त्राफ़ कंट्रोल' के सभावति की ताय में भी पत्र की भाषा यही तीव थी। पर डबर-हैं।जो का मत था कि हिन्दुस्तानी ताजा और खासकर वर्मा के शासक सीधी सीधी बात से ठीक नहीं रहते। है इस पत्र के उत्तर की बिना प्रतीचा किये हुए ही युद्ध करना निश्चित कर खिया गया।

वर्मा में युद्ध की कोई तैयारी न थी, यहाँ पहले ही से सब प्रथम्थ था। त्रात की त्रात में श्रमरेज़ी सेनाएँ वर्मा पहुँच गईं । मर्तवान पर श्रधिकार कर खिया गया, रंगून का मन्दिर भी छीन जिया गया थीर थंगरेज़ी सेना प्रेम तक पहुँच गई। वर्भी दरबार सन्धि करने के लिए राजी न था। इस पर कुल दिल्ली बर्मा अर्थात् पीगू प्रान्त अंगरेको राज्य में मिला लिया गया। इंग्लेंड-सरकार कल बर्मा के फिक्र में थी, पर उलहोत्ती की राय में इसके लिए समय नहीं श्राया था। इस प्रान्त के निकल जाने से बर्मिया के हाथ से समुद्र-तट जाता रहा, कुमारी अन्तरीप से लेकर मलाया प्रायद्वीप तक बगाल की लाड़ी के कुल तट पर खँगरेज़ों का श्रधिकार ही गया। सन् १८४२ के शन्त में लार्ड उलहोज़ी लिखता है कि ''केवल ईरवर जानता है कि युद्ध की ग्रावश्यकता की दूर करने की मेरी कितनी प्रवल इच्छा थी।" परन्तु घटनायो से इसका समर्थन नहीं होता। इँग्लैंड के लोकप्रिय नेता काबडन ने इस युद्ध की पील श्रव्छी तरह खोली है। वसका पूछना था कि हो धॅगरेजों के थएमान के लिए युद्ध में भारत का खुज़ाना क्या लुटाया गया ? इससे भारत की निर्धन प्रजा का क्या लाभ हुआ ? एक इज़ार रुपये से दस लाख तक हरजाना मांगना कहाँ तक उचित था १ लाउँ उलहोजी का कहना था कि जब पीगू से आमदनी होने लगेगो, तब बिटिश राष्ट्र इन सब वाते। कां भज जायगा । र

१ छोवार्नर, उठहाैचो, जि० १, ५० ४२१।

२ कावडन, हाऊ वार्स आर गाट अप इन इंडिया ?

३ मार्शमैन, इस्ट्रा ऑफ शब्देया, नि० ३, ५० ३७५।

पीमू की शासन—पनाय की तरह पीमू छीनने के भी वाकावरा यनाने के लिए वर्मी दरवार से सिन्ध करने का प्रयत्न किया गया, पर सफला म हुई। नर्मी राजदूत कलकता द्वारों। उनका कहना या कि विद शास्ति स्थापित करना है, तो जीता हुआ देंग लीटा देना चाहिए। इसके उत्तर में कहा गया कि "जर तक सूर्य में प्रकाश है ऐसा नहीं किया जायमा, युद्ध का देगा वर्मिया के मध्ये है।" ध्यारेजी दूत खावा भी भेने गये, पर कुछ तत्त्व न निकला। पूक लाभ खनस्य हुखा, दरवार की बहुत सी वातों का पता लग गया छोर कई एक धम्मतर भी धपन पत्त में मिला लिये गये। रमूत पीमू की राजधानी यनाया पत्ता छोर वहा भी पंजाय की तरह शातन का प्रवन्त किया गया। लाहै उनहीं जो स्थां वहा चार वार ना गया। पीमू पर खिन्कार ही जाने से पूर्वीय देशों के लकडी चोर चावल का बहुत सा व्यापार धगरेजों के हाथ में खा गया। डकितिश के रोकने, तार जागिन तथा सङ्क वनवान का प्रवन्ध किया गया और शिवा के लिए कुछ स्कूल भी रोले गये।

देशी राज्यों का श्रापहरण—सार्ड धाकर्लंड के समय मे ही डॅंग्लंड के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों ने यह निश्चित कर लिया था कि अवसर मिलने पर देशी राज्या की धीन लेने से चूकना न चाहिए। ' 'वार्ड धाक करोल' के प्रध्यच हावहाउस ने उलहोजी को भी इस नीति का इशारा कर दिया था। ' इसी उद्देश से अब यह दिखलाने का प्रथल किया जा रहा था कि देशी राज्या से भारत का नितना जाहित हो रहा था। न्य उलहोजी का मत था कि छोटे होटे राज्यों से नगाई हो की अधिक सम्मावना है। उनका क्यन कर देन स अधिकार खाने को भी लाम होगा और उन राज्या में भी एक हो डॅंग की शासन-व्यवस्था हो जायांगी, जिससे वहाँ के लोगों का यहा दित होगा।' 'सुशीम कोसिल' के एक मेम्बर की राय थी कि जिटिस माझाव के बीच वीच म देशी

१ जान ब्रिग्न, मेम्बॉबर, ए० २७९। वस, जि० ५, ए० २१८।

२ लीवानेर, इलहीजा, जि० २, ५० १५० ।

३ इडिया अवर डलहीजा वेड कैनिंग, ए० २०।

राज्यें के होने से साधारण सुधार के कार्यों में बड़ी ग्रहचन पढ़ती है। ब्रिटिश भारत में जितना देश है, उस पर शासनाधिकार हो जाने ही में जनता का सबसे श्रधिक हित है। १ सेनापति नेपियर का कहना था कि एक भी देशी राजा को न छोड़ना चाहिए। र इस तरह देशी राज्यों के प्रति इंग्लेंड-सरकार. गवर्नर-जनरल थार उसके सलाहकारों की नीति निश्चित थी। इसकी काम में लाने के लिए एक विचित्र सिद्धान्त का सहारा लिया गया। पुत्र व होने पर हिन्दुयों में गोद लेने की प्रधा है। राजायों के। इसके लिए, जिस शक्ति के वे अधीन होते थे, उसकी ब्राह्म लेनी पड़ती थी। यह एक साधारण नियम था । इसमें केाई विरोप ग्रह्जन न डाली जाती यो ग्रीर नज़राना लेकर यह थाज्ञा प्रायः सभी राजाश्रों की दे दी जाती थी । श्रव इसका यह श्रर्थ लगाया गया कि मोद लेने की श्राज्ञा देना या न देन। जिटिश सरकार की इच्छा पर निर्भर है। यदि किमी राजा के। यह श्राज्ञा नहीं मिली है, ते। उसके मरने पर उसका राज्य सरकार की सम्पत्ति है। उसने श्रीर किसी का हक नहीं है। एक साधारण नियम का यह मनमाना ग्रर्थ था। बम्बई के तरकालीन गवर्नर सर जार्ज क्लार्क की राय में मुसलमानों या मराठों के शासनकाल में कीई राज्य इस तरह जस्त नहीं किया गया था।

सन् १८२४ में ही संपालकों ने यह निश्चित कर लिया था कि जहां तक सम्प्रद हो गोद लोने की जाजा न देनी चाहिए। सन् १८२३ में मिटिश सरकार ने भी यह मत स्थिर कर लिया था कि ऐसे राज्य हाथ में खा जाने भी छोदने न चाहिएँ। इसी के चनुसार कोलाश चौर मोद्यों की रियासने यहले ही जुस्त हो गुकी थाँ। यब उलहीज़ी ने वाधीन सम्यों के सम्बन्ध में हमको ध्यमा मुख्य सिदान्त मान लिया छोर कई पुरू हिन्दू राज्यों को जुन्त कर लिया। उसकी राथ में हिन्दू राज्यों की तीन भेखियां थीं। एक तो म्याधीन राज्य, दूसरे ऐसे राज्य जो निटिश सरकार की मुगल सम्राट्या पेरावा के

१ सनारा पेपमं, सन् १८४९, ४० ८५ ।

२ इटर, दल्हीओ ( रूलसं आंक्र शतिया सिरोप ) १० २०।

स्थान पर सममाहर उसका प्रभुत्व स्वीकार करते थे और तीसरे वे राज्य जिनकी बिटिश सरकार ने समद देकर स्थापित किया था। डलहै।जी का कहना वा कि पहली श्रेमी के राज्यों में गोद खेने के सम्बन्ध में किसी तरह का हसक्रेप नहीं किया जा सकता। दूसरी श्रेणी के राज्यों में गोद खेने की भाजा देने या न देने का सरकार को अधिकार है। परन्तु तीसरी श्रेणी के राज्यों में गीद लेने की श्राज्ञा देना कभी भी उचित नहीं है। इस विभाग की लेकर यह कहा जाता है कि उलहीज़ी केवल निशमित रूप में इस सिदान्त का प्रयोग करना चाहता था। सर्वेथा श्रधीन राज्यें की छीड़कर बड़े वडे राज्यें पर उसकी दृष्टि न थी। पर वास्तव में ,यह विभाग मनमाना था। भारत-वर्ष में कोई भी राज्य स्वतंत्र न था, सभी पर यह सिद्धान्त लागू हो सकता था। लाई हार्डिज के समय में इन्दोर की भी, जिसकी गणना स्वतंत्र राज्यें। में थी. यह धमकी दी गई थी। करोली का राजपूत राज्य किस भेणी में पा. इस पर स्वयं उलहीज़ी श्रीर इँग्लेंड-सरकार में ही मतभेद था। हिन्दू राज्यों के हड्द करने का यह श्रन्छ। उपाय मिल गया था। स्वाधीन, श्रधीन श्रीर सर्वथा श्रधीन का भेद केवल दिखलाने भर की था। सर जान स्ट्रैची की राय थी कि सभी देशी राज्यों के नष्ट हो जाने में केवल समय का प्रश्न था।

यह वात ठीरु है कि इस सिहान्त को लार्ड उलहीज़ों ने म निकाला था।
उसके थाने के पहले ही यह निश्चित हो चुका था। परन्तु जिस तरह उसके
समय में इसका प्रयोग किया गया, उसकी जिम्मेदारी से वह नहीं वच सकता।
वह केवल अपने स्वामियों की आज़ा ही का पालन न कर रहा था बिक् उसको उचित और आवर्यक समम्ता था। भारत के इतिहास में यह सिहान्त ' उलिट्न आफ़ लैप्स' अर्थात् 'तृगावसान के सिहान्त' के नाम से असिद्ध है। जो राज्य इस सिहान्त के भीतर नहीं खाते थे, उनके जुल्ल करने के लिए शासन ठीक न होने का बहाना बना यनाथा था। इनका शासन सुआरंत के लिए लार्ड उलहीज़ों तैयार न था। हैदराबाद सभा लंदन क से रेज़ीडेंट वहीं की दशा सुआरंने के लिए कहते कहते हैरान हो गये, पर उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। इन राज्यों की हुदंशा जारी रहने में ही विटिश सरकार का हित था। इसलिए इनके सम्बन्ध में वह 'हस्तचेष न करने की नीति' का पढ़ा अनुवासी वन गया था। उसका स्पष्ट कहना था कि 'स्वतंत्र देवी राष्ट्रों के पुनस्कार'' का हमने थीड़ा नहीं उदावा है। 'श्रीई क्षॉफ़ कंट्रोल' के अध्यव लाई जाउटन को पूरा विश्वात था कि ''र्याच निनट'' का भी समय मिलने पर उलाई तो अवय थीर हैदायाद के बासने। का, जो जिटिश साम्राज्य के। कलकित कर रहे हैं, अन्त कर देगा।

सतारा—लार्ड उलहीं जो के भारतवर्ष पहुँचने के क्रव ही दिन वाद, दिसम्बर सन् १८३० में 'बार्ड आंक कंट्रोल' की चोर से हाबहाउस उसकी सतारा के विषय में लिखता है कि "मैंने सुना है कि राजा का म्बास्थ्य बहुत खराब है। वहुत सम्मय है कि उतके राज्य के भारव का निर्णय हमें प्रशाब ही कराना पड़े। बहुत सम्मय है कि उतके राज्य के भारव का निर्णय हमें प्रशाब ही कराना पड़े। मेरी पड़ी राय है कि विना पुत्र के इस राजा के मरने पर गोद लेने की आज्ञा न दी लाव और वह खोटा राज्य किटिश साम्राप्य में मेला लिया जाय। यदि मेरी अध्यवता में यह प्रश्न आया, तो में ऐसा ही करने के लिए कोई यात उटा न रख़ेंगा। "१३ सन् १८३४ में राजा के मरने पर उतक राज्य ले लिया गया। मरते समय उत्तने जिस लड़के को गोद लिया था, उसका राज्य पर कोई अधिकार न माना गया। लार्ड उलहीं जी लिखता थे, उसका राज्य पर कोई अधिकार न माना गया। लार्ड उलहीं जी लिखता थे, उसका राज्य पर कोई अधिकार न माना गया। लार्ड उलहीं जी लिखता थे कि सन् १८३३ में इस राज्य के स्थापित करने की भन्ने ही आव-रवहता रही हैं।, पर 'जिला बहुत उदकारक है और आमत्वती भी चड़नेवाली' है। इसके ले ने से हमारे सैनिक प्रवस्त तथा शासन में सुरामता है। जावारी और आमरवती मी यह जावारी।

सन् १८१६ में सतारा के राजा के साथ जो सन्धि हुई थी, उसमें स्पष्ट कहा गया वा कि उसके ''वारिसा तथा उत्तराधिकारिये'' का राज्य पर ''वरावर

१ प्रिविल, इिस्ट्री ऑफ डेकन, जि०२, ५०२।

र कीवार्नर, डलहीत्रो, ति०२, ५० ३१५।

३ वही, पृ० १५८।

कटज़ा" बना रहेगा। यम्बई के गवर्नर सर जार्ज क्लांक का मत धा कि ऐसी दशा में राज्य की जटत करना किसी तरह उचित न था। रेज़ीडेंट फ़्रेरें का कहना था कि किसी खदालत के सामने राजा के वारिस खदना हक साबित कर सकते थे। सतारा का शासन भी ऐसा हुरा न था। प्रतापसिंह के समय में तो राज्य की बड़ी अच्छी दशा थी। परन्तु दो लाल पेलु साल की खामदनी के सामने इन सब वारी पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। इमार्क्ट लिपता है कि सरकार के मध्ये पर कलक का यह ऐसा टीका लगा, जो कभी मिट नहीं सकता।

निग्पुर्—दिसम्बर सन् १८९३ में नागपुर के राजा की मृत्यु हो गई। उसने भी कोई सत्तान न थी, इसिलिए उसका भी राज्य के लिया गया। नागपुर के राज्य का बढ़ी पढ़ था, जो सिन्धिया और होलकर के राज्ये का था। परन्तु इसने उत्तर में कहा गया कि अप्पा साहय के आगने पर राज्य अगरेजों के हाथ में ज्या गया था थीर उन्होंने अपनी तरफ़ से राजा के गया राज्य व्यारेजों के हाथ में ज्या गया था थीर उन्होंने अपनी तरफ़ से राजा के गयर विद्वालाया। सन् १८२६ की सन्धि से राज्य ''निदेश सरकार की दूरा पर' निर्मेद था श्रोर ''सहाराजा की मसनद जिसे जाहे देने' का उसे श्रीर कार था। ऐसी दूरा में नागपुर की भी गयाना अधीन राज्ये में थी। विध्वा राजी ने एक बालक गोद लिया था, उसका कोई हक् न माना गया। कहा गया कि पिहले राजा ने बड़ा अययाचार किया था। वह ''न्याय के पेंचने-वाला, रागों श्रीर व्यवसी'' था, फिर विद्रिश सरकार को ख़ कैरे दिखाम हो। सकता था कि नया राजा उसी की नक़त नहीं करेगा ? नागपुर की प्रजा के हित की दिश से सरकार इस अवसर को छोड़ नहीं सकती।

वास्तव में मुख्य कारण, जेसा कि लीवामेंर ने जिला है, नागपुर का भोगोलिक थौर शाजनीतिक महत्व था। उलहीजी का प्यान था कि इस राज्य के। मिला लेने से ८० इजार वर्ग मील भूमि पर थिकार हो जायगा, ३० लाख रुपये साल की थामदत्वी वड़ जायगी खीर इथर जयर का राज्य एक में मिल लायगा। इलकत्ता से वस्त्रई जाने के लिए मार्ग भी साल हो जायगा। इस तरह "नागपुर पर अधिकार हो जाने से हमारी सैनिक राक्ति एक में मिल जायगी, हमारे व्यापार का चेत्र वह जायगा और हमारा शासन भी श्रम्ही तरह हढ़ हो जायगा।" १ इंग्जेंड-सरकार का भी यही मत था थार उजहोज़ा के बरायर इसके सम्यन्ध में जिसा जा रहा था। राज्य का श्रम्त हो जाने पर दर-बार की सब सम्पत्ति नीलाम कर दी गई। सर जान के का कहना है कि सामान जेने में रानियों के साथ बहुत द्यादनी की गई। नीलाम की कुछ श्रामदनी सं भेंतला परिवार की रना के जिए एक 'भेंसलाफ़ंड' खोल दिया गया। इसमें सरकार की कोई बराला नहीं थी। इस सम्पत्ति पर तो भेंसलां के कुटु-वियो का सब तरह से श्रिकार ही था।

भें सिल्।-श्वासन—तकालीन श्रन्य राज्यों के शासन की तरह भोंसलाशों के शासन में भी बहुत से दोष थे। पर तब भी राज्य की दशा ऐसी शोधनीय न थी, जैसी कि बतलाई जाती है। यह बात रिचर्ड जैंकिंस के, जो बहुत दिनों तक नागपुर दरवार में रेज़ीडेंट रहा था, दिये हुए विवरण से स्पष्ट है। वह जिसता है कि जानोजी भेंसला के समय में न्याय टीक डेंग से होता था। फीजदारी श्रप्यस्थ बहुत कम होते थे श्रीर प्रायपंद डायद ही कभी दिया जाता था। राज्य की श्रामदनी खूब थी श्रीर प्रजा सुख से रहती थी। सेना श्रीर बड़े श्रफ्त सों को बेतन टीक समय से बिना कुछ घराये हुए दिया जाता था। राज्य सबके श्रपन से समकता था श्रीर दरवार में कभी कभी वह स्वयं उठकर मिलता था। राज्यों के समय से 'मजुमदार' या दीवान राज्य का सबसे सुख्य श्रफ्तर होता था। उसके फड़नवीस के हाथ में कुल हिसाव-किताब श्रीर दफ्तर रहता था। वसके फड़नवीस के हाथ में कुल हिसाव-किताब श्रीर रफ्तर रहता था। वसर के चड़ वड़े साहकारों को भी दरवार में ख्यान दिया जाता था श्रीर राज्य के स्वयं प्रता स्वाद साम समय पर उनसे सलाह ली जाती थी। उनमें से एक 'नगर-नायक' होता था, जो ज्यापार का निरीचण करता था श्रीर राज्य के खिल श्रावर होते पर श्राण का प्रयुक्त करता था।

यहाँ भी दिख्ण की तरह हर एक गाँव में एक पटेल रहता था, जिसके नीचे गाँव के प्रान्य कर्मचारी काम करते थे। लगान के श्रतिरिक्त भी बहुत

१ लोवार्मर, दलहौत्री, जि० २, ५० १७८-७९ ।

से कर लिये जाते थे। पटेलों पर निगरानी रखने के लिए सूचेदार लोग दीरा करते थे। पटेलों के न्याय क्षीर पुलिस के भी कुछ ष्रधिमार हाते थे। दीपानी मामले पचायतों द्वारा तय किये जाते थे। पंचों को चुनने में जाति-पीति का भेद न माना जाता था। प्रायः थेग्य श्रीर प्रतिष्ठित लोग ही चुने जाते थे। वड़ी पड़ी पंचायतों में कुल कार्यवाही लिती जाती थी। गवाही का यहा प्यान रखा जाता था श्रीर किसी प्रकार का हस्त्रचेप न होने पाता था। फ़ीजदारी की प्रायन्त में अपनी स्वादा यो हिन्सी प्रकार के हस्त्रचेप न होने पाता था। फ़ीजदारी की प्रायन्त में प्रति प्रति पाता था। स्वादा था कि प्रायन्त होने प्रति था प्रायन्त होने प्रति था। सात्र प्रथम स्वादा था। स्वाद

हर एक ज़िले में वहां के लिए काफ़ी क्पड़ा बनताथा। नागपुर में बुनाई का श्रद्धा काम होता था। बगाल के दँग के दीरिया श्रीर चारलाने यनाये जाते थे । सन् १८०३ में राधीजी ने बहुत से जुलाहाँ की जैनाबाद त्रीर वरहानपुर से लाकर बसाया था। सबसे श्रधिक खादी बनती थी, जी तस्यू, कुनात श्रीर साधारण श्रादमिया के पहनने के काम में श्राती थी। वारह श्राने से खेकर तीन रुपये तक का एक धान विकता था। सन् १=०३ तक यह खादी वरार है।कर बम्बई और श्ररब तक जाती थी। धातियां, साड़ी, लंगी श्रीर रुमाल भी बहुत बनते थे। सन् १८१७ से कपड़े का बनना मन्दा पड़ गया। सेनाओं के तोड़ देन से कपडे की सपत कम हो गई। साल में १४ लाख रुपये का कपड़ा केवल पूना जाता था। पेशवा का दरभर नष्ट है। जाने से यह बन्द है। गया, पर तब भी बाजीसव के खर्च के लिए कपडा बसवर बिहुर जाता रहा। हुंडी-पर्चे का काम मारवादियों के हाथ में था, जो जैकिस के शर्बी में "बड़े बुद्धिमान्, व्यापारचतुर थार ईमानदार होते हैं।" शिवा का प्रचार बाह्मणी में श्रविक था। गुलामी की कम चाल थी। हर एक चीज़ का भाग सला था। धी रुपये का तीन चार सेर, थाटा ३७ सेर थीर चायल २४ सेर विकता था। प्रिंद सन् १८२७ तक, जब का यह विवस्य हे, ऐसी दशा थी, ते। फिर

१ जीइस,रिपोर्ट औन दि टेरीटोरीज ऑफ दि राजा ऑफ नागपुर, सन् १८२०।

पचीस ही वर्ष में कौन सा श्रीर क्ये ऐसा परिवर्तन हो गया, जिसके कारण उल्ल-है।ज़ी की प्रजा पर दया करके नागपुर कम्पनी के राज्य में मिला लेना पड़ा ?

नागपुर की गई-थीती श्रवस्था में भी श्रन्तिम रेज़ीड़ेंट मैसेट को मानना पड़ा है कि शासन के सिद्धान्त चाहे जो कुछ हों, राउव की दशा श्रद्धी थी। प सर रिचर्ड टेभ्गल भी, जो बाद को चीफ़ कमिश्वर हुआ, लिसता है कि भीसला घराने के मराटा राजाश्रों द्वारा नागपुर के शासन के बारे में मेरा श्रद्धा ख़्याल है। उसमें कई एक श्रद्धी बातें थीं। र

भारती-यह मराठों के श्रधीन थी श्रीर यहाँ का शासक देशवा का सुवेदार कहलाता था। सन् १८१७ मे पेशवा का राज्य नष्ट होने पर सुबेदार रामचन्द्रराव ने ब्रिटिश सरकार की श्रधीनता स्वीकार कर ली । सन् १८३२ में उसको राजा को उपाधि दी गई। सन् १८३४ में उसकी सृत्यु होने पर उसका चचा गद्दी पर विठला दिया गया। जिस लड़के की उसने गोद लिया था, उसका हक न माना गया। कारण यह था कि गड़ी के लिए चार हकदार लड़-भिड़ रहे थे। गाँद लेने के सम्बन्ध में भी वहता की सन्देह था। इसी लिए जो सबसे येग्य समम्बा गया थोर जिसका पत्त सबसे प्रवल था. वही गद्दी का ऋधिकारी मान लिया गया। सन् १८१३ में जो राजा मर गया, उसके भी कोई सन्तान नहीं थी। मरने के एक दिन पहले उसने एक यालक की गोद लिया था। लार्ड उलहीजी ने उसकी नहीं माना श्रीर रानी की पैरान देकर क्रांसी का राज्य जन्त कर लिया गया। उलहाओं का कहना था कि कासी तीसरे दर्जे का राज्य था। दत्तर प्रत्न का श्रधिकार न मानने का सन् १८३४ का प्रमाण माजुद था थीर वहाँ के राजा किसी योभ्य न थे। इस सम्बन्ध मे यह भ्यान रखना प्रावश्यक हे कि कांसी चंगरेजों की दी हुई जागीर न थी। उम पर रामचन्द्रराव तथा उसके "वारिसे।" का श्रधिकार वन्हाने "सदा के लिए" मान लिया था। सन १८३४ में गोद लेन वा प्रधिकार था या नहीं.

१ बरार पेपर्स, सन् १८५४, ५० २६।

२ अदिश एँड नेटिन सिस्टन्स, सन् १८६८, १० ६९।

ृ इस पर कोई विचार नहीं किया गयाथा। जिसका पत्त सबसे प्रवत था, वही राजा मान लिया गया था। वहा के शासन से प्रजा सन्तुष्ट थी। राज्य का काम चलाने के लिए रानी "सर्वधा योग्य" थी। १ परन्तु कांसी का राज्य ''ब्रिटिश ज़िबों के बीच में'' था, इसकिए डलहीज़ी की राय में उस पर ग्रथिकार कर लेना ही "नीतियुक्त" था।

निजाम और वरार-सहायक सेना के श्रतिरिक्त निज़ाम को ४० लाख रुपया साल के खर्च से एक दूसरी सेना रखनी पड़ती थी, इसका उल्लेख कियाजा चुका है। किसी सन्धि के श्रनुसार शान्ति के समय में इस सेना का रखना आवश्यक नथा। पर तय भी यह सेना तोड़ी न जाती थी। इसका परिणाम यह हो रहा था कि निज्ञाम पर सरकारी कुर्ज़ वह रहा था। लाई हेस्टिंग्ज़ के शब्दों में "यह सेना, जो वेतन देता था, उसकी अपेडा अपनी थी।" रेज़ीडेंट फ़्रेज़र की राय में, इस सेना का रखना "अपने लिए वैसा ही लज्जाजनक था, जैसा कि निज़ास के लिए हानिकारक।" रेजीडेंट लो इसको "निष्दुरता" समझता था, जिसके कारण निज़ाम का एजाना खाली ही रहा था। उसका कहना था कि जिस सेना का गर्च हम बराबर २८ वर्ष से ले रहे हैं, किसी सन्ति के अनुसार, उसका विज्ञाम से "एक हश्या" भी लेवे का ''हमें अधिकार नहीं है।'' सन् १८४८ में डलहीज़ी ने भी स्वीकार किया कि इस मामले में ब्रिटिश सरकार निदोप नहीं है।

इतने पर भी यह सेना घटाई नहीं गई। उलटे कुल कुन, जो बढ़ते वढ़ते ६४ लाख तक पहुँच गया था, फ़ोरन खदा करने के लिए निज़ाम की बड़ी तीम भापा में लिखा गया श्रीर कहा गया कि भारत-सरकार की 'शक्ति तुम्हें जब चाहे पददक्षित कर सकती है"। येचारे निज़ाम ने श्रपने अवाहरात गिरवी रखकर जीसे तेसे पहली किस्त श्रदा की। वाकी जनाहरात की वह एक वेंक में, जो इसी के लिए कायम किया गया था, वन्धक रखकर ४० लास रुपया देना चाहता था, पर गवनर-जनरल की खाला से वह वेंक तेाड़ दिया गया।

१ मार्टिन, इडियन एम्पायर, जि० २, ५० ५६-५७। र प्रिविल, हिस्टी ऑफ़ दि देकन, जि० २, ५० १९५-९७।

म्रावकारी के हिसाव मे निज़ाम का ४० लाख रुपया भंगरेज़ों के पास निकलता था। वह भी मुजरा नहीं दिया गया और निज़ाम से कुल रुपये की श्रदाई के लिए गाज्य का कुढ़ भाग दे देने के लिए कहा गया। गवर्तर-जनरात की इत ज्यादती के कारच रेज़ीडेंट फ्रेज़र का रहना मुश्किल हो गया। निज़ाम और उसके वजीर के ज्ञानाकानी करने पर सेनिक यल के श्रवेग की धमकी दी गई और सन् १८४३ में एक सन्धियत्र पर, जिसके खनुसार वरार श्रीरेज़ों के पास बन्धक रख दिया गया, निज़ाम के हस्तावर करा लिये गये।

डलहोज़ी की राय में निज़ाम के साथ यही "उदारता थीर नम्रता" का व्यवहार किया गया। इस सम्बन्ध में विविध सरकार की "ईमानदारी" श्रीर "जमता" में किसी को सन्देर नहीं हो सकता। इस प्रकन्ध से 'वीड़ें ग्राफ़ कंट्रोल' के ष्रप्यंच चार्ट्स बुड को भी यही प्रसन्नता हुई। उसकी राय में यदि कोई भूल हुई तो इतनी ही कि निजाम को कुल हिसाय समक्रांन श्रीर वचत वापस कर देने का वचन दे दिया नाया व यरार हुई की दोती के लिए प्रसिद्ध है। यह निजाम के फिर कभी वापस न किया गया। वरार जोर नागुर ले लेने के सम्बन्ध में एक थगरेज ने ठीक कहा था कि "इन दिनों नगाय के कान में सुई हैंसी थी।"

श्रविष राज्य का श्रन्त—मुहम्मदयलों के मरने पर उसके लड़के श्रमञ्ज्ञकाने गर्वेच वर्ष तक राज्य किया। उसमें शासन की विशेष वेायता न थी, पर ता भी ७० हजार रचवा साल के सुर्चे से रेज़ीड़ेंड की निगरानी में सीमा पर की पुलिस टीक की गई। सिरा-युद्ध के समय पर उसने में सिया पर की पुलिस टीक की गई। सम्के याद सन् १-४० में वाविद्र सरकार की बड़ी सहायता की। उसके याद सन् १-४० में ताविद्र शासना राही पर थेश। दो वर्ष में शासन टीक करने के लिए उसके। चेतावनी दी गई। इस पर सन् १-४५ में रेज़िडेंड तथा पश्चिमातर प्रान्त के लिएटनेंड-गवर्नर की राय से खबय के उन्न सहरी ज़िलों में निदिश शासन-

१ प्रिविल, इंस्ट्री ऑफ़ दि ढेकन, जि००, ५० २०६ – २१।

र लीवानर, नि॰ २, ५० १३२।

इन दिनों "हरप करने की प्रवृत्ति"या दिखलाना बहुत बांद्वित नहीं जान पड़ता है। इसलिए "श्रपनी जागीर" पर खषिकार करने के लिए में तैयार नहीं हूँ। इन वाक्यों से अवध के प्रति गर्वनर-जनरल तथा इँग्लैंड-सरकार के जो भाव थे, स्पष्ट हैं। उसके ज़ब्द करने में कमी केवल दो यातों की थी। एक तो बहाना और दूसरे इँग्लैंड की जनता का समर्थन।

सर १८१३ में कम्पनी के शासन की जांच समाप्त ही गई थीर उसकी नया श्राज्ञापत्र मिल गया। इसलिए इँग्लॅंड के लोकमत का श्रीधक भय न रहा, अब केवल बहाने की बात रह गई। शासन ठीक न होने का बहाना वना वनाया था। इसके लिए अवध के शासकों की प्रत्येक गवर्नर-जनरल वरावर चेतावनी देता त्रा रहा था। हाल ही में रेज़ीडेंट स्लीमैन का दीरा समाप्त हुआ था। प्रजा कैसी पीड़ित थी, उस पर कैसे कैसे ग्रत्याचार हो। रहे थे. इसका उसने जो वर्णन किया था, उससे बढ़कर श्रवध के शासन की तीव श्रालीचना क्या हा सकती थी ? यदि वासव में वे सब वाते ठीक थीं, तो भी यह प्रश्न होता है कि उन सबको दूर करने का क्या एक माध्र उपाय श्रवध को ग्रंगरेज़ी राज्य में मिला लेना ही या ? स्वयं स्लीमैन इसकी मानने के लिए तैयार न था। उसकी राय में शासन का भार एक वोर्ड के हाथ में दे देने से काम चल सकता था। इसमें शाह की भी श्रापति नहीं थी। सर हेनरी लारेंस का भी ऐसा ही मत था। उसका कहना था कि शासन के दोगा को दूर करने की "श्रोपध हमारे हाथ में है।" यदि "कोई शपना धन नष्ट करता है, या प्रजा की पीड़ा पहुँचाता है, तो भी उसकी लूट लेने का . हमें श्रधिकार नहीं है। उसकाधन विना श्रपनी जेश्र मे रखे हुए हम प्रजा की रचा थीर सहायता कर सकते हैं। यदि हमें श्रवध की चिन्ता है, ते। जहाँ तक सम्भव हो शासन वहाँ के निवासियों ही के हाथ में छोड़ देना चाहिए थीर वहाँ का एक रुपया भी कम्पनी के राज़ाने में न क्षेता चाहिए ।?

१ टीबामेर, डलदीजी, जिल्ह, ५० ३१६।

२ देनरी लारेंस, एसेज, पृ० १०९–३२।

सन् १८३७ की सन्धि से उलहीज़ी ऐसा प्रवन्ध कर सकता था। परन्तु इसके श्रनुसार चादशाह की सारा हिसाव सममाना पड़ता थीर शासन टीक है। जाने पर श्रवध वापस कर देना पड़ता । शायद इसी लिए उसका कहना था कि ; यह सन्धि रह है। गई । इसके। संचालकें ने मंत्रर नहीं किया था,यह वात ठीक है। परन्तु श्रवध के बादशाह की इसकी सूचना कभी नहीं दी गई थी। बाद में लार्ड हार्डिंज ने इसी सन्धि पर ज़ोर दिया था। ऐसी दशा में यह सन्धि रह नहीं मानी जा सकती थी। परन्तु उलहोज़ी का उद्देश्य ही दूसरा था। इसी लिए वह सन् १८०१ की सन्धि पर ज़ोर दे रहा था, जिसमें नवाय की यह बचन दिया गया था कि ग्रवध का 'शासन उसके ग्रफसरों द्वारा होगा।" उलहोज़ी का कहना था कि ऐसी दशा में हस्त्रज़ेंप कैसे किया जा सकता था १ पर वास्तव में श्रवध में कई एक श्रॅगरेज़ श्रकुसर इस समय भी काम कर रहेथे। हेनरी लारेंस लिखता है कि छेाटी छोटी बातो में बरावर हस्तचेप किया जाता या, पर जब कोई महत्त्व का प्रश्न चा जाता था, तब घ्रवरय हाथ खींच लिया जाता था। अवध की दशा विगढ़ने देने ही में ब्रिटिश सरकार का काम बनता था, इसी लिए उसके सुधारने की कोई चंद्रा नहीं की जा रही थी। केवल धमकियां दी जा रही थीं।

प्रवर्गत प्रमाणन हो जगद्दी के कारण स्वीमन के लावन के छुंड़ना पड़ा। वसका कहना था कि उनहीं जो और उसके सलाहकार हुन दिनें अवध के अंगरेज़ी राज्य में मिला लेने के पच में हैं, जिसका परिणाम यह होगा कि वहाँ मध्य तथा उच अेणी के लोगा नष्ट हो जायंगे। उनकी रचा करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा न करने का परिणाम हमारे ही लिए मथंकर होगा। "इड्ए करने की नीति" से देशवासियों में भय के आय दिखाई दे रहे हैं। आन्दोलनकारियों के लिए यह अपका अवसार मिला रहा है। मैं सिल्यों का पूर्ण रूप प्रावता होता हूं। चाहिए वे कार्क सुलारा हो में मिला हो है। अपना स्वार्ग स्वयं प्रावता स्वार्ग स्वयं स्वयं स्वरं से सिल्यों का पूर्ण रूप से पालन चाहता हूं। चाहिए वे कार्क सुलारा से सिल्यों के लिए यह अवसार मिला रहा है। मैं सिल्यों का पूर्ण रूप से पालन चाहता हूं।

१ डकॉयटी इन एक्सेलिसिस, ५० १९२-९९।

ज़ब्त करने का हमें केहि श्रधिकार नहीं है। ऐसा करना " 'बेईमानी श्रीर लज्जा' की बात होगी। यदि हम प्रजा के बरावर कसते जायंगे, तो उस पर जैसा कुछ शासन हो रहा है, उससे श्रद्धा न होगा।' "यदि हम श्रवध या उसके किसी भी भाग के द्वीन लेंगे, तो भारतवर्ष में हमारे नाम पर, जिसका मूच्य दर्जनों श्रवध से श्रधिक है, धब्बा लगेगा।'''

परन्तु उल्होंज़ी की राय निश्चित थी। उसने एक चाल सोच रखी थी। र्पेशन स्थीकार करके कुल शासन ग्राँगरेज़ों के हाथ में दे देने के लिए वह वाजिद्यली से प्रसाव करना चाहता था । उसने सोचा था कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, तब तो कोई बात ही नहीं है। पर यदि ऐसा न किया गया ते। वह अवध के साथ सब सम्बन्ध तोड़ देगा श्रीर वहाँ से सेना तथा अफ़सरों के हटा लेगा। इसका परिवास यह होगा कि श्रवध भर में उपद्रव मच जायमा और घॅमरेज़ों से चेड़-छाड़ होने लगेगी। तय फिर श्रवध पर श्राक्रमण करके भी उसकी छीन लेने में किसी की श्रापत्ति न होगी।<sup>3</sup> उसका कहना था कि सन् १८०१ की सन्धि के अनुसार श्रवध के शासन में कोई सुधार नहीं किया गया था। इसलिए उसके साथ सम्बन्ध तोड देने में कोई दोप नथा। उस सन्धि पर ऋधिक जोर देने का यही मुख्य कारण था। नाम मात्र के शासकों की मानने से कोई लाभ नहीं है, यह लाई उलहीज़ी का सिद्धान्त था। पर श्रव वह खर्य इससे हट रहा था। अगरेज इतिहासकारों का कहना है कि इसी से अवध के शाही घराते के प्रति दसकी सहानुभृति प्रकट हो रही है। परन्तु वास्तव में वह केवल एक "बहाना" ब्रॅंड़ रहा था। यदि सचमुच उसकी सहानुभूति हैाती, ते। स्लीमैन तथा हेनरी लारेंस की राय मानकर केवल शासन-व्ययस्था टीक कर दी गई होती धार धवध की श्रामद्त्री कस्पती की जैब में न रखी जाती।

१ रङोंमेन, अवथ, जि॰ १, भूमिका, पृ० २१ – २०।

र वहाँ, जि॰ २, ५० ३७९।

३ लीपानर, उल्हीची, प्॰ ३२३।

इस चाल के चलने का काम नये रेजीडेंट थास्ट्रम की सीपा गया। चुपके चुपके सन सैनिक प्रवन्ध कर लिया गया, हजुमान गड़ी के रपदव की शान्त करने के बहाने सेना एकत्र कर ली गई थोर श्रधिकार मिल जान पर कान कान अकसर कहाँ रहेगा, यह सब भी तब कर लिया गया। इतन ही में इँग्लेंड से भी जैसा उचित जान पड़े वैसा करने के लिए मजरी मा गई। श्रय किसी प्रकार की बाधा न रही। फरवरी सन् १८१६ में, सैनिक यल प्रयोग करने की धमकी देने पर भी वाजिदश्रली शाह ने श्रप्रान-जनक सन्धि पर हस्ताचर करने से इनकार कर दिया । इस पर एक घोषणा द्वारा श्रवध श्रेगरेजी राज्य में मिला लिया गया श्रीर वाजिदश्रली शाह के। पेंशन दे दी गई। थोडे दिने। बाद वह कलकत्ता भेज दिया गया। इस तरह अवध धाँगरेजों के हाथ में या गया। लार्ड उत्तहीजी ग्रपनी दावरी म लिखता है कि श्रवध के ऐसे शासन की, जिससे करोड़ों शादमियों की पीडा पहुँच रही थी, कुछ काल श्रधिक बनाये रखने में सहायना देने से ईंध्वर थोर मनुष्य की दृष्टि में निदिश सरकार दोषी उहराई जाती। इस भाव की हृदय में लेकर श्रीर परम शक्तिशाली ईश्वर की श्रवुकम्पा पर विश्वास रखकर मेंन इस कर्तव्य की, बडे सीच विचार तथा सहानुभूति, परन्तु शान्ति श्रीर जिना किसी सन्देह के साथ किया।

नवादी शासन—शुना है ला के समय में देश की जैसी कुछ दशा थी, दिखलाई जा जुकी है। जासकुरोला के समय से ग्रॅंगरेजों का इसकेंग्र बढ़ने लगा, बैसे ही दशा भी विगडन लगी। सन् १७६६ में इसकें बारेन हेरिटरंज ने भी माना है। सादतक्षली के समय में दशा किर ड़क सुपरी। सन् १६६६म में लार्ड हेरिटन गाजीउड़ीन के। विश्वास दिलात है कि खेती की यच्छी दशा, जनसंख्या की वृद्धि और प्रजा का "सुल नया ज्यासम" देखकर यडा सन्तेष्य हो रहा है। सन् १६२५ में हेयर जिस्ता है कि थवंव की आंधादी और खेती की श्रव्छी दशा देखकर

१ हटर, उल्होंना ( रूलस ऑफ रहिया सिरीन ) ५० १७६।

आरचर्ष्य हे। रहा था। सन् १८६६ म आक्लेंड सुहम्मदक्षली राह को लिएता हे कि "जब से आप गदी पर बेठे हैं, पिछली दशा के। देखते हुए राज्य म बहुत कुछ सुधार हुआ हे।" सर हेनरी लारेंस का कहना है कि प्रवच के शासकों स जैसी कुछ भाशा थी, उसस वे कही अच्छे था। वे कभी कभी कुर शवश्य पर कुठे कभी नहीं हुए।

'हजर तहसील' की छोडकर अवध का राज्य बहुत से इलाकों और चकलो में वॅटा हुआ था। यहाँ के तालु केदार थोर जमी-दार बहुत कुछ हवतन्न थे। वे प्राय जापस म लड़ा करते थे और सब तरह से जपनी रियासर्ते वढान का प्रयत्न किया करते थे । उनसे सरकारी मालगुजारी वसूल करना मुश्किल हा जाता था। परन्तु प्रजा के साथ इनम से बहुता का व्यवहार श्रच्छा था । इसके स्लीमैन ने भी माना है । शाहगत के विषय म वह लिखता है कि यहा "काश्तकार धनी तथा सन्तृष्ट हैं।" उनकी कभी धोखा नहा दिया जाता है। चोर, डाकृ, उद्दृड पडोसी श्रोर सबसे श्रधिक 'शाही फोज' से उनकी रचा की जाती है। माबा म शब्दे श्रद्धे किसाना के। बसान का प्रयत्न किया जाता है। हर एक गाव म भाषडा के सामन फ़लवाडी है। देश एक "हरा-भरा वर्गाचा" सा जान पडता है। सरहही मगडे पटवारी श्रार कानुनगों की सहायता स पचायता हारा निगटा लिये जाते हैं। छोटे बडे सभी किसाना की जा वचन दिया जाता है, उसका जमीन्दार पालन करते ह छीर किसान भी ग्राना लगान बराबर देते हैं। दुर्भिंच या किसी ग्रापत्ति के समय म उनके साथ गास रियायत की जाती है। इस तरह नवायी शासन ठीक न हान पर भी श्रवच के कई भागा म प्रजा का पालन होता था ।

सन् १म३१ म यात्रा करनवाली एक महिला लिखती है कि श्रवप की प्रजा ब्रिटिश शासन के सुल म माग लेन के लिए कियी तरह रात्री नहा है। कम्पनी के राज्य म रहनवाली से श्रवप निवासी कहीं श्रियक पना, मीटे श्रार

१ देवर, जर्मल, जि॰ २, ए॰ ४९। २ रलामैन, अवध, जि॰ १, ए॰ १५०-५८।

प्रसम्भवित है। र स्लीमैन क्षिखता है कि सन् १ मण्य में भ्रवध का जो भाग ले लिया गया था, उसमें जमीन्दार थ्रोर रहेंसे की श्रेषी नष्ट कर दी गई थी। उनकी श्रामदर्नी का बहुत सा हिस्सा हर नये बन्दोबस में ले लिया जाता था। श्रव्याचार, मारपीट थ्रार लड़ाई-मनाडे होने पर भी श्रव्यनिवासी श्रापेडी जिले। में रहना पसन्द न करते थे। हमारी खदालती के कृत्तून कृत्यदें, न्याप करनेवाली के ''धमड श्रांस वेषस्वाहीं' तथा वकीलो के ''लालच थ्रार गुस्ताहीं' से व बहुत दरते थे। हैं। पुड़बई स लिखता है कि 'जब हमने श्रवध लिया वह धनी, श्रावाद श्रोर व्यापारी देस था। हन वातो में हमारे साम्राय्य के वहत से भागों से वसकी प्रव्यादीं पर सा । हन वातो में हमारे साम्राय्य के वहत से भागों से वसकी प्रव्यादीं हस सला मा सकती थी।''

यदि श्रवध म जीवन श्रीर सम्पत्ति सुरिधित न होने तथा शासको के श्रवधचार के सम्बन्ध में जो कुढ़ लिखा गया है, उसमें श्रिधकाश सत्य भी हो, तो वसके लिए श्रांगरेज ही श्रिधक जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। सेना उनके हाथ में थी, वे शासन की हर एक चात में हस्तवेष करते थे। देश-रचा की ज़िम्मेदारी से श्रवण होकर मेंगा-विजास में समय विताना नवायों के लिए सामाविक था। यदि वे कभी सुचार की चेछा भी करते थे, तो उसमें भी श्रव्हकों डाली जाती थी। हेनरी लारेंस की राथ में जैसी कुछ व्यवस्था थी उसमें थीई वज़ीर श्रप्त होनी होंर की राथ मा जैसी कुछ व्यवस्था थी उसमें थीई वज़ीर श्रप्त हे का मिलता मुश्कित था, जो केवल "प्रजा श्रोर सकता था श्रीर ऐसे रेजीडेंट का मिलता मुश्कित था, जो केवल "प्रजा श्रोर सांज के हैं हो" का ध्यान रसकर निर्धंक हस्तचेप से श्रप्त ने श्रव्हता श्री लिए शासन में बड़ी गायाएँ पढ़ती थी।

मुगल वादशाह—लार्ड उलहोजी की राव में नाम मात्र के नवार श्रीर राजाश्रों की रखने की कोई श्रावरवकता न थी। सब शक्ति धीनकर बड़े बड़े नाम देना उनकी हैंसी उदाना था। इनमें सबसे सुख्य दिख्ली का

१ मिसत फेन पार्क, बाटरिंग्न आफ ए विलिधिम ।

२ स्लामैन, अवप, जि० १, ५० १६८ ६९। इ एडवर्डस. हेनरी लॉरेंस, जि० २, ५० २८०।

बादशाह था। लार्ड उलहोज़ी वहादुरशाह के मरने के याद से तेमूर के घराने से सन्नाट की उपाधि के। हटा देना चाहता था। परन्तु उमकी इस वात के।

सचालकों ने स्वीकार मही किया :
वहादुरशाह अपनी छेाटी येगम
जीनतमहल के लड़के के । उत्तरापिकारी बनाना चाहता था।
परन्तु उलहीज़ी ने एक वड़े खड़के
को उत्तराधिकारी मान क्रिया छीा
उससे यह बादा करा लिया कि
वहादुरशाह के मरने पर दिक्ली
का नहल जाली कर दिया
जायगा। रसल लिखता है कि
साढ़ी पराने के लेग नज़क्त प्रां



जीनतमहल

ही दी जाती थी। उनके लिंदु "दिचत महस्वाहांषा" का द्वांज़ा यन्द् था। ऐसी दशा में जब उनहा समय "आलस्य, नीचता तथा भोग-विलास" में व्यतीत होता था, तब उनहीं निन्दा ही जाती थी और यह दिखलाया जाता था कि वे कितने पत्तित हैं। १

अन्य नवात श्रीर राजा — कर्नाटक के नवात का राज्य पहले ही द्वीन लिया गया था। सन् १००५ में सुरमन्त्रीस के मस्ने पर उससे उत्तराधिकारी के मनाव की ज्याधि नहीं दी गई थार पूँचन भी घटा दी गई। कहा गया कि सन् १००१ की सन्धि तत्कातीन नवात के साथ ध्विणत सन्धि थी। उत्तम उसके उत्तराधिकारियों का कोई उस्केरा न था। यहि ऐसा ही था तो उसके बाद दो और नवाय क्यों माने गये १ इसके उत्तर से कहा

१ रसल, मार्द वायरी इन इडिया, १८५८-५९ जि॰ २, १० ५१।

गया कि तय वात दूसरी थी, यय उस मीति से काम लेने की आवश्यकता न थी। दिन दिनों नवाय के वंशक 'यकांट के शाहज़ादे' कहलाते हैं। सन् १ मर्र में तंनोर के राजा रिवाली की मृत्यु हो गई। उसमें केवल दो लड़ कियां थाँ। उसमा कोई वारिस न माना गया, पंशन यन्य कर दी गई यार फुटुम्ब के गुज़ारा का प्रयन्त कर दिवा गया। रानियें। के साथ यन्य व्यवहार नहीं किया गया, उनमी निजी सम्पत्ति भी छोन ली गई, परन्तु यम उलहोज़ी के चले जाने के वाद की वात है। तजीर के राजाथों ने हस्तिलियत अन्यों का अच्छा संग्रह किया था। यह तंजोर मे राजाथों ने हस्तिलियत अन्यों का अच्छा संग्रह किया था। यह तंजोर मे राजाथों ने हस्तिलियत अन्यों का अच्छा संग्रह किया था। यह तंजोर मे राजाथों ने हस्तिलियत अन्यों का अच्छा संग्रह किया था। यह तंजोर मे राजाथों ने हस्तिलियत अन्यों का अच्छा संग्रह किया था। यह तंजोर मे प्रय भी मेंगज़द है। सन् १ मर्र में पेशन बाजीराव के मर्रने पर, उसको म लाख क्यरे साल की नो पेंगन दी जाती थी, वन्द कर दी गई थीर नाना साहय की, जिसे उसने गीद लिया था, केवल विट्रह की जातीर दी गई। कहा गया कि पेंगन व्यक्तिगत थी, इसके अविरिक्त वाजीराव बहुत सा थन छोड गया है का नाना साहव ने एक प्रार्थनापन इंग्लंड भेजा, जिसमें उसने दिरालाया कि यह पेंग दान होने के बदले में दी गई थी। धन एक द हो जाने से पेंगन का हक नहीं सारा जाता। पर वहा से भी कोरा जवाव मिला।

कावुल और किलात—पिश्नमेलर सीमा की रचा करने के लिए अफ़ग़ानिस्तान के अमीर देखिमुहम्मद से मिन्नता की सन्धि कर ली गई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के राज्य में हस्तचेष न करने का यचन दिया। विजेषि-स्तान की तरफ़ से किसी के शाहमां का भय न रहे, इसलिए किलात के 'खान' से भी सन्धि की गई। इस सन्धि से आरोजों की विजीचिहान में सेना स्वान के स्वान के अधिकार मिला गये। उस तरफ़ तूट-पाट से रचा करने के लिए किलात के 'खान' और उसके उस्ताधिकारिये। का रण हुट-पाट से रचा करने के लिए किलात के 'खान' और उसके उस्ताधिकारिये। का रण हुट-पाट से रचा करने के लिए किलात के 'खान' और उसके उस्ताधिकारिये। का रण हुनार स्वान की सहामता देन का भी बचन दिया गया।

शासनप्रवन्ध-उलहीज़ी के समय में भारतवर्ष का बहुत सा भाग श्रीरोजी राज्य में मिल गया, इसलिए श्रव शासनप्रवन्ध में कुछ परिवर्तन

१ लीवार्नर, डलहाँची, जिंव २, ५० १४१।

करना श्रावस्यक क्षेत्राया। इस समय तक वमाल का शासन गवर्नर-जनरल के हाथ ही मे था, परन्तु उसका काम यधिक बढ जान के कारण सन् १८५६ में बगाल प्रान्त के लिए एक श्रलम लेएटनॅट-गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। पंजाव, वर्मा, श्रम्य धार नागपुर विलक्त स्वत्र प्रान्त नहीं बनाये गये। इनमें बात किसकार स्व दिये गये जो गवर्नर-जनरल के श्रधीन थे। ये प्रान्त हाल ही में लिये गये । इनको शानत करन के लिए ऐसे शासन की हाल ही में लिये में ये वे। इनको शानत करन के लिए ऐसे शासन की स्व एसे शासन की स्व एसे शासन की स्व एसे शासन की स्व एसे शासन की स्व हाल स्व स्व प्राव्यक्त भी न हो धीर परकार का बाम भी शीवता श्रार सुगमता से नियटता जाय। इसी विल पहा याल के सब कानून-कान्यर नहीं चलावे गये। जिला मजिस्ट्रेट के हाथ मं, जो 'डिप्युटी कमिश्वर' कहलाने लगे, न्याय, युलिस श्रीर माल के सब स्व श्रिकार दे हिमे गये।

बगाल की खवेचा नये प्रान्ते। में सेना का रखना श्रविक श्रावश्यक समका गया। उत्तरी भारत में मेरठ में सेना की मुख्य द्वावनी बनाई गई। पनार में एक श्रवण सेना रखी गई और गोरपों नी भी कह एक परटर्ने बनाई गई। इस समय उत्तरी भारत में श्रविक निगरानी ररान की यावश्यकता थी, इसलिए शिमला में भारत-सरकार के रहने का प्रश्य किया गया।

रेला—गर् १ मध्य से ही भारतवर्ष में रेल चलाने का विचार हो रहा था। थय मात्रास्य का विस्तार हो जाने से, एक स्थान से दूबरे स्थान के सिना सीम के लिए, रेलों की उद्दी धारस्यकता मतीत होने लगी थी। सरकार इमके लिए धन लगाने को लेवार न थी। दलहें जी ने घाटा पूरा करम या वपन देवर भारतवर्ष में रेल चलाने के लिए खेगरेजी कम्प्रियों के राजी किया। सन् १ मध्य में रेल चलाने के लिए खेगरेजी कम्प्रियों हो राजी किया। सन् १ मध्य में वस्प्रे के निकट, 'मेट इंडियन पेनिहालर' (जी॰ खाई॰ पी॰) रेलवे कम्पनी ने पहले-पहल रेल चलाई। इसी की सारागें सानदेश और नागपुर की तरल कमाई गई। 'इस्ट इंडियन रेलवें (ई॰ खाई॰ खार ०) कम्पनी ने पहले कलकता से रानीयन तह रेल चलाई। तिस कलकता से इलाहाचाद होते हुए दिल्ली तक इसी क्यमी की रेल चल गई। इस तरह लाई उल्लंहानी के समय मही 'मदरास लेवें' एम० थार॰ ) थीर 'वस्यई बढ़ीदा सेंट्रल इंडिया' ( बी॰ बी॰ सी॰ खाई॰ ) रेलवे कम्पनियां भी स्थापित हो गईं ।

सेना की सुषिधा के श्रांतिरिक्त रेलों के चलाने में उलहीज़ी की हुँग्लेंड के व्यापार का भी प्यान था। वह जिस्ता है कि इँग्लेंड के रई की बड़ी श्राधस्यकता है। भारतवर्ष में यह धच्छे किस्म की श्रीर स्वृत्व पेदा होती है। यदि समुद्र के बन्दरसाहों तक इसके पहुँचाने का प्रवन्ध किया जा सके, तो इँग्लेंड की यह धावस्यकता हुए हो सकती है। साथ ही साथ यह भी स्वाया कि रेलों से भारतवर्ष के दूर दूर के ख्यानों में यूरीप की बनी हुई चीज़ों की खपत बढ़ जायगी। इस तह सैनिक सुविधा श्रीर इँग्लेंड की खपत बढ़ जायगी। इस तह सैनिक सुविधा श्रीर इँग्लेंड की खाता है। सी सारतवर्ष में पहले पहले हों वाहाई गई।

तार--इसी उद्देश्य से तारों का भी प्रवन्ध किया गया। सन् १०६२ में कलकत्ता के निकट पहला तार लगाया गया। भारतवर्ष में तार लगाया गया। भारतवर्ष में तार लगाया सहज काम न था। यह विकट जंगल, नदी, नाने और एहा हुं। के होने से तार के लम्मों के गाइने में बड़ी मुरिकलें पड़ती था। बन्दर तार तोड़ डालते थे और जंगली जानवर लम्मों के गिरा देते थे। उल्हीज़ों के समय में बड़े परिश्रम के साथ यह काम पूरा किया गया। सिपाहीविद्रोह के समय पता तार आंगोज़ों के बड़े काम आवा। उत्त में समाचार एक खान से दूसरे खान को पहुँच जाता था, सिपाही मुँह ताकते रह जाते थे। लाई उल होज़ी ने भारतवर्ष में थारोज़ी सामाया को ''लोहे का पटरियों थेंग तारों हो जा कर होज़ों आद्विया। हंटर लिखता है कि सन् १०६२० के विद्रोह में रेल और तार हज़ारों आदिमियें के दरावर थे। रेल और तारों ही द्वारा भारतवर्ष अध भी कीनिक दीवित से हाथ में है।

ह्यक्त---डलहै(ज़ी के पहले डाक का कोई ठीक प्रवन्ध न था। स्थान की दूरी और पत्र के यज़न के हिसाब से महसूल लिया जाता था। पत्र देने पर बाकिया महसूल वसूल करता था, जिसमें बड़े ऋगड़े होते थे। गांवों में ते। पत्र

१ हटर, बलहौजी, ( रूलर्स ऑफ इंडिया सिरोज ) ए० १८४।

कमी पहुँचते ही न थे। लार्ड उलहोजी ने जाँच करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया और सन् १म्१२ से आये तेले के वज़न का आया आना महसूल सारे भारतवर्ष के लिए निश्चित कर दिया। महसूल वसूल करने के कमाश्रें से वचने के लिए टिक्टें चला दी गईं । लार्ड उलहोज़ी के समय में ही सादे सात सी के लगभग डाकख़ाने खोले गये। रेल, तार और डाक से आगो चलकर जनता की भी यहुत लाभ हुआ। समय तथा दूरी की कटिनाइयाँ जाती रहीं और भारत धीरे धीरे एकता की ओर वड़ने लगा।

नहर च्रीर सहर्के — ममा की नहर, जो बहुत दिनों से खुद रही थी, लार्ड उलहीज़ी के समय में पूरी हो गई। उससे उत्तरी भारत में सिंचाई के लिए सुविधा हो गई। पंजाब में भी बारी दोखाब नहर से बहुत लाभ हुखा। दिखल में गोदाबरी के पानी से भी खेती को लाम पहुँचाते का प्रयत्न किया गया। कई एक सदर्के बनवाई गई खेरा ऐसे कार्यों की देग्र-भाल के लिए 'पब्लिक बन्से डिपार्टमेट' कृषम किया गया।

शिक्षा श्रीर ज्यापार—सर चार्क्स बुड की सलाह से अत्र देशी भाषाओं पर अधिक ज़ोर दिया जाने लगा। गाँवों की पाटशालाओं और मकतर्में की सरकारी सहायता देने और उनके निरीचण करने का प्रथम्ब किया गया। यहे बड़े गांवों में प्रारम्भिक स्कूल और ज़िलों में हाई स्कूल खोले गया। वहें बड़े गांवों में प्रारम्भिक स्कूल और ज़िलों में हाई स्कूल खोले गये। तोने प्रमत्नों में इंजीनिवरिंग की पढ़ाई का मी कुछ प्रयम्प किया गया। लाउँ उलहींज़ी के समय में भारत में अगरेज़ों का व्यापार भी बहुत बढ़ गया। मन् १ १ १ में देश से जितनी रहें बाहर जाती थी, सन् १ १ १ में दस्ते पत्र शुनी से भी प्रथिक जाने लगी। गुल्ला तिगुना जाने लगा श्रीर सूती क्यं हाती से भी प्रथिक को लगी। इस व्यापार की युद्धि से भारत के लाभ की अपेषा डानि ही अधिक होने लगी।

कम्पनी का श्रन्तिम श्रीज्ञापत्र—सन् १म४३ से कस्पनी के श्राज्ञा-पत्र के सम्प्रन्थ में पार्तामेट ने फिर कानून पास किया। भारत का शासन

१ इटर, दल्होती, पृ० १९६।

नाम मात्र के लिए इस समय भी कम्पनी के हाय मे था। इसमें के द्वेष पिरवर्तन नहीं किया गया, केवल इस बार कोई श्रवधि निश्चित नहीं की गई। गवनैर-जनरल की 'लेजिस्लेटिव कोंसिल' ( व्यवस्थापक सभा) के मेम्बरों की संख्या बड़ा दी गई। इसमें बम्बई, मदरास श्रीर पश्चिमोत्तर प्रान्त से भी एक एक मेम्बर लिया गया। इस तरह पहले-पहल इसके। केवल बगाल प्रान्त की श्रवेषा भारत साम्राज्य की केंसिल बनाने का प्रयन किया गया। खार्ड जलहीं जो इसमें एक हिन्दुस्तानी मेम्बर भी रखना चाहता था, परन्त इंग्लेंड-सरकार ने इसमें स्वीकार न किया। इस कोंसिल में पार्लोमेंट की नक्त जी लाती थी। यह बात इंग्लेंड-सरकार के परसन् न थी। सर वारसे युड इसके। 'भारतवर्ष की परस्तीन मनाता था।

डलहैं मि की चिरिन्न—सर्च सन् १=२६ में बलहोजी वापस चला गया। वह बड़ा परिश्रमी गवर्नर-जनरल था। सरेरे नी धजे से लेकर पाँच वजे हाम तक घरावर दिमागी काम किया करता था। इंग्लंड से खाने पर ही उसका स्वास्थ्य खुराव था, सारवचर्य में खिक परिश्रम करने से वह धीर भी विगड़ गया। उसके एक मित्र ने इंसी में लिला था कि रूस के जार श्रीर इलहिली वे ही वा स्वेद्धाचारी शासक वाकी रह गये हे। इसमे यहत जुड़ सत्यता थी। वह जो राप कायम कर लेता था, उसमें किसी की न सुनता था। हेनरी लारेंस खोर स्वीमेंन ऐसे खुरुमवी खुन्तरों की राग का भी वस पर इंसे प्रभाव न पडता था। सेनापति चारसे नेपिवर से तो वरागर कामझ हुवा करता था। उसने स्वय माना है कि वह दूसरों के साथ मिलकर काम न कर सकता था। उसने स्वय माना है कि वह दूसरों के साथ मिलकर काम न कर सकता था। वह प्राय. कड़ी थोर कभी कभी खुन्तित भाषा का प्रयोग कर बैडता था। दूसरों के सम्मान और प्रतिष्ठा का उसके बहुत कम प्यान रहता था, जिसमें वजह से, जिनका उससे मतनेद होता था, वे थीर भी धमननुष्ठ रहते थे। धनविंड की राय में उसने खाद्विक भारत की मींब डाल दी। हरर का मत है कि उसने सामाज्य थीर देश के एक बना दिया। यह चाहे जो कुछ हो, देशी

१ डलहीजी, प्राह्वेद लेटर्स, ए० ५९।

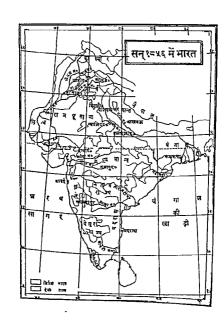

चलकर वह नीति भारत-सरकार दे। छोड़नी ही पड़ी। उसके लोकोपयागी कार्यों के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि उनमें से बहुतों की योजना उसके आने के पहले ही तैयार हो चुकी थी, उसने उनकी पूरा अवश्य कर दिया। जिस काम की वह हाथ में लेता था, उसकी करके छोडता था, यह इसमें वड़ा भारी गुल था। लार्ड उलहीजी ने जो कुछ किया, वह धपने देश के जिए किया। उसकी सेवा में वह अपने जीवन की भी सुद्ध समसता था। जिस साम्राज्य की लार्ड क्लाइव ने नींव डाली थी, जिसकी वारेन हेस्टिंग्ज़ ने दढ़ बनाया था, बेखेज्जी तथा लाई हेस्टिंग्ज़ के समय में जिसकी बुद्धि हुई थी, लार्ड उलहीज़ी ने उसकी पूरा कर दिया।

## परिच्छेद १३

## कस्पनी का ग्रन्त

लार्ड केनिंग — फरवरी सन् १८५६ में डलहोजी की जगह पर लार्ड कैनिंग भारतवर्ष का गवनर जनरल होकर खाया। उसका पिता इंग्लैंड का



प्रधान सचिव रह चुका था। वह स्वय भी बहुत दिना तक पार्वामेंट श्रीर मिन्मडल म काम कर लुका धा। इँखेंड से चलते समय उसका कहना या कि भारतवर्य का पाकारा स्वच्छ श्रीर शान्त दिखलाई दे रहा है, पर कोन जानता है कि चादल का एक खेटा सा दुकड़ा, बढ़ते बढ़ते सारे धाकाश को घेरकर हम किसी दिन नष्ट कर दे १ उसका यह भय सच निकला। उसके धान के साल ही भर याद भारत के राजनैतिक गानन महल में धोर

केनिंग के राजनैतिक गान मडल में घोर श्रशान्ति के काले काले वादल हा गये श्रार कुछ काल के लिए भारतवर्ष म

श्रमरेजों का रहना सदिग्ध हो गया। राजनैतिक श्रशान्ति—लार्ड उलहीजों की नीति से देशी राजों म स्वा श्रसन्तेष फैल रहा था। जिस उम से एक एक करके राज्य झीन आ रहे बद्दा श्रसन्तेष फैल रहा था। जिस उम से एक एक करके राज्य झीन आ रहे थे, उसे देखते हुए सबको चिन्ता हो रही थी। श्रवध की दशा देखकर, जिसने सदा धगरेज़ं का साथ दिया था, यह धारणा हो रही थी कि किसी राज्य का वचना सम्मन नहीं है। सबको गह भय हो रहा था कि किसी न किसी यहाने से धीरे धीरे सभी राज्य के विषये जायेंगे। मराठो में पेरावा का प्रमत हो ही जुका था, सतारा खाँर नागपुर केकर रियाजी थीर मेंगला के धराने भी नष्ट कर दिये गये थे। राधाजीतसिह का राज्य ते बढ़ से ही उखाइ दिया गया था। मुस्तक्रानों में मुहम्मद्रश्वली के वराजों के कर्नाटक के नवाब कहलाने तक की श्रवुमित नहीं दी गई थी, निजाम से वरार दीने लिया गया था थी था पर दोन कर तो एक-इम से ही श्रन्त कर दिया गया था थी हिल्ली में मुद्द मुगल सत्राट इसहादुरशाह की श्रपन कर दिया गया था। विल्ली में मुद्द मुगल सत्राट बहादुरशाह की श्रपन पूर्वजों के महलों में भी रहना मुश्किल हो गया था।

जिस इंग से यह नीति काम में लाई जा रही थी, उससे अधानिक छोर भी यह रही थी। इन राजाओं तथा नवावों के छानूगया, जवाहरात, हाथी छोर घोड़े याजारों में नीलाम किये जा रहे थे। रानिये और येगमा की गुरी रचा थी। सत्तात, कर्नाटक तथा प्रयक्ष धार नाजा साहच के दूत हुँग्लैंड तक दीड़ रहे थे, पर कहीं किसी की भी सुनवाई नहीं हो रही थी। इस तरह निराग होकर इनमें से कुछ लोगा यदका लेने का धवसत ताक रहे थे।

सामाजिक परिवर्तन — कई एक देशी राज्ये के नष्ट हो जाने से सामाज में भी बड़ा परिवर्तन हो रहा था। बहुत से बड़े बड़े धाइमी बेकार घूम रहे थे। ग्रेंगरेज़ा के यहां उनके लिए नीकरियों का दर्वाज़ा यन्द था। प्रसला ग्रेंगर सिवाहियों की तो छुढ़ िमनती ही न थी, इनके लिए कहीं भी दिकाना न था। त्रये बन्देशवा में प्राचीन बड़े बड़े परानों का छुक्त भी प्यान नहीं किया जा रहा था। वसाल में वेंटिंक के समय से ही 'लालिसान' जायदादें जुव्त हो रही थीं। वस्त्रई में सनदों की जींच करने के लिए 'इनाम कसीशान' धेड़ा हुआ था, जो छोटी यही निलाकर २० हनार लायदादों खीर जागीरों को जुन्त कर चुका था। धवम में तालुकरों के बाय भी यही व्यवहार किया जा रहा था। जिन हलाकों पर उनका पुरतों से प्रधिकार चला था रहा था, वे किसी सनद या और कोई ऐसे ही सब्दा न होने के करस्य, होने जा रहे थे।

दीवानी अदालतों की डिकिया से जायदारें नीलाम हो रही थीं और जमीन्दार तबाह हो रहे थे।

खेगरेज़ों थोर हिन्दुस्तानिये का सामाजिक सम्यन्ध टूट रहा था, दोना एक दूसरे से शवग हो रहे थे। धंगरेज़ हिन्दुस्तानिये को धसम्य थार हिन्दुस्तानी खंगरेज़ों को ध्रयने धमें का विरोधी समक्त रहे थे। दोनों की बहुत सी वाते 'एक दूसरे की समक्त में न था रही थीं थीर न उनके समक्त का कोड़ं प्रयन्त ही किया जा रहा था। शिवा से यह मेदमाव दूर नहीं है। रहा था। खंगरेजी पढ़े-जिले लोग हर एक वात मे बंगरेज़ों की नक्ज कर रहे थे थीर अपने देश की सभी वातों को तिरस्कार की दिटि से देलते थे। बहुत से येपढ़े हिन्दुस्तानी रेज थोर तार को 'जाद' समक्त बैठे थे थोर उनसे प्रय करा थे। पारचाल सम्यता की बहुत सी वातों के था जाने से भारतवर्ष के सामा-जिक जीवन में, जो सहसों वर्ष से एक ही हंग से चला था रहा था, बड़ा ध्रधन-पुथल मुच रहा था।

रही थी, जिससे यह सन्देह हो रहा था कि सरकार भी सबके। ईसाई बनाना चाहती है। उसकी हर एक बात इसी दृष्टि से देखी जा रही थी। समाज-सुधार श्रीर शासन-व्यवस्था के लिए जो निषम बनाये जा रहे थे, वे सब धर्म-श्रष्ट करने का प्रयत्न समम्मे जा रहे थे। रेल का प्रचार श्रीर जेल के नियम, तिनके द्वारा श्रला श्रस्ता लोटा-धाली इटाकर सबका खान यान एक कर दिया गया था, इसके प्रमाख माने जाते थे।

सैनिक स्थिति—ये भाव सेना में भी फेल रहे ये ओर विक्लोर तथा वारिकपुर के उपद्वां में इनका परिचय मिल जुका था। यगाल की सेना में सबसे अधिक असत्तोंप था, क्यें कि इसमें अधिकतर बाह्य और राजपूत थे। इन लोगों को अक्यानिस्तान में जाना बहुत खटका था। वहाँ से लेटिन पर बहुत से लोग को बाहर कर हिंप ये थे। सन् १८८५ में संपिक भवा न मिलने के कारण बगाल की चार पल्टनों ने सिन्ध में रहना अस्वीकार कर दिवा था। सन् १८८६ में पेदल सेना की पुरू पल्टन ने गोधिन्दगढ़ में भी उपद्रव किया था। सन् १८८४ में सिखादियों ने समुद्र के मार्ग से बार्ग जाने से इनकार कर दिया था ओर उलहीं को उनकी बात मानकर ख्वल के मार्ग से ही सेना भेजने का प्रवन्ध करना पड़ा था। इन सैनिकों भी बहुत सी विचत विकायतों की और भी प्यान नहीं दिया जा सहा था, उलटे कुछ ऐसी वार्ते की जा रही थी, जिनसे उनका असन्तोप श्री सी भी बहुत सी वार्त की जा रही थी, जिनसे उनका असन्तोप

सन् १=१६ में एक कान्त पास कर दिया गया कि जो नये तिपाही भरती किये जायेंगे, उनके जहाँ मेजा जायगा, जाना पडेगा। समुद-यात्र या आति-पाति के बन्धने का के हैं विचार न किया जायगा। इसके व्यक्तिरिक सबसे भागि यह यूल की गई कि नई राइफल की वन्दूक के लिए जो कारतूस नजाये गये, उनम विकान के काम चर्चों से लिया गया। इन कारतूस के वि वा ताया। इन कारतूस को दात से काटना पड़ता था। उपदानी लोगों न यह कड़कर कि इनमें गाज और सुक्रार की चर्चों का हिन्दू और मुख्यतानों की धर्म-भ्रष्ट करने के लिए, प्रयोग विया जाता है, सिपाहियों को भड़का दिया।

उपद्रव करने के लिए यह अच्छा अवसर था, क्योंकि गोरों की कुछ प्रदर्ग भारतवर्ष से बाहर गई हुई थीं। इन दिने हेरात पर फिर से प्राक्षमण करने के कारण फ़ारस से युद्ध छिड़ा हुआ था, क्षिमिया में भी लड़ाई हो रही थी। इसलिए गोरों की कई एक प्रटर्न इन दोना स्थाना को भेन दी गई थीं। इसलिए गोरों की कई एक प्रटर्न इन दोना स्थाना को भेन दी गई थीं। इस समय भारतवर्ष में कुल ४५३२२ गोरे सैनिक थे थीर हिन्दु स्तानी सिराहिया की संख्या २३३००० थी। लार्ड इलहोजों ने पत्राय की रणा की पोर अधिक ध्वान दिया था, पर बाकी देश की रणा का कोई उचित प्रवन्ध न था। कलकता से लेकर इलाहावाद तक दीनापुर को छोड़कर थोर किसी कथान परा। कलकता से लेकर इलाहावाद तक दीनापुर को छोड़कर थोर किसी कथान परा। कलकता से लेकर इलाहावाद तक दीनापुर को छोड़कर थोर किसी कथान परा। कलकता से लेकर इलाहावाद का सार अधिकतर सिपाहियों ही पर था। बहुत से खेगरेज सैनिक अफसरों की खासन का काम दे दिया गया था। इस तरह इन दिने। गोरी सेना का थल बहुत कम दिखलाई पड रहा था।

सिपाही-चिद्रोह — सन् १ ५ ५० के पहले तीन चार महीना में सिपा हियों में असन्तेष , लुव बढ़ रहा था। हर रीज नई खबरें उड रही थी। कभी कहा जाता था कि खाटा म हित्रुयों पीसकर मिलाई जा रही हैं, कभी बढ वत्तावा था कि खाटा म हित्रुयों पीसकर मिलाई जा रही हैं, कभी बढ वत्तावा का रहा था कि पलाली की लवाई के जीते हुए, अंगरेजों को पूरे से वर्ष हैं सुके, अब वनका अन्त निकट है। कारत्स के सम्प्रन्य म पहले अगांव अकसर चुनवाप रहे, बाद म अशान्ति अधिक बढ़ते देराकर भूल सुवापते अंश तिपाहियों को सममाने का प्रयत्न किवा गया। पर खब यह चात सर्वेज फेल खुकी थी और इसका द्वाना कितन था। सिपाहियों का प्यान था कि अर्फ सर लेगा उनकों घोखा दे रहे हैं। सबसे पहले मार्च म वारिकपुर में उप वृत्र प्रारम्भ हुआ। मगल पांडे नासक सिपाही ने जोश में आकर एक खंगरें को मार खाला, बहुत से सिपाही विगड गये और उन्होंन कई बगह आम लगा हो। सिपाहियों की यह पहटन नोट दी गई थोर मंगल पांडे के स्ति लगा हो। सिपाहियों की यह पहटन नोट दी गई खोर मंगल पांडे के सती लगा हो। सिपाहियों की यह पहटन नोट दी गई खोर मंगल पांडे के सती लगा हो। हिपाहियों की वह स्तिमाल करने से इनकार कर दिया। इस पर

=१ नेता गिरएतार कर लिये गये और उनको इस दस गर्ग की कड़ी फ़ैंद की सजा दी गई। ता॰ ६ की परेंड पर उनकी विद्या छीनकर उन्हें सब तरह में श्रपमानित किया गया। श्रपने श्रपमानित माथिये के ललकारने पर सन्न सिपाही विगङ्ग पढ़े। जो श्रमारेंज जहां मिल गया, वहीं मार उाला गया, ह्यावमी में श्रांग लगा दी गई, जेल का फाटक तीड़कर कृँदी निकाल लिये गये श्रोर सबके मन दिल्ली की धोर वह चले।

विद्रोह की धान भभक उड़ी। दिल्ली में लेकर कलकत्ता तह मुग्य मुख्य भ्यानों पर निवादी निगड पड़े। धेमरेनों में जो धमन्तुष्ट हो रहे थे, ननके बदला लेने का ध्वन्तु ध्वन्तर मिल गया धीर उनमें में युद्ध लोग निवाहियों के नाथ हो गये। इस तरह एक सेनिक विद्रोह की राजनेतिक स्त्रन्य मिल गया।

दिल्ली—मेरठ से विद्रोड़ी मिपाड़ी दूसरे ही दिन दिल्ली पहुँच गये।
यहां गीरों की कोई सेना न थी कार राइर सिपाड़िया के हाथ में था। ये सर
विद्रोड़ियों में मिल गये, बंगरेज बफतर मार डाले गये बार प्रदा नहादुरशाड़
के फिर से तरन पर विज्ञाहर सुगल साम्राज्य की घोषणा कर दी गई।
यहादुरशाह के महल को विद्रोड़ियों ने चारों बोर से वेर लिया था, नका।
याय देंने के मिशा उनके लिए धपनी रचा का कोई नूमरा उपाय न था।
यागरों के प्यवहार से बसके कुट्टमी पडले ही से बसन्तुष्ट थे। फ़रास नी
यार में उनके नइकाने का बराबर प्रवान हो रहा था। बहादुरशाह के रिशोध
वरने पर भी मिपाड़ियों ने प्रोध में चाहर कई एक बेगरेगों को उनके चरने
थीर विध्यें महित मार डाला। दिल्ली में एक वहा भारी शास्त्रगता
(भाग]न) था, निमको मिगाड़ी लेगा चाहने थे। पर कुछ माहसी योगरेज़ं
याप्तरां क्याने तीवन की कुछ भी वर्षांत न करके उसमें चाम लगा दी, निममें
सहरों मियाड़ी जल-भुनकर सर गये। दिल्ली दिन जाने से बंगरेज़ं के
चानंक पर पड़ा थाश लगा चार गार गरि विभिन्ने मान से बराइर मय गया।

यह समाचार पतात्र पहुँचन पर गर जान लाहस ने नाहार के विवाहिया से हिंपियार प्रांत निर्वे श्वार बड़ा सन्ता है साथ वहां है उप दियो को दंह दिया। अप्रतसर के डिप्युटी किमरनर कूपर ने, एक ग्रंगरेन भ्रप्तसर को मार डालने के भ्रपराध में, पैदल सेना की २६ वीं परटन के २म२ सिराहिशे की गिरफ्तार कर लिया। इनमें से २३७ सिराही बिना किसी श्रमियोग के मोली से मार दिये गये। यथ करते करते एक मोली चलानेवाला बेहोग्र हो गया। बादों ४२, जो एक कीडरी में बन्द थे, भय, ध्रम ग्रीर ३म धुटने के कारण भ्रापही श्राप सर गये। इस तरह सो वर्ष वाद बलकते की काल केडरी का बदला खुक गया। इन सन्धी लागें उननाला के एक ग्रन्थे कुएँ म फ्रॉक दी गईं। इस परटन के वमे-खुने सिगाही लाहीर म तीपदम कर दिये गये। मार्टिन लिखता है कि देर ध्रगरेंजों के यथ के श्रपराध में पीच सो धादिमिशे के माय लेना ऐसा बदला है, जिसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। जान लारेंस ने इस तरह एवाव को जानत करके गोरा की सेना की निकरसन की श्रप्रपता में विक्ती सेना।

हसके पहले रेजाव थीर मेरठ की कुछ सेना जून में बद्दलीसराय के युद्ध में विद्रोहियों की हरा जुकी थी थीर दिन्हती की घेरे हुए पड़ी थी। निक्त्सन की सेना था जाने पर अच्छी तरह से युद्ध छिड़ गया। सितम्बर में पजाब से तीर्षे भी था गई थार शहर का कारमीरी दर्बाजा उड़ा दिवा गया। चार पांच दिन तक घोर युद्ध करके थाँगरें जो ने दिन्हती पर फिर से व्यविकार कर लिया। इस युद्ध में लगभग १४०० गीरे सैनिक वेकाम हो गये थीर निक्तसन मारा गया। दिजय के बाद 'बिजन' बोल दिया गया, शहर लूट लिया गया, निगर-राघ नाशिक दया की मिया मागने पर भी गोलियों से मार दिये गये, भय से अवाद हुए उद्दे काट डाले गये। 'दिहम्स' पत्र के सेवाददाता के शब्दों में शाहजहाँ की दिन्हती में नादिदशाह के बाद से ऐसा भीषण दरव देवन में न खावजहाँ। मूं हुसका वर्षन किया है।'

१ कृपर, क्राइसिस इन दि पजाब, प्र० १६४-७४।

२ मारिन , शहरान यस्पायर,, नि॰ २, ५० ४२८ ।

३ होम्स, इडियन म्युटिनी, १० ३८१।

४ मार्टिन, इंडियन पम्पायर, जि॰ २, पृ॰ ४४५-६० I

द्वद्व चहादुरशाह ने प्राणुरचा का वचन मिलने पर बपने की खँगरेज़ो के हवाले कर दिया। विद्रोही कहीं छुड़ा न लेवें, इस भय से उसके लड़कें, विना इस



बहादुरशाह की गिरफ्तारी

यात की जाँच किये हुए कि उनका कोई श्रवराध था या नहीं, गोंखी से मार दिये गये। इतिहासकार मेलेसन का कहना है कि कोई ऐसा मय न था, इस तरह उनकी हथा करना श्रनुचित था। हितहासकार होग्स का भी ऐसा ही मत है। ये मुगल सम्राट्ट बहातुरशाह पर जनवरी सन् १=४= में श्रीभवेग चलाया गया। श्रवराणी सिद्ध होने पर वह रंगून भेज दिया गया, जहाँ तन् १=६६ में =० वर्ष की श्रवस्था में उसकी श्रुर्यु हो गई। इस तरह मुगल सन्नाडों का श्रन्त हो गया।

दिल्ली हाव में या जाने से ग्रेगरेज़ों की फिरधाक तम गई बीर सब जगह उनकी विजय होने लगी। सन् १८६६ से दिल्ली पंजाय में मिला दी गई।

१ के और मेलेसन, शडियन म्युटिनी, जिल्हा, पुल्पह-५७।

२ होम्स, हाडियन म्युटिनी, प्र० ३८७-८८ ।

किनिपुर--यहा से थोड़ी ही दूर पर विदूर मे नाना साहब रहता था, जिसकी वाजीराव ने गोद लिया था। जान के लियता है कि वह सीधा-साथा प्रसिद्ध था थार सदा श्रांगरेज किमरनर की बात मानने के लिए तेवार रहता था। वाजीराव की वेंशन के सम्बन्ध में यह बावर लिया-पड़ी कर रहा था, पर कही उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। इसी से वह चिटा हुआ था। कहा जाता है कि वह श्रांगरेजों के विरुद्ध पट्यप्र स्व रहा था। इसी



बहेरय में विद्रोह के पहले वह लखनक तथा दिक्सी गया था थीर रजवाडों से पत्र ज्यवहार कर रहा था। लखनज के मार्टिन गिट्यस का तो यहां तक कहना है कि उसके दूत ने, जो इँग्लँड गया था, स्रोसेंग में भी बातचीन की थी।

जून में कानपुर के सिवाहियों ने भी विद्रोह कर दिवा और वे भी सबके सब दिवली की और वहन लगे। परन्तु नाता साहब के कहन पर वे सब कानपुर फिर लांट पड़ी तीन सप्ताह तक अगोंनों न बहे साहस खार धंट्ये के साथ

नाना साहब

राजुषा का सामना किया। अन्त मे नाना साहय से रचा का वचन मिलन पर, उन सबने हथियार डाल दिये आर गया के मार्ग से वे कुलाहाबाद जाने

१ व और मलसन, शल्यन म्युटना, १७० १, १० ४५४।

२ तात्या टोव का कहना है कि विवाहियों न नहरहस्ती नाना साहब गा अपन सार्य ल लिया और कानपुर का तरफ लंट पड़े । क आर मेळेसन, नि० २,४० २२४।

के लिए तथार हो गये। नाना साहा की कोर स नावो का प्रवन्य कर दिया
गया। पर-पु जब ये अपन बाल गन्ये थीर लिये। तहित नावा पर वह
गये, तब घाट पर से सिपाहियो ने गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया।
नावा म आग लगा दो गई आर अंगरेजा का वध किया चान लगा। शरस्य
म आये हुए शत्रुवा के साथ ऐता व्यवहार सर्वेथा निन्दनीय है। नाना साहब
केंग यह समाचार मिलन पर उसन वालकों तथा खिशा की रहा करन के लिए
पुरन्त ही आजा मेज हो। बा हुए अगरेन कानपुर में रख दियेगये आर नाना
साहब विद्रुत चला गया, जहा वडी धूमधाम के साथ वह पेशा बनाया गया।

उसन अपनी रहा का कोइ प्रवन्ध नहीं किया उन्नदे कानपुर आका अवना अमृत्य समय नाचरम म नन्द कर दिया। कानपुर के इत्याकाड़ का समाचार मिलने पर इन्ताकाद्य से हेन्यतंक खोर नील की अध्येषता म गोरी सेवार्ण कानपुर की खोर चल पड़ों। मार्ग म फतेइपुर, जो प्रित्नों के हाय म खा गया था, विश्वस कर दिया गया। गायों म आत लाता दो गई, जिनम कितन ही वन्ते तथा सिवा जलकर मर गई थोर सर सम्बन्धि नुरू ली गई। ने नाना साहब के सिग्राही खेगरेजो सेना को रोक न सहे। उत्तके उक्का का समाचार पहुँचते ही कानपुर म चयराहट फल गह। इस उत्तनना के समय म दे। सो से अधिक खेगरेज खियों थोर वाल वचा का, ना योथीयर म रल दिये गये थ, वध कर डाला गया थार उनकी लाखें एक खन्ने कुएँ म फॅक दी गह। कहा जाता है कि यह बमानुपिक कार्य नाना के दुटर सलाहकार अनोहल्ला थार एक मुसलसान खो के कहन ही किया गया था। यह चाह जो हन्द सतरह की हत्या करन के लिए राजी न हुता गया था। यह चाह जो हन्द हत सरह की हत्या करन के लिए राजी न हुता गया था। यह चाह जो हन्द हत सरह की हत्या करन के लिए राजी न हुता गया था। यह चाह जो हन्द हत सरह की हत्या करन के लिए राजी न हुता था। यह चाह जो हन हो, हतम सन्देह नहीं कि भारतवर्ष के नाम पर यह पत्र वा गया।

नाना माहब श्रवरेता का सामना न कर सका, वह द्विपकर भाग निकला । जुलाइ में कानपुर पर श्रवरेता का फिर से श्रविकार हा गया । बिट्टर में नाना

१ फ आर मलमन, शडियन खुटिमा, नि०२, ए० २५८।

२ वेश, १० २००-०८ ।

वे मदा समस्य रखें।

साहय का महल नष्ट कर दिया गया धीर सर सम्पत्ति लूट ली गई। उनस्त गोरे मिग्नाहियों ने भरपूर बदला लिया। सेनापित नोल ने अपने कायों से यह दिसला दिया कि निर्देशता धीर कहोरता में भगरें में किसी मे कम नहीं हैं। उसके हाथ में जो कोई हिन्दुस्तानी सिग्नाही पद् गया, उसी में उसने जैंत लगा लगाक्य धीयीयर का गुने साज करायां धीर धन्त में उसके फीसी लटकवा दिया। यह मर्य लिखता है कि में हिन्दुस्तानियों की पृत्वी कहा साज देश। प्रकार प्राप्त में अपने के सुनी कहा साज देश। प्रकार प्राप्त में सिग्नाही की प्राप्त करायां धीर विन्त की सिग्नाही की प्राप्त की स्वाप्त पहुँचे धीर निमकों प्राप्त वसते वनके भागों की प्राप्त स्वाप्त स्वाप्त पहुँचे धीर निमकों

इस दशा की सुधारने के खिए सर हेनरी लारेंस ने, जिसकी लार्ड कैंनिंग न धवध का चीफ क्रिंमरनर बनाकर भेजा था, बहुत कुछ प्रपत्न किया। परन्तु श्रव श्रग्नान्ति पूर्ण रूप से फेल चुकी थी छीर बसका



बसनऊ[की रेजीडेंसी

द्वाना सहज न था। यहाँ भी कारत्म का फगडा चल रहा था। मेरठ में विद्राह होने से साथ ही साथ लखनक में भी उपद्रव मच गया। हेनरी लारेंस विपादियों को ग्राम्त करने में सफल न हुचा। कई एक खेगरेज खपसर मार डाले गये थोर वाजिदक्षली का एक दस वर्ष का लडका नवाब वजीर बना दिया गया। रेजीडेंसी को विद्राहियों ने पेर लिया। मुद्दी भर धंगरेजों ने बडे साइस से साथ सिपादियों का बहुत दिनों तक सामना किया। इसी थींच में एक सीला गिरने से तर हेनरी लारेंस में मुख्य हो गई। बह बडा बदार-हदय, द्यालु धीर योग्य खफ़्सर था। उल्लंडियों की नीति उसकी पसाम वां, देशी राज्यों की राग्न के लिए उसने बरायर प्रकार किया था।

लखनक के विद्रोह का समाचार फैलते ही घवफ के सभी ज़िलां में अध्यम पद्म । पहले तो तालुक्दार लोग चुप रहे, पर जब लाई कैं निंग ने उनके इलाक़ों को ज़ब्द करने की घोषणा कर दी, तब उनमें से बहुता ने सिपाहिया का साथ दिया। विद्रोहिया का सबसे अधिक ज़ीर लखनक में था। कई बार अंगरेज़ों ने इसकों लेने के लिए प्रयत्न किया, पर कामयावी न हुई। नील तथा और कई एक सैनिक अफ़्तर मारे गये। बड़ी मुश्किल से मार्च सन् १ क्रिंप में सेनापित लाई बलाइड ने लखनक पर फिर से अधिकार कर लिखा। केसर याग लूट लिखा गया और कई दिनों तक बराबर मारकाट जारी रही। जो 'काला आदमी' हाथ में पड़ गया, यही गोली से मार दिया गया, गा किसी पड़ में फीसी लटका दिया गया। या अवच के विद्रोह को शान्त करने में ऑगरेज़ों की, नीपाल के राणा जंगवहादुर की अध्यक्षता में, गोरखों से बढ़ी सहायता मिली।

वरेली—हहेलखड में बिद्रोह का प्रारम्भ बरेखी से हुआ। मई सन्
१ ६५० के अन्त में यहां के सिवाही बिगड़ एड़े और मुसलसात जनता उनके
साथ हो गई। हाफ़िज़ रहमतखां का पोता नवाब नाज़िम बना दिया
गया, जो साल भर तक बरेखी पर अधिकार जमाये रहा। मुसलमानों ने
इसकी धर्म-युद्ध मान लिवा और कटने मरने के लिए 'गाज़ियो' का एक
दल बन गया, जो बड़ी वीरता से लड़ा। स्टेलखड में अहमदुल्ला
नामक फ़ैज़ाबाद के एक मौलची ने बहुत ज़ोर बांधा। लसकक में
भी उसी ने कथम मचाया था। वह कटर मुसलमान था और उसके
धर्मंड का कोई ठिकाना ने था। पर साथ ही साथ सिटन के शब्दों में
'यह बड़ा याय, साहसी और टड़ विचार का मनुष्य था, विहाहियों में यह
सबसे चण्ड़ा मैनिक था।'' उसने शाहनहांदुर में दी बार सेनापति कैम्पोल
की खकाया। पुवार्या के राज़ा ने उसे मरवा डाला। मैजेसन लिखता है कि

१ रसल, डायरी, जि० १, ५० ३३१ ।

२ मजेंडी, अप अमग दि वंडीज, ए० १९५-५६।

"वह सवा। देशमक था। नित्पतिषयों के वच से उसने अपनी तलवार को क्लाकित न किया था ओर न कभी उसने किसी ऐसे वध का समर्थन ही किया था। उन विदेशियों के साथ, जिन्हाने उसके देश पर अधिकार कर लिया था, वह चीरता, सम्मान थीर टडता के साथ मैदान में लडा था। उसकी स्मृति सभी जातियों के वीर तथा सचे हृद्यवालों के लिए आदर्शाय है।" वरेली पर मई सन् १=४= में ही अँगरेजों का अधिकार हो गया था। मोलयी के मरते मस्त एडेल्सड के अन्य स्थान भी अगरेजों के हाय में था गये।

विद्वार्—विद्वोह का समाचार मिलने पर पटना म घर-पकड शुरू कर दी गई। मेजर होम्स ने अपनी आजा से सिगोली के आसपास जगी कानून जारी कर दिया। केवल स-देह के कारण कुछ आदिमिये को फासी दे दी गई थार बहुत से नेल म हूँ से दिये गये। इत गातों से विद्वार म भी बमा असतोप फेन गया थोर दीनापुर के सिगाहिये। न विद्वोह कर दिया। तात्रायापुर का स-० वर्ष का बुढ़ा जमीन्द्रार कुँ वरसिह उनका नेता वन गया। मालगुनारी के सम्मन्य म दक्के साथ गड़ी उपादनी की गई थी। विद्वोहिये का साथ देन के लिए पहले वह तैयार न था। परन्तु पटना के किमभर को उस पर भी स-देह हुआ, तब उस चीर राजपून न फासी पर लटकने की अपपेश कुँ म माथ देना ही विवित्त समक्ता। विद्वोदियों के साथ उसने असाथ को पेर स्वित्त । परन्तु पदा के साथ उसने असाथ को पेर सिवा । परनु पत्रा को पर सिवा । सा जान पर उसके हिटना पड़ा। जगदीरापुर की इमारसें नष्ट पर डाली गई। कुँ परिस्ति का बनवाया हुआ मन्दिर भी न प्रेग्न गया। विद्वार से विकलकर उसन आ मामगढ़ के निकट खेगरों के एक दल की अपदी राजर

१ के और मैलेसन, ति० ४, ५० ३८१।

२ मार्टिन, इजियन एग्यायर, जिल् २, पृत्र ४०५ ।

३ वहा, ए० ४०६ ।

ली। परन्तु जब भंगरेज़ों की श्रिषक सेना था गई, तर वह विहार लैं।र श्रांया। यहाँ उसने श्रेंगरेज़ों के एक दल को हरा दिया थीर अग्दीरणुर पर फिर से श्रिषकार कर लिया। इसके बाद ही युद्ध में थाइत होने के कारण उसकी मृश्यु हो गई। श्रेंगरेज़ इतिहासकारों ने भी उसकी बीरता की प्रशंसा की है।

भाँसी—मण्य भारत थीर बुँदेलपंड को शान्त करने में थंगरेजों को यदो किठनाइयां उठानी वड़ों। जून सन् १ मर में मांसी के सिवाहियों ने यिगड़ कर कई एक थंगरेजों के मार डाला थीर राजा गगाधरराव की निध्या लक्ष्मीवाई के मारती की गही पर विठला दिया। थेगरेजों की हाया से उपयो लक्ष्मीवाई के मारती की गही पर विठला दिया। थेगरेजों की हाया से उपयोव कोई सम्बन्ध था, यह सिद्ध नहीं होता। विश्व से साथ यहल छुए अप्रिक्त किया में सामिल न होना चाहती थी। सिवाहियों के द्याय के कारण को उनकी यात माननी पड़ी। नो दस महीने तक पर मांती के व्याय के कारण को उनकी यात माननी पड़ी। नो दस महीने तक पर मांती के सामिल के कारण कर दिया। मार्च भी सत् महीने तक पर मांती के कारण के सिंग के मार्च भी सत् मार्च भी सत् में भी पर प्राप्त मार्च के मार्च भी सत् में भी स्वाप पर पांच हों। विज्ञन योल दिया गया। कहा जाता है कि इस प्रयम्प पर पांच हुआ यादमियों का यथ किया गया। विश्व जिला किसी खरारा के, केउल लूट के लाताच से, अमृताय की जागीर किरपी, जिसकी गरी पर एक नी यां का यालक से, धीन ली गई। "

रानी लक्ष्मीयाई ने कॉमी से निकलकर ताप्या टोपे के साथ, जा बसर्घ सहायता के लिए चा रहा था, ग्याखियर पर कपिकार कर लिया। महाराज जयानी राव सिन्धिया की सेता विगड़ गई थीर वह भागकर चामस प्रता तथा । ग्वाबियर का शासन रावसाइव के दिया गया, जे। भोग-विलास में पद गया । कालपी जीतकर जून में छुरीज़ ग्वाबियर पहुँच गया ।



लक्मीयाई

में रानी का चाहे जे। कुछ दोप हो, पर भारतवाली मदा वसे श्रदा सथा शीरव की रिष्ट से देरेंगे और मरकार पर यह दोप लगावेंगे कि उसने रानी के माथ धन्याय किया।

तात्या होपे—वह नाना माहव का मेनापति था। ग्वालिवर से भाग-कर यह कई महीने तक राजपूराना, युँदेवर्गाड धार मालवा में पूमना रहा। धंगरेज़ों के बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी यह उनके हाथ न पाया। धन्न में निन्धिया के एक स्मार्थ जानीस्त्रार ने विस्त्रासचान करके हमहो चेंगरेज़ों के हवाबे कर दिया। जंगी धदानन में विद्या सरकार के रिक्ट युद्ध करने का इस पर धवराय स्नाया गया और कांसी का देंड दिया गया । कहा जाता है कि कानपुर में इसी की चाज़ा से गगातट पर वैपरेज़ीं का वध किया गया था । परन्तु श्रमियेश में यह श्रपराध नहीं लगाया गया



श्रीर न उस समय इसकी कोई जांच ही की गई। ताला का श्रपने समर्थन में कहना था कि मेंने सदा श्रपने स्वामी नाना साहय की बाझा का पालन किया। किसी यूरोपियन श्रादमी, श्रीरत या यरचे की इत्या से मेंग सम्बन्ध नहीं है श्रीर न मेंने किसी की फांसी देने की श्राझा ही दी। मैंलेसन लिएतजा है कि यह श्रपने का पेराचा का संवक समम्मता था। "तिस जाति जन उसके स्वामी के लूट लिया था, वसकी सहायता करने के लिए यह किसी तरह मज्यु न था।" ऐसी द्वामी में उसके श्रपमाय की देखते हुए यहा कहोर दंड दिया गया।

विद्रीह की यन्त-ने वर्ष के भीतर भीतर खारेज़ं ने इस यम भारी विद्रोह की यान्त कर दिवा। इसमें हिंसा धीर क्षोप के कारव सिपाहियों को भले-तुरे का द्यान न रहा। बिटिय सरकार कमाई से राज्य कर रही थी, एक एक करके देशी राज्य नष्ट हो रहे थे, ज्याव धीर शामन के नाम पर साम्राज्य बदाया जा रहा था। जन सिपाहियों ने देशा कि उनकी जाति धीर भाग का भी सहार किया जा रहा है, तब वे इसके सहन न कर सके। जीत्र में भाग का पूर्व सीपान निर्देश किया के पूर्व से भी खान हाथ देंग डाले। निर्वेशना, करोरता धीर हराय का कर्ज के स्वाच हिन्दुशनाित्र में से अपने मां से के स्वाच नहीं है, इसमें धीरता भीर हराय का वर्ज कर नहीं होती। वर्ज रिक्ट स्थानों ने नी कोई कसर नहीं स्थी। वर्ज रहा कि इसमें धीरता ने से स्थान हो से से अपने ही है, इसमें धीरता ने स्थान से से स्थान हो के सिपाहित के पहले ही कई स्थानों ने निर्देशना नारी कर दिया गया था, जिसकी वेक्सर जनता शिकार पन रही थी। के जिसता है

ર કે નાર વૈદેશન, તિલ્ય, પ્રવ રદ્દમ-દ્દ ક

कि बनारस में लढ़के तक फांसी पर लटका दिये गये थे। इलाहाबाद में निरंपराध जनता का बिना किसी संकीच के वध किया गया था। वहां से चलते समय नील ने गांव के गांव जलाकर साफ कर दिये थे। कैम्प्रेल का कहना है कि नील ने जिस निर्देषता से लोगों का यथ करवाया था. वैसा हिन्दुस्तानियों ने भी नहीं किया था। विकल्सन श्रविक से श्रविक वंदना देनेवाले प्राखदंड का समर्थन कर रहा था। हर एक जगह विजय के बाद 'विजन' बोल दिया जाता था, जिसमें कितने ही वेकसूर श्रादमी श्रार थारतों की हत्या है।ती थी । दिल्ली थार पंजाब की घटनायाँ का उल्लेख किया जा चुका है। सिपाहियों की कडोरता का पर्यान करनेवाले कृपर ने ही लिया है कि "यदि कानपुर का कुन्नों है, तो उसके साथ बजनाला का भी कुछाँ है।" म्बर्य लार्ड केनिंग ने माना है कि विद्रोदियों के साथ साथ कितने ही निरपराच बर्जी, खियों तथा बुद्रदों तक का वध किया गया था। यह जिलता है कि विना पूरी जांच किये हुए फांसी लटका देने से थीर गायों की लूटने तथा जला देने से, जी लीग सरकार का साथ देना चाहते थे, वे भी उचेजित हो गये थे। र बहुत सी बदालतों की कार्याहरों की लाई कैनिंग ने इस भव से प्रकाशित न किया था कि उनसे "संसार में हमारे देखवासियों का चेतर अपमान होगा।""

यदि कुछ उनमत्त सिशहियों ने खेगरेज़ खियों धार वचों का यय कर दाला धा, तो यधिकारा जनता ने उनधी स्वा भी की थी। जिस समय दिख्ली, कानपूर धार कोसी में धेगरेज़ों की हलाएँ हो रही धीं, उसी समय यहुत से स्वानों पर दया, सहाजुम्ति धीर कहला के उदाहरण भी घट रहे थे। यहत से हिन्दुस्तानियों ने घपनी जान हथेबी पर खेकर खंगरेज़ां को अपने घर में दियाया था। कितने ही भारतधासियों ने पद पद पर केवल मतुष्यत्व और द्वा के नाते खंगरेज़ां की सहायता की थी। किमश्नर प्रियेट लिखता है कि ''दिएकी से जिलने भागे हुए अगरेज़ थाये, उन सबने स्वीकार किया कि अनेक लोगों में स्थान स्थान पर उनकी सहायता की, उन्हें खाश्यर दिया और उनके साथ भावा बर्ताव किया। एक संन्यासी की जमुता में चहता हुआ एक अगरेज़ च्या मिला, उसे वह मेरठ के आया। जब हम उसकी इनाम देने लगे उनने न लिया और कहा कि बार मुस्त कुछ देना ही है, तो तारते पर एक कुश्रा केवदावा दे।'' कुल दिन्द्र सजुद्रों ने घायल डाक्टर खुड की रजा की थी।' कितनी ही हिन्दुस्तानी खायाओं ने अंगरेज़ च्यो की जानें वचाई और उनका इस कठन खपर राज किया।

यदि इस भयंकर समय में दिरंद्र आमवासी, मज़दूर, घनी, राजा, रहंस सभी दर्जे के भारतवासिय ने खगरेज़ा की सहायता न की होती, तो उनका चचना शुरिकल था। साथ ही साथ यह भी मानना पड़ेजा कि इस अवसर पर थाँगरेज़ों ने भी थनने श्रद्धुत साहस, धेय्य, वीरता श्रीर स्वदेशभिक्त का परिचय दिया। सच यात तो यह है कि दोनों खोर से देवी थार आसी दोनों ही गुणों का प्रदर्शन किया गया।

यह विद्रोह भारतवर्ष के इतिहास में 'गृदर' के नाम से प्रसिद्ध है। पंजाब के बीक कमिरनर सर जान लार्रेस की राय में, इसका एकमात्र कारण कारत्स का मगदा था, पर मेलेसन इसके। ज्यारेज़ां की "वहनिवती" वत-लाता है। वह लिखता है कि ज्यारेज़ां ने वचन देकर उनका पालन नहीं किया, जुनगान-युद्ध के बाद से सिपाहिया की विकायतें नहीं सुनी गई, सिध्धों के विरुद्ध देशी राज्य ज्ञीन लिये गये और नवे रासन-प्रमच्च में प्रजा के रीति-रिवाजों का कुछ भी ध्यान नहीं रासा गया। विज्ञाई उन्होंज़ी के समय में ही

१ मार्टिन, इटियन पम्पायर, ए० १६९।

२ के और मैंबेसन, जिल्फ, ए० २७९-९०।

ग्रशान्ति की बारूद एकत्र ही चुकी थी, उसमें कारत्स की चिनगारी पड़ गई। यदि ऐसा न होता, तो जिस तरह इसके पहले सेनिक विद्रोह शान्त ही गये थे, यह भी शान्त ही जाता।

प्रसफ्ताता के कार्ण्य—कांसी की रानी के। छोडकर सिनाहिये। का कीई योग्य नेता न था। उनमें हिम्मत, उत्साह थार यक्ति की कमी नथी, पर से विनेवा न था। उनमें हिम्मत, उत्साह थार यक्ति की कमी नथी, पर से विनेवा न था। पहले से जिद्रोह का कोई उद्देश्य या कार्य-कम निरिचत न था। एक थोर वहादुरशाह सम्राट्ट थोर दूसरी योर नाना साहव पेराया बनाया जा रहा था। अगरेजों के। निकालकर किस प्रकार शासन होगा, हस श्रोर कुछ भी प्यान न दिया गया था। हिन्दू और सुसल-मानों के उद्देश्य मित्र भित्र थे। घन की बढ़ी कमी थी थीर समाइन की श्रोर तो किसी का प्यान ही न था। विद्रोह के कुछ दिन पहले गाँथों में चपावियों थोर सिसालों में कमल धुनाये जा रहे थे। नाना साइब लखन अथार दिख्ली के चक्रर लगा रहा था। इन बातों से सन्देह होता है कि विद्रोह के लिए पड्यांत रचा गया था। यहि ऐसा हो भी तब भी मानना पडेजा कि दूसके लिए पुरी नेयारी नहीं की नहीं थी। यदि एक ही दिन सारे देश में विद्रोह हो जाता, ती खँगरेजों के लिए इस्सा इसमान ध्रामा असमन था।

विद्रोह देशन्यापी न था । इसका सबसे श्रीयक जोर पजाय, पश्चिमोत्तर प्रान्त, रुहेललड, श्रवच, नर्मदा तथा चम्यल के बीच के प्रदेश थोर विहार तथा बताल के परिचमी भाग में था । सिन्ध के नेपियर ने सिर उठाने येग्य ही न रखा था। राजपूताना का होसला बहुत दिनों से पत्त था, दूसरे सर जान लारेंस की नीति न भी उसके मुलाबें में डाल रचा था। नर्मदा के दिख्य में केल्हापुर के। झोडकर श्रम्य कही विशेष उपद्रव नहीं हुआ। मध्य थोर प्रवाय बताल ज्ञान्त रहा। परिचमोत्तर थोर प्येन्स सीमा के स्तत्र राज्य श्रम्मापिस्तार और नेपाल श्रमरेखों के सिन्ध वर्ने नहीं।

प्राय सभी देशा राज्यों ने श्रारेजों का साथ दिवा । इनकी सेनिक शक्ति पहते से ही नष्ट कर दी गई थी । ऐसी दशा में श्रसन्तुष्ट होते हुए भी, अपने भविष्य का प्यान करके, सिवा चुप रहने के इनके जिए कोई श्रीर उपाय न से हिन्दुस्तानिया ने घपनी जान हथेली पर लेकर ध्यारेज़ों के। घपने घर मे ज़ियाया था। कितने ही भारतवासिया ने पद पद पर केवल मसुष्यद और द्वारा के नाते थेगरेज़ों की सहायता की थी। कमिरनर प्रियेड लिखता है कि "दिख्ली से निवने भागे हुए ध्यारेज़ आपे, उन सबने स्वीकार किया कि प्रमेक लोगों ने स्थान स्थान पर उनकी सहावता की, उन्हें धाश्रय दिया और उनके साथ भला वर्ताय किया। पुत्र संन्यासी की जम्रता हुआ एक ध्यारेज़ बवा मिला, उसे वह मेरड ले श्वरा। जब हम उसके हनाम देने लगे अधान या प्रोह्म कुछ देना ही है, तो रास्ते पर एक छुड़ा सिद्या थोर कहा कि प्रमार मुक्ते कुछ देना ही है, तो रास्ते पर एक छुड़ा सिद्या दे।" छुछ वरिड मज़रूरों ने घायल डाक्टर वुड की रचा की थी। कितनी ही हिन्दुस्ताती धायायां ने धैंगरेज़ बवों की जानें वधाई भीर उनका इस कठिन धारार पर याची सन्तानों से उद्देश साल-पालन किया।

यदि इस भवंकर समय में दिरिष्ट आमवासी, मज़दूर, घनी, राजा, रईस सभी दर्जे के भारतवासिय ने खंगरेज़ों की सहायवा न की होती, तो उनका वचना मुश्किल था। साथ ही साथ यह भी मानना पड़ेगा कि इस खबसर पर खतरेजों ने भी खवने खद्भुत साहस, घेट्य, वीरता खीर स्वदेशभक्ति का परिचय दिया। सच बात तो यह है कि दोनो खोर से देवी खोर खासुरी दोनों ही मुखों का प्रदर्शन किया गया।

यह विद्रोह सारतवर्ष के इतिहास में 'गृदर' के नाम से प्रसिद्ध है।
पत्राव के चीफ़ कमिरनर सर जान लारेंस की राय में, इसका एकमात्र कारण
कारत्स का कमाड़ा था, पर मेलेसन इसके। खेतरेलों की ''वदिनवती' गर्क-लाता है। यह लिखता है कि धमारेज़ों ने चचन देकर उनका पालन नहीं किया,
कफ़ाान-युद्ध के बाद से सिपाहियों की शिकायतें नहीं भूनी गई, सिन्धों के
विरुद्ध देशी राज्य खीन लिये गये और नये धामन-यन्य में प्रता के रीति-रिवाजों का कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया। विद्राह उन्होंनी के समय में डी

१ मार्टिन, शंडियन धम्पायर, ए० १६९ ।

र के और मैठेसन, जि॰ ५, ५० २७९ ९०।

श्रशान्ति की बारूद एकत्र हो चुकी थी, उसमें कारतृस की चिनगारी पड़ गई। यदि ऐसा न होता, तो जिस तरह इसके पहले सैनिक विद्रोह शान्त हो गये थे, यह भी शान्त हो जाता।

श्रसफलता के कारण — मंसि की रानी की होड़कर सिपाहियें का कोई योग्य नेता न था। उनमें हिम्मत, उस्साह और शिक की कमी न थी, पर से प्रनेत्वाला मिलान्क न था। पहले से विशेष का कोई उदेश्य या कार्यक्रम निरिचत न था। एक और बहादुरश्राह सन्नाह और दूसरी ओर भात साह्य पेरावा बनाया जा रहा था। अंगरेजों की निकालकर किस प्रकार शासन होगा, इस और कुछ भी ध्यान न दिया गया था। हिन्दू और मुसर्वमानों के उदेश्य मिल मिल थे। धन की बड़ी कमी थी और संगठन की थोर तो किसी का ध्यान होन था। बिन्नेड के कुछ दिन पहले गाँवों में चपातियों और रिसाडों में कमन होनाथे जा रहे थे। नाना साहय लखनक और दिस्ती के चक्कर लगा रहा था। इन वातों से तन्देह होता है कि विशेष के लिए पहुंगे रचा गया । यदि ऐसा हो भी तय भी मानना पड़ेता के इसके लिए पूरी तैयारी नहीं की गाई थी। यदि एक ही दिन सारे देश में चिन्नोष्ट हो जाता, तो खेगरेज़ों के लिए उद्देश रचाता, तो खेगरेज़ों के लिए उद्देश ताना, तो खेगरेज़ों के लिए उद्देश नामा अपनान थे देश

विद्रोह देश-यापी न था। इसका सबसे खपिक ज़ोर पंजाब, परिचमीचर प्रान्त, रुहेलर्संड, अथथ, नर्मदा तथा चम्चल के बीच के प्रदेश और विहार तथा थंगाल के परिचमी साम में था। सिन्य को नेपियर ने सिर उठाने येग्य ही न रखा था। राजदाना का हीसला बहुत दिनों से पटा था, दूसरे सर ज्ञान कारिस की नीति ने भी उसके मुखाये में डाल रखा था। नर्मदा के दिख्य में केंग्ट्रापुर का छोड़कर अन्य कहीं विरोप उपद्रथ नहीं हुआ। मध्य और पूर्वीय वशाल साम हहा। परिचमीका चीर स्वीनर सीमा के स्तरंत्र राज्य अक्षरानिस्तार और नेपाल क्षारेज़ों के मित्र वने रहें।

प्रायः सभी देशा राज्यों न बंतरेज़ों का साथ दिया। इनकी सैनिक शक्ति पहलें से ही नष्ट कर दी गई थी। ऐसी दशा में बसन्तुष्ट होते हुए भी, चपने भविष्य का प्यान करके, सिवा चुप रहने के इनके लिए कोई धीर उपाय न से हिन्दुस्तानियों ने ध्यनी जान हथेली पर जेकर धंगरेलों की अपने पर में हिपाया था। किवने ही भारतवासियों ने पद पद पर केवल मनुष्यत्व और द्वा जे नावे अमेरेलों की सहायदा की थी। किमरनर व्रियेड लिखता है कि "दिल्ली से जितने भागे हुए धंगरेल धाने, उन सबने स्त्रोका किया कि अनेक लोगों ने स्थान स्थान पर उनकी सहायता थी, उन्हें प्राप्रय दिवा और उनके साथ भला वर्ताय किया। एक संन्यासी की अमुना में वहता हुआ एक धंगरेल वया मिला, उसे वह मरद ले आया। जब हम उसके हनाम देने लगे अमने न लिया और कहा कि समर मुख्ते कुछ देना ही है, तो रास्त्र पर एक कुछां लेदाना दें। "इन्हें कि समर मुख्ते कुछ देना ही है, तो रास्त्र पर एक कुछां लेदान दें।" इन्हें दिहर मनुद्रों ने प्राप्त प्राप्त उन्हों जो खाने वर्चाई और

यदि इक्ष भवंकर समय में दृष्टि ग्रामवासी, मज़्दूर, घनी, राजा, रईस सभी दर्जे के भारतवासियों ने धंगरेज़ों की सहायता न की होती, तो उनका यचना ग्रुश्किल था। साथ दी साथ यह भी मानना पढ़ेगा कि इस व्यवसर पर धर्माज़ों ने भी श्रम्भ बद्धुत साहर, धेंच्ये, वीरता खीर स्वरंशमिक का परिचय दिया। सच बात तो वह है कि दोनों घोर से देवी धोर व्यवसी दोनों ही ग्रुपों का महर्चन किया गया।

उनका इस कठिन श्रवसर पर श्रपनी सन्तानों से बढकर लालन-पालन किया।

दला हा पुत्रा का उन्हर्भ किया गया । यह विज्ञीह भारतवर्ष के इतिहास में 'गृबर' के नाम से असित् हैं। पंजाब के बीफ़ कमिरनर सर जान लारेंस की राय में, इसका एकमात्र कार्य कारतुस का भगवा था, पर मैलेकन इसकी जंगरेज़ों की ''यदनियती'' वत-लाता है। यह जिलता है कि जंगरेज़ों ने चचन देका उनका पातन नहीं किया, जक़्तान-पुद्ध के यह से सिपाहियों की काववर्ष नहीं तुन्ती गई, मन्धियों के निकट्च देशी राज्य छीन जिये गये और नये शासन-प्रक्च में प्रता के रीनि-दिनाओं का खुक्र भी ज्यान नहीं रहा गया।' काई बलडीज़ों के समय में ही श्रशान्ति की बारूद एकत्र हो चुकी थी, उसमें कारतूल की चिनमारी पढ़ गई। यदि ऐसा न होता, तो जिस तरह इसके पहले सैनिक विद्रोह शान्त हो गये थे, यह भी शान्त हो जाता।

असफलता के कारण—कांसी की रानी की छोड़कर सियाहियां का कोई बोग्य नेता न था। उनमें हिम्मत, उरसाह और शक्ति की कमी न थी, पर सेंचनेवाला मिसटक न था। पहले से निवाह का कोई वहरेष या कार्य-कम निश्चत न था। एक थोर यहाइरकाह सम्राट् और रहरे या कार्य-कम निश्चत न था। एक थोर यहाइरकाह सम्राट् और रहरे थोर नाना साहव पेशवा बनाया जा रहा था। अंगरेज़ों को निकालकर किस प्रकार नाम साहव पेशवा बनाया जा रहा था। अंगरेज़ों को निकालकर किस प्रकार नाम साहव पेशवा बनाया जा रहा था। अंगरेज़ों को पिर सेंगर न की अंगरे सेंगर न की अंगरे सेंगर न की अंगरे सेंगरन की अंगरे सेंगर ने का थान ही न था। विद्राह के कुछ दिन पहले गीयों में अंगरे तेंगरी निवाही के चिक्र लगा रहा था। इन बातों से सन्देह होता है कि निवहीं के जिल्ल पहुंगे रचा गया था। यदि ऐसा हो भी तब भी मानना पड़े या कि हत्तके लिए पूरी तैयारी नहीं की गाई थी। यदि एक ही दिन साह दे में निवहीं है है जाता, ती अँगरेज़ों के लिए उसका दवाना असम्भव था।

विद्रोह देशव्यापी न था। इसका सबसे व्यक्ति जोर पंजाय, पश्चिमोत्तर प्राप्त, रहेललेड, प्रवय, नर्मदा तथा चम्यत के योच के प्रदेश धीर तिहार तथा बंगाल के परिचर्मी माग में था। सिन्ध को नेषिवर ने सिर क्याने वेग्य ही न रता था। राजपूनाना का हीसला बहुत दिनों से यहा था, दूसरे सर जान तार्रेस की नीति ने भी उसकी मुखावें में डाल रता था। न्यू कर सिंच की नीति ने भी उसकी मुखावें में डाल रता था। ने प्रदूष के दिखेण पूर्व का सिंच की नीति ने भी उसकी मुखावें में डाल रता था। ने प्रदूष के दिखेण पूर्व वाला साम की स्वतंत्र राज्य की प्रदूष की सिंच क

त्रावः सभी देशा राज्यों ने श्रेगरेज़ों का साथ दिया। इनकी सैनिक शक्ति पहले से ही नष्ट कर दी गई थी। ऐसी दशा में श्वसन्तुष्ट होते हुए भी, श्रपने भविष्य का प्यान करके, सिया चुप रहने के इनके लिए कोर्ड से हिन्दुस्तानियों ने व्यपनी जान हथेली पर लेकर धंगरेज़ों की अपने घर मे ख़िपाया था । कितने ही भारतवासियों ने पद पद पर केंग्रल मनुष्यत्व श्रीर दया के नाते श्रंगरेज़ों की सहायता की थी। कमिश्नर प्रियेड लिखता है कि "दिल्ली से जितने भागे हुए ग्रंगरेज़ ग्रापे, उन सबने स्वीकार किया कि थनेक लोगों ने स्थान स्थान पर उनकी सहायता की, उन्हें थाधव दिया थीर उनके साथ भन्ता वर्ताव किया। एक सन्यासी के। जमुना में बहता हुन्ना एक

धगरेज़ वचा मिला, उसे वह मेरठ ले थाया । जब हम उसकी हनाम देने लगे उसने न लिया थीर कहा कि श्रगर सुभे कुछ देना ही है, ते। रास्ते पर एक कुत्रों खोदवा दे।" कुछ दरिद मज़दूरों ने घायल डास्टर बुड की रहा की थी। कितनी ही हिन्दुस्तानी धायाधाँ ने घंगरेज़ वचों की जानें वचाई थीर उनका इस कठिन श्रवसर पर ग्रपनी सन्तानों से बढ़कर लालन-पालन किया।

यदि इस भवंकर समय में दरिज्ञ शामवासी, मज़दूर, धनी, राजा, रहेस सभी दर्जे के भारतवासियों ने धगरेज़ों की सहायता न की होती, तो उनका वचना मुश्किल था। साथ ही साथ यह भी मानना पड़ेगा कि इस अवसा पर थागरेज़ों ने भी अपने अद्भुत साहस, घैर्य, वीस्ता और खदेशभक्ति का परिचय दिया। सच वात तो यह है कि दोनों और से दैवी और श्रासुरी दोनो ही गुर्खों का प्रदर्शन किया गया।

यह विद्रोह भारतवर्ष के इतिहास में 'गृद्र' के नाम से प्रसिद्ध है। पंजाब के चीफ कमिरनर सर जान लारेंस की राय में, इसका एकमात्र कारण कारतूस का फगड़ा था, पर मेलेसन इसका खंगरेला की "बदनिवर्ता" बत-

लाता है। वह लिखता है कि ग्रँगरेज़ों ने वचन देकर उनका पालन नहीं किया, श्रफ़ग़ान-युद्ध के बाद से सिपाहिया की शिकायतें नहीं सुनी गई, सन्धिया के विरुद्ध देशी राज्य छीन लिये गये थोर नये शासन-प्रवन्ध में प्रजा के रीति-रिवाजों का कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया !ै जार्ड ढलहीज़ी के समय में ही

श्रशान्ति की शरूर एकत्र हो चुकी थी, उसमें कारत्स की चिनशारी एड़ गई। यदि ऐसा न होता, तो जिस तरह इसके पहले सैनिक विद्रोह शान्त हो गये थे, यह भी शान्त हो जाता।

श्रसफ्लता के कार्ण — कांसी की रानी की छोड़ कर सिवाहियों का कीई योग्य नेता न था। उनमें हिम्मत, रस्ताह श्रीर शक्ति की कमी न थी, पर सीचनेवाला मिल्फ न या। पहले से विद्रोह का कोई उदेश्य या कार्य कम निरिचत व था। एक थोर यहादुरशाह सम्राट् थार दूसरी थोर नाता साहव येग्या यनाया जा रहा था। बंगरेनों के निकालकर किस प्रकार शाहव येग्या यनाया जा रहा था। बंगरेनों के निकालकर किस प्रकार शासन होगा, इस श्रोर इन्ह भी प्यान न विद्या गया था। हिन्दू थार सुसल-मानों के उदेश्य मिल मिल थे। धन की चड़ी कभी थी थार संसठन की श्रोर तो किसी का प्यान ही न था। विद्रोह के इन्द्र वित्त वहले गांथों में चपातियां थार रियालों में कमल पुनाये जा रहे थे। नाना साहब लातनक श्रीर विरक्ष के बन्द पड्ले गां था। इन थातों से सन्देह होता है कि विद्रोह के जिए पड्लेंग राग गया था। यदि ऐसा हो भी तय भी मानना पड़ेगा कि इनके लिए पूर्व वेयार नहीं की गई थी। यदि एक ही दिन सार देश में विद्रोह हो जाता, ती खंगरेज़ों के लिए यसका द्याना ध्यसमन था।

विद्रोह देख-वापी म था। इसका सबसे श्राधिक ज़ीर पंजाव, पश्चिमोत्तर प्रान्त, रुहेलराउ, श्रयथ, नमंदा तथा चम्चल के बीच के प्रदेश धोर विहार प्राप्त, रुहेलराउ, श्रयथ, नमंदा तथा चम्चल के बीच के प्रदेश धोर विहार प्राप्त वेताल के पश्चिमी भाग में था। मिन्य के निषयर ने सिर उठाने येग्य ही न रहा था। राजपूराना का हीसला बहुत दिनों से पहा था, दूसरे सर जान लारेंस की नीति ने भी उसके मुखाये में डाल रहा था। नमंदा के दिचल में केल्याहा को छोड़कर धम्य कहीं विशेष उपद्रथ नहीं हुआ। मध्य धार पूर्वीय वंगाल शानत रहा। परिचनीत्रस धीर पूर्वीतर सीमा के स्तर्वत्र राज्य श्रम्मानिस्तार श्रीर प्राप्त सीमा के स्तर्वत्र राज्य श्रम्मानिस्तार श्रीर प्राप्त सीमा के स्तर्वत्र राज्य श्रम्मानिस्तार श्रीर में तथा सीमा के स्तर्वत्र राज्य श्रम्मानिस्तार श्रीर में साम यन रहे।

प्रायः सभी देवा राज्यें ने धंगरेज़ों का साथ दिया । इनकी सैनिक शक्ति पहले से ही नट कर दी गई थी। ऐसी दरा में धमन्तुष्ट देखे हुन भी, धपने भविष्य का प्यान करके, सिवा शुप रहने के इनके लिए कोई या। सिन्धिया के उसके दीवान दिनकरराव ने समका-वुक्ताकर राजमक वनाये रखा। यदि वह विगड़ जाता तो खन्य मराठा राज्य भी उसके साथ हो जाते। जनरल इनिस के राङ्गों में "उसकी राजभिक ने ध्रमरेजों के लिए हिन्दुस्तान चया लिया।" इसी तरह निज़ाम के सर सालारजंग ने राजभक यनाये रखा और मुसलमान उपद्रवियों की कठिन दंज देकर हैदरायाद में उपद्रय की मड्कने न दिया। विद्रोह के इनिहासकार होम्स का कहना है कि इसके लिए ख्रेगरेजों को सालारजंग का सदा छुतज़ रहना चाहिए। सिल ख्रार गोरला सैनिकों ने ख्रमरेजों की पूरी सहायता की, इनके लुट का ज़ुख लाजव दिया गया था। दिल्ली लूटने की सिलों को यहुत टिजों से ख्रमिलाए थी, यही यात खवा के सम्बन्ध में गोरलों के लिए थी। सर जान लारेंस लिखता है कि यदि पजाय ने साथ न दिया होता, तो हम कहीं के भी न होते।

लार्ड कैनिंग ने इस किटन अवसर पर चढ़ो बुद्धिमला से काम लिया।
यह वात ठीक हे कि यदि उसने अधानित के चिद्धां को देखकर पहले से पूरा
प्रयन्य किया होता, तो यिद्रांह इतना जोर न पकड़ता। परन्तु साथ ही साथ
यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि भारतवर्ष आये हुए उसको थोड़ ही
दिन हुए थे। उसे देश की स्थिति का पूरा जान न धा, दूसरे अधानित के
यीज उसके आने के पहले ही योथे जा चुके थे। यही उसेजना के समय में
भी उसने अपने को शान्त रखा। यदि वह निकल्सन ऐसे अफसरों के कहने
में आ जाता, जो खियो और वर्षों को जला देने तथा विद्राहियों की खाल खाँव
लेने के लिए कृत्तून बना देने पर जोर दे रहे थे, तो निस्सन्देह अधानित भीर
वह जाती। आरोरों के बहुत कुछ आन्दोलन करने पर भी उसने वगाल में
जीरी कृत्तून जारी नहीं किया और निस्सन्त कर दिवा। उसकी न्याव भीर
दया की नीति को सहाव से थैंगरेजों ने पसन्त नहीं किया, पर हसमें सन्देह
नहीं कि दृशका जनता पर अच्छा प्रभाव पदा।

कुम्पनी न्य पन्त-विद्रोह का समाचार मिलने पर सन् १८४७ से भी हैं जो वार मैंनेसनेत पर विचार हो रहा था कि भारत का शासन इंग्लैंड- सरकार के हाथ में पूर्ण रूप से सैांप दिया जाय । कम्पनी इसका विरोध कर रही थी। उसका कहना था कि जिस समय इंग्लेंड-मरकार श्रटलांटिक सागर के दूसरी बोर एक बड़ा साम्राज्य स्तो रही थी, उस समय उसने भारतीय माम्राज्य की स्थापना की थी। उसका शासन वान्तव में इंग्लंड-सरकार के हाय में ही रहा। इसलिए यदि उसमें दोप है, तो उसके लिए वह भी ज़िम्मेदार है। परन्तु इसके साथ ही साथ कम्पनी ने अपनी ज़िम्मेदारी को दूसरे के मध्ये नहीं टाला। जिस ढंग से भारतवर्ष का शासन हुआ, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी अपने जपर खेते हुए, उसने वहा कि यह उसके लिए "लज्जा की नहीं बहिक गोरव" की बात है। परन्तु पार्लामेट ने श्रव करपनी का श्रन्त करना निश्चित कर लिया था। श्रमस्त सन् १८१८ में एक कानून पास किया गया, जिसके श्रनुसार भारतवर्ष इँग्लेंड के राजवृत्र के श्रधीन कर दिया गया थीर उसका शासन पूर्ण रूप से इंग्लेंड-सरकार के हाथ में था गया। 'बोर्ड श्चाक कंट्रोल' तोड़ दिया गया । उसके सभापति के स्थान पर एक 'भारत-सचित्र' नियक्त किया गया. जो 'सेकेटरी चोफ स्टेट फार इंडिया' कहलाता है। यह सचित्र इँग्लेंड के मंत्रि-मंडल का सदस्य होता है श्रीर भारतवर्ष के राज्य नी अतु पार्लामेंट के प्रति जिम्मेदार है। उसकी सहायता के लिए र्ज में इस बा भारत के तो 'इडिया केसिल' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भारतवर्ष से वापस गये हुए सरकारी श्रद्धमर होते हैं।

त तरह भारतवर्ष में 'देहरे शासन का युग' समाप्त हथा। जिस शासन के लिए करानी के श्रमिमान था, उसके सम्बन्ध में लडले। लिएता है कि इससे व्यथिकांश भारतवर्ष से जान थोर साल की रचा नहीं हुई। न्याय-. स्यवस्था ऐसी बनाई गई कि जिसमें बहुत मा धन श्रीर समय नष्ट होने लगा। मालगुज़ारी के प्रकृष में राया जुड़ने तथा ग्रह्मात्राह करने की सम्भावना खब पत्र गई। प्रजा का चाचरण निर गया चार शारीरिक चवस्या निगद गई। हिन्दू जनता में शासव पीने का एक सर्वधा नया व्यसन चल पड़ा। बिदिश ग्रामन से कई एक नये दुर्ग या उपत्र हो गये चौर कुछ, जो पहले से थे, बद ग्रामन स २६ ५० १० ५३ च ० १० छ। गरे। ते। हुद धन्हाई हुई, यह व्यक्तिगन प्रयम के कारण, निममें पहले बहुत

सी खड़चने 'डाली गई'। यह खड़ाई भी बहुत कम मात्रा में श्रोर केवल दिएलाने भर को हुई। <sup>8</sup> इस सौ वर्ष के शासन से देश की कलाएँ नष्ट हो गई', बिलायती माल का पूरा प्रचार हो गया, देश का कच्चा माल बाहर जाने लगा थोर खँगरेज़ अफ़्तरों की बड़ी बड़ी तनक्वाहों तथा करोड़ों स्पर्य के कर्कों का वोफ दोन भारत पर लंद गया।

## परिच्छेद १४

## ब्रिटिश द्य की द्याया

रानी विक्टोरिया का घीपणापत्र—नई शासन-व्यवस्था का ब्रारम्म इँग्लेंड की रानी विक्टोरिया के एक घोषणापत्र से किया गया। इसका

मसविदा नेवार कराने में क्वयं विक्रोरिया ने येग दिया थोर इसमें ''उदारता, दया और धार्मिक सहि-ष्णुता" के भावें। के। दिख-लाने के लिए श्रादेश किया। पहली नवस्थर सन १८१८ की इलाहाबाद में बड़ी धूमधाम से एक दरवार किया गया, जिसमें लार्ड कैनिंग ने, जो भारतवर्ष का पहला बाहसराय (शज्जनि-निधि) बनाया गया. इस धे।पणापत्र की पढकर सुनाया। इसमें कम्पनी के सद कर्मचारियों की उनके स्थान पर वहाल करते हुए थीर देशी गरेशों के। सांश्वयों की रचा तथा



की सिंध्येंगे की रचा तथा रानी विक्टेरिया प्रतिज्ञाक्षें के पालन करने का विश्वास दिलाते हुए, रानी विक्टोरिया की खेर र

से कहा गया कि इस समय भारत में जितना मेरा राज्य है, में उसे बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। " मे देशी नरेशे। के श्रधिकारे। श्रीर मानमर्थादा के। श्रपन ही श्रिधकारे। श्रीर मानमर्यादा के समान समक्राी।

"राजधर्म पालन करने के लिए जिम तरह में अपनी धन्यान्य प्रजाधी से प्रतिज्ञारद हूँ , वेसे ही भारत की प्रजा के निकट भी प्रतिज्ञावद रहेंगी। सर्वराष्ट्रि मान परमाध्मा की दया से में उन प्रतिज्ञार्थी का भरसक बधारीति पालन करूँगी।

''ईसाई धर्म पर मेरा दद विखास हैं। इसके ब्राध्य से मुक्के तो शान्ति मिली है, उसे कृतज्ञवापूर्वक स्वीकार करते हुए, में स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि श्रपन धर्म की प्रजा से मनवाने के लिए न मेरी इच्छा है धार न सुके श्रविकार है। में श्रवनी यह राजकीय इच्छा प्रकट करती हैं कि केहें स्पष्टि, श्रपनेधार्मिक विश्वास या रीतिया के कारख, न किसी तरह श्रनुगृहीत किया जाय थीर न किसी तरह सवाया या खेड़ा जाय । यवकी निष्यप भाग थीर समान रूप से कानून द्वारा रहा की जाय। जो मेरे प्रधीन शासनकार्य में निवुक्त है, उन्हें म बाला देती हूँ कि वे मेरी किसी ब्रजा के धर्म या उरासना में किसी प्रधार का इस्तरेप न करें। यदि ये ऐसा करेंगे, तो मेरी प्रध्यना ध्रवसवता के पात्र हैं।गे।

· "मेरी यह भी इच्छा है कि यथासम्भव मेरी प्रजा की, यह चाहे शिमी जाति या किसी धर्म की माननवाली हो, धपना विद्या, वैाग्यता धीर सब-रिजता के कारण, सरकार के चयान जिस कियी काम के करन वेशय है।, यह

काम उसके विना किसी पद्मपात के दिया जाय।

विमोहियों के साथ दया का व्यवहार करने का वचन देते हुए बोपणा-पत्र के थन्त में कहा गया कि "दृश्वर की कृता से जब ज्ञान्ति किर से स्थापित हो जायगी, तथ भारत की कलाव्या को यदान, लोकोपयोगी कार्यों थार सुनारों की थोर अधिक स्थान देन तथा भारत की प्रजा के अपकार के लिए शासन करने की मेरी परम इंस्झुर है। उसकी समृद्धि म में अपनी शक्ति, उसके सन्तीप म में अपनी रचा थोर दसकी कृतज्ञता में में अपना सबसे बड़ा पुरस्कार सममहूँगी।"

यह घोषणापत्र भारत का 'श्रविकारवत्र' माना गया है। इस सम्बन्ध म दे। वातो का प्यान रराना श्रावरण है। एक तो यह कैसे समय पर प्रका- थित किया गया वा श्रोर दूसरे इसके उच भावे। से व्यवहार में कहा तक काम तिला गया। घोषणापत्रों के सम्बन्ध में प्रतिद्व फ्रीमेन की गया है कि इनम कुठ की भारतार होती है। विकटोरिया के उच श्रावर्थ श्रोर प्रताप्रेम पर किसी की सन्देह नहीं हो सकता, पर साथ ही साय यह भी मानना पडेया कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में नीति का काम में लाना मत्रियों के हाथ म है, न कि राजा के। सर जैम्स स्टिकन का मत है कि यह घोषणापत्र केवल दरवार में पढकर सुनाये जाने के लिए था। यह कोई सन्धिय थी, जिसके श्रमुसार कमत करने के लिए श्रारो पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी हो। तिस उद्देश्य से यह घोषणापत्र प्रकारत किया गया, वह श्रवरय सफल हुता। भारत की भोली भाली जनता पर इसका यहत श्रवस्था प्रमाव पडा।

देशी राज्य—सन् १८४६ में राजायों के सम्बन्ध म भी पुत्र गोद लेने का व्यक्तित मान लिया गया। इस तरह राज्ये के बड़े भारी शसन्त्रोप थोर भय का कारण दूर कर दिया गया। लाई उलहोजों के समय में जिस नीति का श्रमुत्तरण किया गया था, जब्बन थाग देना ही इस चाल का नन्ते वड़ा ममाण है कि उसम किवनी भारी भूल की गई थी। बिद्रोह के समय म सरकार की सहायता करन के बदले म निनाम पर जो कई था, वह साथ कर दिया गया। श्रवथ में सीमा का कुछ जगनी भाग नैपाल को दे दिया गया। सिन्विया, गायस्वाद, भूपाल की येगम श्रीर कई एक राजपुत राजायों को थोड़ी थोड़ी भूमि दी गई थीर बहुतों का खिराज घटा दिया गया। राजाथाँ, तालुक्दारों थीर जमीन्दारों से विपत्ति के समय में कितनी सहायता मिल सकती है, लार्ड कैनिंग इसको बच्छी तरह जानता था। इसी लिए नहीं तक हैं। सका उसने इन सबको सन्तुष्ट करने का प्रयक्त किया। विद्रोह शान्त है। जाने पर उसने श्रवध के तालुक्दारों के साथ भी श्रव्हा ज्यवहार किया, जिन्होंने उसके नाम से लखनज में 'कैनिंग कालेज' स्थापत किया।

सीनिक संगठन—साधाज्य की रहा के बिए सेना का फिर से धच्छी तरह संगठन किया गया। कमनी थीर हॅंग्बेंड-सरकार की सेनाकों में जी मेद था, उठा दिया गया थीर देगतें सेनाएँ एक कर दी गईं! विद्रोह में जैसी कुछ खिति हो गई थी, भविष्य में उससे बचने के बिए यह नियम बना दिया गया कि तोएख़ाने में हिन्दुस्तानी भरती न किये जायें थीर जितनी सिया हियें की संख्या हो, कम से कम उससे आधे गीरे खबरय रखे वायें। उत्तर होंगों के समय में गोरी सेना की संख्या थर हज़ार थी, खय यह बड़ा- कर ७० हज़ार कर दी गई। इसी के खनुसार हिन्दुस्तानी की संख्या 12200 रखी गई। खायस्यकतानुसार इस संख्या में घटा-वड़ी होती रहतीं है। सेना की संख्या बड़ बाने से खुंच भी बहुत बड़ गया।

श्राधिक सुधार—दो तीन वर्ष विद्रोह रहने के कारण सरकार के वहुत घाटा हुआ था, कुई की रक्त हुगुनी हो गई थी और सालाग एवं पूरा न पड़ना था। इस दशा को सुधारने के लिए हैं खेंड से जेम्स विश्वन हुजाया गया। उसके समय में व्यापार, श्रामद्देगी श्रीर तमालू पर टेस्स लाग दिने गये। चाय, सन तथा जुट पर, जो भारतवर्ष से वाहर जाते थे, महसूल उठा दिया गया और बाहर में श्रीर को लेखा ने पर चुंगी कम कर दी गई। इस तरह शार्थिक कप्ट के सिवस्त पर मी हैं ग्लैंड के व्यापार का प्यान रहा गया। सन् १८६० में सिवस्त की सुखु हो जाने पर सैम्युएल लें ग स्थ-सद्ध बनाया गया। इसके समय में सेना श्रीर शासन के क्वें को इस घटाने का प्रयान गया। इसके समय में सेना श्रीर शासन के क्वें को इस घटाने का प्रयान गया। हम की समय में सेना श्रीर शासन के क्वें को इस

से हर साल जो कमी पड़ती थी, पूरी हो गई बीर कुछ बचत भी होने लगी। इस बचत से भारत की दृष्टिम बनता का कोई उनकार नहीं किया गया, पर भैचेस्टर के माल पर खुगी और घटा दी गई। इसी समय से प्रान्तीय सरकारों को कुछ खार्थिक स्वतंत्रता देने का प्रवत्न किया गया और कागृज़ का सिक्का भी चलाया गया।

सासनप्रवन्ध—सन् १=६१ में 'इडियन कोंसिल ऐक्ट' पास किया गया। इसके अनुसार वाइतराय की 'एक्ज़ीक्यूटिव कोंसिल' (कार्यकारियी समिति) के सदस्यों की संख्या वांच कर दी गई। शासन के भिन्न मिन्न विभाग इन सदस्यों की संख्या वांच कर दी गई। शासन के भिन्न मिन्न विभाग इन सदस्यों की सांप दिये गये, जिससी हर एक बात पर विचार करने के लिए कोंसिल की मीटिंग करने की आवश्यकता न पड़े। बाइसराय की अनुपविधति से काम चलाने के लिए कोंसिल के सबसे बड़े मेन्यर की समापित मानते का विश्वम वना दिया गया। कानून बनाने के लिए बाइसराय की 'लेलिस्तिटिव कीसिल' (ब्यवख्यायक समा) के गैरसरकारी मेन्यर नामज़द काने का आवसर मिन्ना। सहकारी मेन्द्रदेश की सख्या खिक होने से उसके अधिकारों में किसी प्रकार को कमी नहीं आई। वन्यई और मदरास की कींसिलों से कृत्यनाने के अधिकार सन् १=६३ में ले लिये गये थे, अब उनके। ये अधिकार फिर से दिये गये। बनाल और परिवमेश्वर प्रान्त में भी आवश्यकता होने से कींसिलें स्थापित करने की व्यवस्था की गई।

'सुप्रीम कोट' तथा 'सदर ब्रदासती' का मेद उठा दिया गया थ्रोर उनकी जगह पर कलकता, वम्यहे थ्रीर मदरास में 'हाईकेट' स्थापित कर दिये गये। मेकाले के समय से कानूना का जो सबह तैयार ही रहा था, यन स्वीकार कर लिया गया थ्रीर सारे भारतवर्ष में ज़ान्का दीवानी, ताज़ीरात हिन्दू श्रीर ज़ान्का फ़ीनदारी जारी कर दिये गये। बगाल में कारतकारेर के बार वेदसुल करके यद्दा ती किया जाता था। इसलिए सन् १-५२६ में बगाल, विहार, थागारा थ्रीर मण्यान्त के लिए यह क़ानून यना दिया गया कि बारह वर्ष तक किसी खेत के। जोतने से कारतकार का असमे मोस्सी हकु मान लिया जायता। भारतवर्ष भर में इन्तमरारी वन्देश्यन जारी करने का भी विचार था, पर कई कारखों से बेसा नहीं किया तथा। सन् ५६४४ में सर चालते युड की रिपेर्ट के अनुसार प्रारम्भिक शिका का प्रबन्ध ही ही रहा। था। अर उच शिका की खोर भी ध्यान दिया गया खोर सन् १६५७ में कलकता, बम्बई थीर मदरास में 'सूनिवर्सिटयां' (विध्वविद्यालय) स्थापित की गई।

नील श्रीर चीय की खेती—आसतवर्ष में धंगरेज़ां के बसाने के प्रश्न पर बहुत दिनों से विचार हो रहा था थीर इसके जिए उन्हें लालच भी दिये जा रहे थे। सन् १ म्४० में धासाम थीर नीजिगिर की पहादियों में चाय थीर काफ़ी की खेती करने के जिए कुछ युरोपियन धावाद हुए। इन लोगों के यहुत सी ज़मीनें मामूली जगान पर दे दी गई। इसी तरह नीज की खेती कराने के जिए बंगाज में भी बहुत से धारेज़ वसाये गये। विद्रांत के चाद हम पर बड़ा जोर दिया जा रहा था। कहा जाता था कि हिमाजव की पहादियों में खैतरेज़ं के धावत हम सिक्स के खाने का मथ न रहेगा और भारतवर्ष में साम्राज्य की जह भी मज़बूत हो जायगी। इसकी जांच करने के जिए सन् १ म्४० में पहासिय करने थे थीर जनसे ज़बर दसती नीज की खेती करानो थे। पर प्रशास करते थे थीर जनसे ज़बर दसती नीज की खेती करानो थे। सन् १ म्४० में यह मामछा इतना बढ़ या था कि इसकी सरकार की थेर से जांच कराई गई थीर ज़बरदस्ती नीज की खेती करानो थे। सन् १ म्४० में यह मामछा इतना बढ़ स्वकी दरकार की थेर से जांच कराई गई थीर ज़बरदस्ती नीज की खेती करानो थे। सन् १ म्४० में यह मामछा इतना बढ़ स्वकी दरकार की थेर से जांच कराई गई थीर ज़बरदस्ती नीज की खेती करानो थे। सन् १ म्४० में यह मामछा इतना बढ़ खेता कराने से उन्हें रोका गया। कुलिवों पर खब भी ये लेता बड़ा खुलाधार करते हैं।

लाई एलगिन-सन् १८६२ मे लाई कैनिंग वापस चला गया। चिन्ता और परिश्रम के कारण उसका शरीर बड़ा दुवैल हो गया या। हॅग्लैंड पहुँचने के थोड़े ही दिन बाद वह मर गया। वित्रोह के ऐसे कठिन समय पर

र दीलबन्धु मित्र ने, अपने 'तील दर्षण' नामक नाटक मे, इन अव्याचार्य के महुत अच्छी तरह दिखलाया है। इसके अमरेज़ी अनुवाद से अमरेज़ केल बहुत चिड़े और बेचारे अनुवादक की जल भुगतनी पड़ी।

उसने बड़े धेर्य से काम लिया। उसकी उदार नीति से कुछ ग्रँगरेज़ बहुत रुष्ट हो। गर्ने थे. पर धन्त में सबको उसकी योग्यता माननी पड़ी। उसके स्थान पर लार्ड एलगिन वाइसराय बनाया गया । यह पहले कनाडा में गवर्नर-जनरल श्रीर चीन में राजदूत रह चुका था। साल ही भर बाद नवस्वर सन् १८६३ में. पंजाब के धर्मशाला नामक स्थान पर, इसकी मृत्यु हो गई। इसके शासन-काल में केवल एक उल्लेखनीय घटना हुई। पश्चिमीत्तर सीमा पर वहवी मसलमानों ने यदा उपद्रव किया । इसका शान्त करने में ग्राँगरेज़ी सेना का बढ़ी किताहवीं उठानी पढीं।

सर जान लारेंस-पश्चिमात्तर सीमा पर श्रशान्ति होने के कारण

गवर्नर-जनरल का पद सर जान लारेंस की दिया गया। पहले यह पंजाब का चीफ कमिश्नर रह चुका था। गुद्दर के समय में भी इसने बढ़ा काम किया था। पश्चि-मेत्तर सीमा-सम्बन्धी विषयें। का इसके। श्रदला ज्ञान था। भारतवर्ष से वापस जाने के बाद से हॅंग्लेंड में यह नई स्थापित इई 'इंडिया कैंसिल' में काम करता था। पहले यह लाई उल-है।ज़ो की नीते का



पचपाती था, पर विद्रोह के समय से इसने अपना मत बदल दियाथा। अब लार्ड केमिंग की तरह इसकी राय में भी देशी राज्यों के। बनाये रखना आवश्यक था।

भूटान की लड़ाई—सन् १८२६ मे श्रासाम पर श्रधिकार हो जाने से अंगरेज़ी राज्य की सीमा भूटान से मिल गई थी। इस सीमा पर भूटानी प्रायः लूट-मार किया करते थे। सन् १८६३ में हन ऋगड़ा की तय करने के लिए एक चँगरेज श्रफसर भेजा गया। भूटानियो ने उसका यहा ध्रपमान किया थीर उससे एक सन्धि पर इस्ताचर करवा लिये, जिसमे थासाम मे श्राने के लिए पहाड़ी मार्गों पर जो 'द्वार' कहलाते हे, भृटानिये। का श्रधिकार मान लिया गया। भारत-सरकार ने इस सन्धि की मानने से इनकार कर दिया ब्रोर खँगरेज़ कैंदियों की वापस करने के लिए भूटान की लिख भेजा। कोई उत्तर न मिलने पर युद्ध छिड़ गया। सन् १८६४ मे भूटानिया ने देवनिगिरि से ग्रॅंगरेज़ी सेना की भगा दिया ग्रीर दो ू तोपें छीन ली। परन्तु ग्रंगरेज़ों की श्रधिक सेना श्रा जाने के कारण श्चन्त में भूटानिया की हार मानकर सन्धि स्वीकार करनी पड़ी। उनसे 'बारह द्वार' ले लिये गये थीर उनके यदले में उन्हें कुछ रपया सालाना देने का बचन दियागया।

श्रफुगुनिस्तान—सन् १म६६ में श्रमीर दोखमुहम्मद की मृखु हो
गई। विद्रोह के समय में यदि वह चाहता तो श्रमेरों से पेशावर छीन सकता
था, परन्तु ऐता न करके उसने उनके साथ बरावर मित्रता ना व्यवहार किया।
असके १६ लड़के थे, इनमें से चार पांच गई। के लिए श्राप्त में लड़ने लगे।
असके १६ लड़के थे, इनमें से चार पांच गई। के लिए श्राप्त में लड़ने लगे।
जान लार्रेस का यह मत था कि जो गई। पर बेठे उसके साथ मित्रता रतमर
आपस के मनाड़े में किसी तरह का हत्ताचेप न करना चाहिए। इस नीति के
श्रमुसर योखाली या उसका भाई अफ्लुल, जो गई। पर बेठ जाता था, वही
श्रमुसर मान लिया जाता था। इसमें सन्देह नहीं कि सब मजाई से वचने के
श्रमीर मान लिया जाता था। इसमें सन्देह नहीं कि सब मजाई से वचने के
श्रमीर मान लिया जाता था। इसमें सन्देह नहीं कि सब मजाई से वचने के

इसले असन्तुष्ट होना स्वाभाविक था। पहले सेर मंत्री की मिनला का निम्यास दिलावा गया, पर उसकी हटाकर जम अफ़ज़ल गद्दी पर बैठ गया, तथ उसे वधाई का पत्र भेजा गया। इस पर स्टट अफ़ग़ान सरदारों का कहना था कि किसी जाति का ब्रेगरेज़ों से पार पाना मुश्किल है। इस पत्र से अगरेज़ों की यह इस्तु मालूम पड़ती है कि हम सब आपस ही में कट मरें। यहि शेर मली जीतता तो उसकों भी उन्होंने ऐसा ही पत्र जिर्दा होता। इसी तरह शेर मली जीतता तो उसकों भी उन्होंने ऐसा ही पत्र जिर्दा होता। इसी तरह शेर मली जीतका तो उसकों भी उन्होंने ऐसा ही पत्र जिर्दा होता। इसी तरह शेर मली विका कहा था कि खेगरेज़ अपने मतलब के सिवा और किसी वात को नहीं देखते। वे समय ताका करते है, जिसकों वे सबसे ज़वरहरू पाते हैं, उसी के मित्र वन जाते हैं।

मध्य एशिया से घीरे घोर रूस दिख्य की धोर वढ़ रहा था। इससे खफ़्ग़ानिस्तान की समस्या धीर भी जटिज हो गई थी। कुछ लोगों की राय धी
कि रूस को रोकने के लिए प्रकग़ानिस्तान के साथ नई सिन्त होनी चाहिए, पर
जान लार्रेस इसकी धायस्यकता न समस्ता था। उसका कहना था कि रूसी
वार्ष धंपरेत इसका धायस्यकता न समस्ता था। उसका कहना था कि रूसी
चार्ष पंपरी साम्राच्यों की प्रभाव-सीमा रूस से ही मितकर निश्चित कर लेनी
चाहिए। मध्य प्रिया में कि प्रभाव-सीमा रूस से ही मितकर निश्चित कर लेनी
चाहिए। मध्य प्रिया में स्त का प्रभाव वढ़ जाने से कोई भय नहीं है। इससे
वहीं के जंगजी सतुष्यों में कुछ मध्यता जा जायमी। इसी लिए वहां के
सरदारें। की, प्रायेना करने पर भी, भारत-सरकार की धोर से छोई सहायता
नहीं दी गई। जान लार्स की राय में अकृग़ानिस्तान की घोर से भारतवर्ष
की रुपा का सबसे अच्छा उपाय यही था कि उसके काड़ों में पढ़ा जाय,
सीमा पर काफ़ी सेना रखी जाय थीर भारतवर्ष के राजाओं के सन्तुष्ट रखा
जाय। बाई लिटन के समय तक सरकार की यही नीति रही।

उड़ीसा की अकाल-अन् १०६४ में उड़ीसा में बड़ा सर्वकर ध्यकाल पड़ा, जिसमें खासे धादमी मर गये। यगाल-सरकार की ओर से जनता की रचा के लिए पहले से कोई जीयत प्रयन्ध नहीं किया गया। यटि

१ इटर, मेयो (रूळर्स ऑफ शडिया सिराज) ५० १२१-२२।

वाहर से श्रत लाने कांक्रिक प्रमुख होता, तो यहुतों के प्रास्त वच जाते। सर जान लारेंस ने भी बगाल-सरकार की बात मानकर सुश्वाप बंदे रहने म भूत की, इसमें उत्तरे सर्प माना है। श्रकाल से जो कुछ बचा था, यह सन् १-६६ में निर्देश की बाढ़ म इन गया। इससे उद्देशता का कृष्ट श्रीरा भी वक गया। भीवण्य म श्रकाल के कृष्ट को दूर करने के लिए उद्देशता में कई सक्वें श्रीर नहीं। के बन्धाने का प्रयप्त किया गया, पर निर्देश की बाढ़ को रोकने की श्रीर कुछ भी श्यान नहीं दिया गया, विसके कारण उद्देश में श्रवान की श्रीर कुछ भी श्रवान नहीं दिया गया, विसके कारण उद्देश में श्रवान वहां, वर्त्त है। सन् १-६६ में बुँ देखलड श्रीर राजपूताना में भी श्रकाल पढ़ा, वरन्त एहले से श्रव का प्रकार हो जाने से इसमें विशेष कष्ट नहीं हुशा। श्रकाल के प्रथा पर वर्ष व का प्रकार हो जाने से इसमें विशेष कष्ट नहीं हुशा। श्रकाल के प्रथा पर वर्ष व करने के लिए एक कमीशन भी निशुक्त किया गया, दिवकी रिशेष्ट के प्रधार पर पुक 'कीमन इस्पोरेस कड' (श्रकालपण केष) स्थापित किया गया। समय पडने पर प्रवा की रहा के लिए इसम बरावर कुछ दश्या जान किया वाने ला।।

लार्रेस की शासन—सन् १=६६ में प्रवाय बीत श्रवय के किसाना की दशा सुधारने के विद्य भी कानून चनावे गये, जिनके श्रवसार बहुत से किसाना की अपने खेती में मोरूसी हक निज गया। मध्यमान्य मं भी तीस साल के विद्य नवा बन्दीक्स किया गया। काम्यानंक कार्यों के विद्य कई लेकों भी व्यवस्था की गई और नहरें तथा सब्धें की भी व्यवस्था की गई और नहरें तथा सब्धें की की श्रीक्ष क्या को से खार्स के सार्यों के सार्थिक क्या किया निवास कार्यों के सार्थिक क्या किया किया कार्यों के स्थाप कार्यों के सी से स्वयं पहुंचने पर उसकी लाई की शी। सन् १=६६ म वह वादस कवा गया। इंग्लैंड पहुंचने पर उसकी लाई की शासि हम हम वह वादस की श्री खुन्न वे पर उसकी लाई की शासि हम हम हम किया की स्वयं प्रवास की स्वयं की की स्थाप की स्वयं की होती खोटों वातों पर उसका प्यान विचित्र कार्यों की स्थाप के निवास करता था, पर विद्यानों श्री होटी खोटों वातों पर उसका प्यान विचित्र कार्यों की स्थाप की की स्थाप की स्थापन की स्थापन की स्थापन की स्थापन की स्थापन की सी सी की कमी की स्थापन में हम सामान का भी हमें कमी कमी स्थान न रहता था। उसके ग्रायन के पर सामान का भी हमें कमी कमी स्थान न रहता था। उसके ग्रायन के पर से सामान का भी हमें कमी कमी स्थान न रहता था। असके ग्रायन की पर पर निवक्ष करना मुल है।

लार्ड मेये। की नीति—सर जान लार्स के खान पर लार्ड मेथे। वाइसराथ वनाया गया। यह व्रायखेंड का बहुत दिना तक 'चीफ़ सेन्टेटरी' रह जुका या। भारतवर्ष ब्राकर देशी राज्यों के सुधार की श्रोर इसने विशेष

ध्यान दिया। सन् १८४८ से लार्ड उलहीं जो की नीति का परि-ह्याग कर दिया गया था। भारत-वर्ष के राजा थीर नगाव श्रम महारानी चित्रदोरिया के श्रमीन में श्रीर उनके राज्य भारतीय साम्राज्य के श्रम यन गये थे। ऐसी दगा मं उनके धृंगने से श्रम कीष्ट्रं लाम न था। परन्तु मारत-सरकार को सासन-प्रयम्भ प्रस्त होने पर हरतपेष करने का बरायर श्रमिकार था। लार्ड मेंया ने हसी था। श्रम सिद्धान्त साम्रा। इन दिना श्रमता सिद्धान्त साम्रा। इन दिना



लाई मेथे।

हुआ था। बार्ड मेंथे। ने शासन के लिए वहीं के सरदारी की एक कोसिल यना दी श्वीर राजा के अधिकारी की दीन दिया। इसी तरह काटियागड़ की कई एक रियासनी के लिए नी प्रयन्भ किया गया। जिस राजा का शासन-प्रवन्भ टीक होता था, उसके साध वह यहा अच्छा व्यवहार करता था! भूषाल की येमा ने अपने राज्य में कई एक सुधार किये थे। उसने सक्कें यनगई थीं, स्कूल रोजि थे और पुलिस की टीक किया था। लार्ड मेथे। उसका यहा शाहर करता था।

उसका विस्तास था कि राजकुमारी की चेतारेज़ी देंग की दिखा देने से ही वनको ''शासन की ज़िम्मेदारी'' का झान हो। सकवा है। इसी लिए उनकी विधा मेनरेन ऋष्वायनों के हाथ से देने का प्रयत्न किया गया। राजपुताना के राजकुमारा के लिए खजमेर में 'मेवो कालेज' सीला गया। लाहोर धार राजकोट में भी ऐसे ही कालेज स्थापित किये गये। इनमें राजकुमारा के ग्रंगरेज शिजकों के साथ मिल-जुजकर रहने धीर पारपास्य धाचार-विचार सिखलाने का प्रकथ किया गया। राष्ट्रीयता की दिए से इन सस्यायों का प्रभाव राज्यों के भागी प्रासकों पर छच्छा नहीं पड़ रहा है। प्रचयन से ही उन्हें पारचाल वन के रहन-ग्रहन की स्थिप सिलने लगती है। ''शासन की जिम्मेदारी'' का समम्बना तो हुर रहा, युद्रे होने पर बहुतों को सूरोप में हवा राजे का चहना तम जाता है।

भारत की सीमाधों की मुरिधित रचने के लिए लाउँ मेंथे। का मा था कि उसकी मुद्द तथा मित्रता का भाव राग्नेवाले, म्यतप्र राज्यों से धेर देंगा पाहिए। प्रचने हित का प्यान रचकर में मदा हमारा साथ देंगे, किर हम सिसी का अब नहीं रहेगा। बाज्याला-सम्मेलन के सरवत्य न उसका बहना था कि इससे मध्य प्रिया के राज्यों में जारेजों का प्रभाव बहुत वढ़ गया। हम यदि लोगों को यह समका सकें कि वास्तव में हमारी तीति इसलेप न करने तथा शानित स्थापित रखने की है जीर इस समय प्रिया में केवल हमारा ही एक ऐसा राज्य है, जो किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहता, तो हम शकि जो उस पराकाष्टा पर पहुँच जायेंगे, जो हमें पहले कमी नहीं प्रभाव हुई थी। प्रियम, उत्तर और पूरे की सीमाणां के राज्यों के साथ उसने इसी मीति से काम लिया। स्स के साथ भी लाई मेये। ने सममीता कर लिया। आक्सस नदी के दिख्या तक धक्मानिस्तान की उत्तरी सीमा मान ली गई और यदए गाँ पा भी धमीर का अधिकार स्तीकार कर लिया गया। चार्ड मेथे। की सम धी कि धमरेज़ें की शक्त हतनी हद है कि उसे स्स से कोई भय नहा है। मध्यप्रिया में स्स के साथ के इस्ता हतनी हद है कि उसे स्स से कोई भय नहा है। मध्यप्रिया में स्स के साथ के इस्ता हतनी हतनी हत्वी करने की धपेषा उससे मित्रता रखना है अस्सा है आ

ध्यार्थिक प्रवन्ध—सर जान लार्रेस के समय से सरकार का साजाजा लुचे पूरा न पहता था, इसकिए कुई भी बहुत वह गया था। इसके। दूर करने के लिए लार्ड मेंथे ने एवं घटान और आमहनी पढ़ाने का प्रवन्ध किया। इन दिनों 'पब्लिक वक्से' विमाग में पूढ़ रुपया उद्द रहा था। इंजीनियर तोन केंद्र का प्रवन्ध किया। हे तियों में दूर रुपया उद्द रहा था। इंजीनियर के एवं के घटा दिया। इस समय तक यमाल की प्रयोचा वम्बहें और मदरास में नमक-कर कुछ कम था, इन दोनों प्रान्तों में यह कर पड़ा दिया गया। 'इनकम टेक्स' (आय-कर) जी दर भी बड़ा दी गई। 'प्रपेविभाग' में हिसाब-कियान टीक रएने का प्रवक्त किया गया। इस समय तक प्रान्तीय सरकारों के विना सारत सरकार की आड़ा के रुपया एवं कर्म श्रा यहां से गया। इस साब उन्हें खपना 'नजर' वनाकर मेंना पड़ता था और वहां से मंजूरी था जाने पर उसी के खदुसार एचं करना पड़ता था। आमहनी देव- कर एचं करना श्रवेश करना श्रवेश कर कर एचं करना श्रवेश स्व कर यहां दे स्वर्ग करना श्रवेश करना श्रवेश करना श्रवेश कर सार्थ करना श्रवेश कर सार्थ करना श्रवेश स्व स्वरंग देव-

१ इटर, मेयो ( स्टर्म ऑकं इदिया सिरीज़ ), ए० १२७-२८।

भी पालन न होता था। कुल जामदनी भारत-सरकार की थी, प्रान्तीय सरकारों की उसका कुल भी ध्यान न रहता था, उन्हें केवल ज्ञयने सूर्य से मतलब
था। इसके लिए जो रक्न मंजूर होती थी, उसमें यदि कुल बच रहता था
हो उसके भारत-सरकार ले जेती थी। ऐसी दशा में किकायत से ल्यें करने
की ज्ञीर प्रान्तीय सरकारों का ध्यान भी न जाता था। हर एक सरकार
ज्ञयना बजट खूब बड़ा-चड़ाकर भेजती थी, जो सबसे छाधिक लिला-पढ़ी
करती थी, उसी के सबसे बड़ी रक्म भी मिलती थी। इसले शासन में भी
बड़ी बाबा पढ़ती थी, कभी कभी तो ज़रूरी रक्मीं को भी भारत-सरकार सीकार
न करती थी।

इस दशा के। सुधारने के लिए लार्ड मेथे। ने प्रान्तों के लिए सालाग रक्म निश्चित कर दी थीर यह नियम बना दिया कि जिस प्रान्त की जो बचत हो, वह उसी के काम में थाये थीर हर पांचवें साल, किस प्रान्त की कितना मिलाना चाहिए, इसकी जांच की जाय। इस स्क्म के। खूर्व करने का पूरा थिकार प्रान्तीय सरकारों के। दे दिया गया थार जेल, रजिस्झे, पुलिस, शिषा लया सड़क थीर सरकारों इसारतों का काम उन्हों की सीप दिया गया। इन सुधारों से प्रान्तीय सरकारों में ज़िम्मेदारी का भाव था गया थीर ये समम्बद्धकाम काम करने लगी। इस तरह छुड़ काम येंट जाने से भारत-सरकार के। भीर सेर से सम्प्रन्य रखनेवाले विषयों पर विचार करने का

खेती थ्रोर न्यापार की उद्यति करने के लिए लार्ड मेदें। के समय मे एक नया विभाग खेला गया। कई एक नई नहरें खोदवाई गईं थ्रोर रेल की नई लाइनें खोली गईं। बाटे का भय न होने के कारण रेलवे कम्पनियाँ मनमाना एर्यं करती थीं थ्रीर नई लाइनें खेलने में सरकार की मिक तया राजनीतिक सुविधाओं की श्रोर विशेष प्यान न देती थीं। इन दोपों को तर्र करने के लिए लार्ड मेपेंगे ने सरकारी रेलें खोलने की च्यवसा की। उसके सुधारों का परिणाम यह हुषा कि भारत-सरकार की हर साल बजाय पाटा के कुछ बचत होने लगी।

लार्डे नार्थब्रुक-मईसन् १८०२ में लार्ड नार्थबुक भारतवर्ष पहुँचा। वह इंग्लेंड के बड़े धनी घराने का था थीर बुद्धविभाग में कुछ दिन काम कर भुका था। वह बहुत सोच-विचारकर चलता था और वड़े म्बतंत्र विचार का शासक था। उसमें दूसरों को अपनी श्रीर आकर्षित करने की शक्ति का श्रभाव था, यही कारण था कि बहुत से कामें में उसकी सफलता न होती थी। अपनी नीति के सम्बन्ध में वह स्वयं लिएता है कि अनुचित 'देश्सों की उठा देना थीर अनावश्यक कानून बनाने की रोक देना मेरा उद्देश्य रहा है।'' हर पुरु बात में निरर्थक हस्तचेप करना वह पसन्द न करता था। ''जैसा कुछ है उसे चलने दे।'' यही उसकी नीति थी। ' यद्यपि ''टेक्सें के। उटा देना" उसने अपनी नीति का उद्देश्य यतलाया है, पर भारत की दीन जनता के सम्बन्ध में उसने इससे काम नहीं खिया। 'इनकम टेक्स' उठा देने से धनी व्यापारी, ज़मीन्दार श्रीर भारत में यसनेवाले श्रीगरेज़ों का ही भला हुआ। भारत की श्रार्थिक दशा का ज्ञान रखनेवाले सर रिचर्ड टेम्पिल श्रार सर ज्ञान स्टेंची रामन थाकि यदि टेक्स उठानाही है, तो नसक्र-कर साफ कर टेना ्र चाहिए, जिससे कितने ही दरिहों का उपकार होगा । भारतसचित्र की भी यही राय थी । परन्तु लाडे नार्धनुक अपनी ही बात पर उटा रहा ।

स्ततंत्र व्यापार—इन दिनों देंग्लंड में 'म्बतंत्र व्यापार' के सिद्धान्त की युद्दी भूम थी। कहा जाता था कि व्यापार की वस्तुओं पर श्रुंगी न र भेटर, नार्थम्ल, प० ६९, १२२।

र मण्ट, मायमुक, ४० ६५, १२२

लगाने से वे सम्ती पर्डेगी, जिससे सारे संसार का लाभ होगा। इसी सिद्धान्त के अनुसार वाहर से आनेवाले माल पर चुगी उठाई जा रही थी। सन् १८६६ में स्वेज की नहर का मार्ग खुल जाने से भारतवर्ष के साथ इंग्लेंड का व्यापार बहुत वड गया था । सन् १८६० तक भारतवर्ष में बाहर से श्रान-वाले माल पर १० सैकडा थ्रोर बाहर जानेवाले माल पर ३ सेकड़ा खुगी लगती थी। सन् १८६४ में बाहर से धानेवाले माल पर लुगी घटाकर साउँ सात सैकडा कर दी गई थी। सन् १८७१ में लार्ड नार्थन्क ने इसके। घटाकर पाच ही सेकड़ा कर दिया। तेल, चायल, नील तथा लाख की छैाड-कर वाहर जानेवाले सब माल पर चुगी उठा दी गई। इसका फल यह हथा कि भारतवर्ष से कन्चा माल तथा श्रद्ध ,खूब बाहर जान लगा श्रीर बना हुया माल यूरोप से भारतवर्ष भी खूब थाने लगा। मेचेस्टर के बने हुए कपडे पर इँग्लेंड-सरकार पाँच सैकडा चुगी भी माफ कर देना चाहती थी, पर नार्थ-वक इसके लिए राजी न हुआ। उसकी राय थी कि भारत-सरकार के। श्राम-दुसी की इस घटी का पूरा करना मुश्किल हो जायगा। इँग्लेंड ऐसे देश के लिए, जिसकी ग्रांगोगिक कलाएँ पूरी उन्नति कर चुकी हे ग्रोर जिसका जीवन व्यापार ही पर निर्मर हे, 'खतत्र व्यापार' का सिद्धान्त ठीक है, परन्तु भारतवर्ष ऐसे देश के लिए जहां की सब कलाएँ चैापट कर दी गई है श्रीर जिसका खेती ही केवल श्राधार बना दी गई है, यह सिद्धान्त हितकर नहीं माना जा सकता। इससे उसका यत्र तथा कचा माल बाहर चला जाता हे थीर विलायती भाल मना पड़ने से किसी उद्योग के लिए भी उत्साह नहीं मिलता है।

मिरद्वार्राच गायक्वाह — सन् १ = ० से मरदाराव गायक्वाड वहीदा की गदी से उतार दिया गया। कहा जाता है कि वह अगरेज रेनी- उंट की जहर देना चाहता था। इसकी जींच करने के लिए, ग्यालिवर कार जयपुर के महाराजा, निजाम के बजीर, इन्दीर के दीवान कीर तीन अगरेज अफसरें का एक कमीशन नियुक्त किया गया। इस कमीशन के सर्वाहन मिश्रक किया। इस एर यह स्विचेंग हो। विदेश किया वहां के स्वाहन किया के स्वाहन के स्वाहन के स्वाहन की स्वाहन की

बार चेताबनी देने पर भी टीक टीक नहीं है। रहा है, और वह गद्दी से उतार दिया गया। उल्लेहाज़ों की नीति के श्रद्धसार उसके राज्य का श्रयहरख नहीं किया गया, बल्कि राजबराने का एक बालक गदी पर बिटला दिया गया श्रार सर माधवराब दीवान बनाया गया, जिसके समय में राज्य की बहुत कुछ उन्नति हुई।

युन्राज की आगमन—सन् १८०४ में हॅंलेंड के युनराज एडबर्ड ने भारत-श्रमण किया। देश भर में बड़ी भूमधाम से उसका खामत किया गया। भारतवर्ष में राज्य का स्वरूप राजा है। उसके लिए भारतवासियों के हृदय में सदा थादर रहता है। कमनी का शासन साधारण जनता की समक में न शासा था। बहुतो का तो अञ्चला मां से कमनी किया गया। मां ता है हैं एक से रहती थी। वे उसके 'कम्पनी कहां' कहा करते थे। भुगल वादशाहों के बाद से सारे देश पर शासन करनेवाले शाम के राजकृतार को देशन का वन्हें फिर अवसर प्राप्त हुया। देशी नरेशों ने अपनी राजभिक्त का परिचय दिया। उनके साथ अगरेज अफनरों का बड़ेंड प्याहार देखकर एडबर्ड के बड़ा आश्चर्य हुया और उसने इस सम्बन्ध में अपनी माता की लिला। वे इस सहातुमृति से हुंसलेंड के साशवारों के साथ देशी नरेशों का सम्बन्ध इह हो गया। एउन्वर्ड के बाद से प्रयोक हुस्ताल के सासवार्य जाने की साल एवं गई। वा पह पह ने हैं साल एवं गई।

१ चेम्बर आंक्ष प्रिसेच, मिटिश काउन एड दि श्रिडयन खेट्य, पुरु ७१।

बड़े लड़के याकुबर्ख़ा को क़ैद कर दिया था। इस सम्बन्ध में लार्ड नार्थवुक ने एक कड़ा पत्र लिखकर उसका थोर भी चिढा दिया। इतने ही में इँग्लॅंड की सर-कार दूसरे दल की हो गई बोर उसने राय दी कि शेरश्रली से श्रपने दरवार में श्रमरेज़ रेज़ीडेंट रखने के लिए कहा जाय ।।लार्ड नार्थप्रक इस बात पर राजी न हुत्रा। उसने भारतसचिवसालिसचरी के। लिख भेजा कि ग्रमीर पर सन्देह करना ु टीक नहीं हे । परन्तु भारतमचिव श्रपनी ही बात पर उटा रहा । इस तरह दोना में मतभेद होने के कारण लार्ड नार्थमक सन् १८७६ में इसीफा देकर इंग्लंड लीट गया । चलते समय वह भारतसचिव की सचेत कर गया कि ग्रमीर . की इच्छा के विरुद्ध धगरेज़ रेजीडेंट रखने का परिखाम यह होता कि शीघ्र ही



लार्ड लिटन

चय वह कई दरवारों में श्रवश्य दे चुका था।

थफुगानिस्तान से युद करना पडेगा। उसकी यह वात सच निकली।

लार्ड लिटन--श्रप्रैल सन् १८७६ में लार्ड लिटन वाइसराय होकर कलकत्ता पहुँचा। ग्रँगरेजी भाषाकावह एक श्रद्धी विद्वान् श्रोर सुवेग्य लेखक था। दोलनेकाभी उसे ्ख्य ग्रभ्यास था। परन्तु शासन का कोई विशेष श्रनुभव न था। इसी लिए वाइसराय के उच पद पर उसकी नियुक्ति से यहती की श्रारचर्य हो रहा था। धपनी नीतिज्ञता का परि-इँग्लेंड के प्रधान सचिव लाई वेकसफ़ीएड की सम में इस समय मध्य पृशिया की जटिन समस्या के सुन्नफ़ाने के लिए एक नीतिल की ही धावस्यकता थी। इसी निए लार्ड निटन बाइस-राय बनाकर भेजा गया।

दिल्ली द्रयार — प्रव विक्टारिया एक छोटे से द्वीप इँग्लेंड की ही रानी
न थी, रूस की छोड़कर सारे यूरोप के बरावर, सागर से लेकर हिमालव तक,
भारत पर उसका धाणियन था। यहे वहे राजा, महाराजा छार नवाब उसके
धाणी थे। ऐसी दर्शा में उसकी नई उगाधि देने के प्रस्त पर कुछ दिना से विचार
ही रहा था। सन् नथ में पालांगट की रायसे उसकी 'क्रेसरिहन्द' की उगाधि
दी गई। जनवरी सन् १००० में दिल्ली में एक बढ़ा भारी द्रारा किया गया,
विसमें राजा महाराजाओं ने उसकी भारत की सम्राजी स्वीकार किया।

दिसिए। में अफ्रील — जिस समय दिरली में यह धानन्द मनाया जा रहा था, दिख में भयकर श्रकाल पढ़ रहा था। कहा जाता है कि इसमें लातों मनुष्य विमा अन्म के भूष्ये। मर गये। मध्यप्रास्त थोर पश्चिमोध्यर प्राप्त में भी श्रन्म की कमी थी। बार्ड लिटन ने इस कप्ट की दूर करने के लिए कुड़ भवन श्रवस किया। श्रकाल-पिड़ितों में जो लोग काम करने गये थे, उनके जनन किसी काम में लागाया श्रार वाकी लेगों में श्रन्म तथा एपया वैटवाया। मदरास में इस धन के सूर्च में प्रशास का रहा ता, लार्ड लिटन ने स्वय यहां जाकर सप्त प्रयन्ध टीक किया। सर रिपर्ड स्ट्रैची की श्रथ्यचता में श्रकाल सम्बन्धी विषये की राव जाव की गई थोर भविष्य में पीड़ित लोगों। की राग के लिए कुड़ राया खता रसना क्या एक नया कर लागा। निरिच्त किया गया। जिन जिलों म श्रकाल से बड़ी हानि हुई थी, यहां नहरें श्रीर रेल रोखने का प्रप्त किया गया।

ग्रार्थिक प्रयन्थ-सन् १८०६ से लाउँ लिटन ने पश्चिमीत्तर प्रान्त के लेप्टिनेंट-गर्यनर मर जान स्ट्रीची की धर्मसदस्य बनाया। इसने नमरू-कर का प्रयन्य टीक किया। इस समय तक निख निज प्रान्तों म इसकी दर निम्न थी और देशी राज्यों से चुराकर नमरू धाता था। इसकी रोजन के जिए यदक से लेकर महानदी तक हूँट-पश्यर थार कटीले वृत्ये की एक दोवाल सी यना दो गई थी, जो 'चुमी की लाइन' कहलाती थी। बारह हज़ार कर्म-चारी इसकी देरा-रेरा रस्ते थे थीर बिना चुमी का नमक घुसने न देते थे। इस डम से स्पूर्च थापिक पड़ता था, काम भी प्रा न होता था थोर कर्मचारी पूत खाते थे। जान रहेंची ने यह सहा प्रान्य उदा दिया थार जिन राज्य में नमक बनता था, उन्हें कुछ रथया देकर, उनसे नमक का कुछ अधिकार थाये जा हो लेखा थे के लिखा।

स्वतन न्यापार के नाम पर लकाशायर के कपडा ननानेवालों की फिर से सहायता की गई। सन् १ २०० में पालांमेंट ने यह प्रसाव पास किया कि भारतवर्ष में विलावती कपडें पर सुती लगना ''उचित व्यापार-नीति'' के विरद्ध है, इसलिए उसको उटा देना चाहिए। गवनेर-जनरल की कोंसिल के तीन मेम्बरों ने केवल सरकारी जामदनी की दृष्टि से इसका विरोध किया, पर लाई लिटन ने, कोंसिल के ज्यविकांश मत की नमानकर, सन् १ २०० म सूनी मीटे कपडें पर से सुगी उटा दी। प्रान्तों के एवें के लिए इस समय तक भारत सरकार के राजाने से स्पया दिया गया। सु सर जान स्ट्रैची की सलाह से जाव बहु मान की स्वार्ध कर बहु मान स्वार्ध में दिया जाय। इस ताह प्रान्तीय सरकारों की जिम्मेदार जार स्वतंत्र वानों के लिए जिस सिद्धान्त का प्रारम्भ लाई मेंथी के समय म हुआ था। उसकी पुद्धि की गई।

अलीगद् काल्जे — इत समय तक मुसलसाना म ध्यारेली शिका का प्रचार प्रिकार के हैं हो रहा था, पर ध्यारेली पर्वे लिले हिन्दुका की संख्या वरा यर वह रही थी श्रीर उन्हें सरकारी नोकिरवा भी मिल रही थी। लार्ड मेंगे। के समय में मुसलसानों की शिवा के लिए कुछ विशेष अव-प किया या। अय सर सेवद श्रह्मन के सराहनीय उद्योग से 'खलीगड कालेज' खोला गया। इसके लिए हिन्दू और मुसलसान दोने न ही चन्दा दिया। सर सेवद श्रह्मन की सामाजिक दशा मुपारने के लिए बन्दा दिवा। सामाजिक दशा मुपारने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न किया। स्वार्षिय वह तत्कालीन राष्ट्रीय आन्होलन के पर म

न था, पर भारतवर्ष के हित के लिए वह हिन्दू थीर मुसलमानों की प्कता की नितान्त ब्रावस्यक समझता या। उसका कहना था कि "हिन्दू

्र ग्रीर मुसलमान भारतवर्ष की दे। श्रांखें हैं।"

वर्मात्रयुत्तर प्रेस ऐपट-सरकार की नीति से जनता में धीरे धीरे थरल्नीप फेल रहा था। रूप हे साथ जेमा हुन्द ज्यब्दार किया जा रहा था, उससी हिन्दुस्तानी समाधार पर्यों में बड़ी सीत थाली-चना की जा रही थी। इस पर सन् '१८३८ में लाउँ लिटन ने यह कानून बना दिया कि देशी भाषाओं में प्रकाशित होनेवाले समाधारणों हे सम्पाद हो को यह प्रतिद्वा करनी परंगी कि ये कोई ऐसी बात न



सेयद श्रहमद एां

लिसँगे, जिससे सरकार के प्रति या भिज भिन्न जाति तथा धर्मवालों में परस्पर ट्वोच फेले। इस कृत्त्व से देशी भाषाओं के समावारपत्रों की स्वाधीनता दिन गई। कैंमिल के हुछ मेम्बरों ने इसका चिरोध भी किया, परन्तु लाउँ लिटन ने दिमी की नहीं मुनी।

दूसरा त्र्याकृतान-युद्ध-"मध्य एशिया के प्रश्न को सुलकाने के लिए" लाई जिटन भारतवर्ष भेजा गया था। परन्तु उनने जिल नीति से काम तिया, उस भ पदी परिवास हुका, जो चलने मनय लाई नायेनुक वह गया था। योगरेन रेसॉर्डेट रराने पर चौर देने के पहले विश्वरोदिया के 'मारतवर्ष की माग्राम्' होने का गुन संजाद केवर गरंपली के पान एक दूत भेजना निश्चित किया गया। गरंपली ने दून "प्रमानस्व केवर गरंपली के पान एक दूत भेजना निश्चित किया गया। गरंपली ने दून "प्रमानस्व "कहकर टाल दिया। प्रमुतान सेता फीरोजों में कितना चिद्र हुए थे, दूनके वह जानता था। दूनी लिए

उसको भय था कि ग्रंगरेज़ दूत की रचा करना यहा मुश्किल होगा। यह यात ठीक भी थी, उन दिने कावुल में ख्वरें उड़ रही थीं कि स्त भ्रोर हैं खें दें ने ग्रंगरोनिस्तान को आपस में बीट खाना चाहते हैं। लाई लिटन की इिंट में ग्रंगरेज़ों का यह ग्रंपरान किया गया। सन् १८०६ में क़िलात के ख़ान से उसने करोटा ले लिया। एहले श्रक्तगान ग्रंपरां महीं से सेना गई थी। इससे श्रमीर को युद्ध का सन्देह होने लगा। जनवरी सन् १८०७ में श्री इससे श्रमीर को युद्ध का सन्देह होने लगा। जनवरी सन् १८०७ में श्री विस्त ने में विद्य न्यावरमाद सन्धि की ग्रंपरां तथ करने के लिए पेशावर श्राया। उसका बहुत सैयद न्यावरमाद सन्धि की ग्रंपरां वर्ता वर्ता है किया ग्रंपरां प्राया वर्ता है श्रीर उनकी श्री के स्वतं प्रस्ता करना वर्ता की अभी प्रस्ता की ग्रंपरां सम्मान का मृत्य श्री करना वहां है श्रीर उनकी दिए में जीवन की श्री चा सम्मान का मृत्य श्री करना वहां करना वहां करना है। इस स्थान्य में उत्तरे स्था करना वहां करना वहां करना है। इस स्थान्य में उत्तरे स्था कहां है। इस स्थान्य में उत्तरे स्था कहां है। इस स्थान्य में उत्तरे स्था कहां हो। इस स्थान्य में उत्तरे स्था कहां है। इस स्थान की सम्मान वार्त लिखी जायाँगा ग्रंपरां किसी विन श्रती से हमारे विष्ट काम लिया जाया।।"

त्रमुहम्मद की ये वार्ने लार्ड लिटन की समक में न आई। असके यह सलाह दो जा रही थी कि कावुल श्रेर किलात ऐसे राज्यों के सम्बन्ध में यह बराधर ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी शकि बहुत चड़ी-चड़ी है, हम खूव सम्य भी हैं श्रेर ये हमारे मुक्तवले में कमज़ोर तथा आपे संगली है। विस्माद की मृत्यु हो जाने पर दूसरे अफ़्तान दूत के धाने की विना प्रतीचा किये हुए ही लार्ड लिटन ने सिन्ध का प्रथह थेड़ दिया श्रार लार्ड शाकलेंड की तरह पेशावर की यातचीत का मनमाना वर्धन हैं खेंड लिय श्राता विसे हुए ही लार्ड लिटन ने सिन्ध का मनमाना वर्धन हैं खेंड लिय श्राता वार्ड विसे सहा वार्ड विश्व स्थाता वार्ड की पर विसे स्थाता का श्राता की जातिये की भी मङ्काने का प्रयव किया श्रीर गुप्त रीति से महाराजा काश्मीर के समक्षा-उम्माकर गिलगिट में इन्धु श्रार गुप्त रीति से महाराजा काश्मीर के समक्षा-उम्माकर गिलगिट में इन्धु श्रार गुप्त रीति से महाराजा काश्मीर के समक्षा-उम्माकर गिलगिट में इन्धु श्रार गुप्त रीति से महाराजा काश्मीर के समक्षाता ने लार्ड लिटन की सचैत भी किया कि इस दंग से शेरश्र बी के साथ कोई समक्षीता न होगा। पर उसने

१ रॉबर्ट्स, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश शर्पया, १० ४३७।

किसी की भी न सुनी। वह ''खफ़ग़ान राक्ति का कमज़ोर बार धीरे धीरे दिन्न-भिन्न'' करने पर तुला हुआ था, जैसा कि उसने स्वयं स्वीकार किया है।

इधर तुकिसान के सम्बन्ध में रूस ग्रीर इँग्लैंड की श्रापस में कुढ़ श्रमधन हो गई थी। इसलिए इँग्लैंड की रूसियों का फिर बढ़ा भय हो रहा था। इतने ही में ताराकृत्य से एक रूसी श्रमुसर काबुल की तरफ यदा। श्रमीर ने समक्षा-बुक्ताकर उसके लैटालने का बढ़ा प्रयस किया; परन्तु रूस ने उसके गड़ी से उतार देने की श्रमकी दी, इस पर



कानुल का क़िला

लाचार होकर उसके। रूस के साथ सन्धि करनी पदा। श्रमीर ने श्रपनी द्वा के विरुद्ध यह सन्धि की थी, श्रेगरेनों के। हानि पहुँचाना उसका उद्देख न था। यदि कोई अम था तो रूस के साथ यातचीत करके दूर किया ना सकता था। परन्तु ऐमा न करके लाई लिटन ने श्रपना तृत काउल भेजना निश्चित कर लिया। श्रीनोंड़ों को सन्देह करते देख-कर स्मियों ने श्रपने दून के। यायस उत्तर लिया। दूस पर भी लाई जिटन ने श्रपने दून चे। योदस की तरफ़ रयाना ही कर दिया। दर्श स्वेयर के श्रक्तीदियों के। श्रूस दे दिलाकर चेम्यलेंन श्रलीमस्तिद् तक पहुँच गया। वहाँ उसके। श्रद्भगान सिवाहियों ने विना श्रमीर की श्राज्ञा पाये हुए श्रागे बढ़ने से रोक दिया, इस पर वह ऐशावर लीट श्राया। लाई लिटन की राय में श्रापेत्री दूत के। यह "ज़्यस्दासी निकाल देना" था। इसके लिए श्रमीर से माफी मांगिने की कहा भया, तव उसने दूत के। कार्युल श्राने की श्रनुमति दे दी। लाई लिटन के। इतने पर भी सन्तोप न हुआ श्रीर श्रमुगानिस्तान के साथ युद्ध की धोषणा कर दी गई।

इस युद्ध के सम्बन्ध में 'लिवस्त' दल के नेता ग्लैडस्टन का कहना था कि सन् १८३८ में हमने भूल से अफ़्ग़ानिस्तान के साथ लड़ाई की थी। भूल करना मनुष्य का स्वभाव है और स्वमा के बोग्य भी है। परन्तु दूसरी बार बिना किसी समर्थन के फिर हम बैसी ही भूल कर रहे हैं। सब तरह की बेतावनी मिलते हुए भी हम उस भूल की दोहरा रहे हैं। सन् १८४३ में हमारी सेना पर जी विपत्ति पड़ी थी, वह भी फिर कहीं दोहरा न जाय ?

गेंडमिक की सिन्धि—बँगरेज़ी सेना ने तीन थ्रोर से थकुग़ानिस्तान
में प्रवेश किया। जनरख राबर्ट्स कुर्रम की धाटी से कांबुख की तरफ़
बढ़ा। थकुग़ान खेशों ने थँगरेज़ों का सामना नहीं किया। कहीं से सहायता
न मिलने पर शेरखली रूस भाग गवा, वहीं १८०६ में उसकी मृखु हो गई।
उसके लड़के याकूबख़ी ने थैगरेज़ों के साथ सन्धि कर खी, जिसके थतुसार
थकुग़ानिस्तान की विदेशी नीति में उसने थॅगरेज़ों की सलाह लेगा थ्रीर कांबुल
में थँगरेज़े देज़ीडेंट रखना स्वीकार कर लिया। कुर्रम की घाटी थारेज़ों के
श्राधिकार में था। गई थ्रीर उन्होंने बाहरी थाकमत्य से श्रमीर की रखा करेंदे
थ्रीर ह लाख रुपया सालागा देने का वचन दिया। लाई लिटन की
नीति की विजय हुई। हँगलेंड के प्रधान सचित्र वैक्सफ़ीलड की राय में "मारतीय साश्राज्य की वैज्ञानिक तथा समुचित सीमा" स्थापित हो गई।

एरन्तु यह परिच प्रधिक हिने। तक कायम च नहीं। धारीक रेज़ीडेंट कैवेसनरी, काउल पहुँचने के कुछ ही दिन बाद, मार डाला गया। लाउँ लिटन लिखता है कि "नीति का जाला, जो बड़ी चतुरता और धेयों के साप

## परिच्छेद १५

## राष्ट्रीयता का जन्म

लाई रिपन—-वाइसराय के पद पर नियुक्त होने के समय लाई रिपन. की खबस्या ४३ वर्ष की थी। 'रोमन कैथलिक' होने के कारख उसके वाइस-



साय वनाने का हूँ खंड में बढ़ा विरोध किया गया, परन्तु 'जिवाल सरकार' की दिन्द में जार्ड जिटन की नीति से को चित्र हुई थी, उसकी पूर्त करा । भारतवर्ष पहुँचन पर उसके सामने सबसे मुख्य प्रश्न करा । उसकी राज में रूस के आप्र-मण्य का बहाना करके जार्ड जिटन अप्रमानिस्तान को धा। उसकी राज में रूस के आप्र-मण्य का बहाना करके जार्ड जिटन अप्रमानिस्तान की धारोज़ी राज्य में मिखा जेना चाहता था। वह जिल्ला है कि लार्ड जिटन की टिट कारमीर पर नी थी धोर उस 'चांद' के भी धीन जेने का प्रथन हो रहा था। व

रिपन हीन सेने का प्रथल हो रहा था। दें देंग्सेंड-सरकार ने खार्ड लिटन की हम नीति को बिसकुल बदत देना निश्चित कर लिया था। भारतसचिद लार्ड हारडिंगदन भारतवर्ष की रहा के लिए प्रफारिताला के राज्य की सुरुद्ध बनाये रखना धारायक ससम्बता था।

१ उल्फ, लार्ड रिपन, जि॰ २, पृ० १९⊶२०।

श्रमीर श्राट्युर्द्दमान — जार्ड लिटन की नीति से अकृगानिकान दिव-भिक्त और निर्वेल हैं। गया था। अन्दुर्ग्हमान केवल कावुल का शासक था, हरात पर शेरखली का एक लड़का अयुवसां राज्य कर रहा था, कृन्दहार एक दूसरे ही सरदार के पास था। इस तरह अकृगानिकान में तीन स्वतंत्र शासक थे। अगरेज़ी सेना के हटने के पहले ही इन तीनों में शुद्ध दिव गया। अयुव्युत्तों ने मेदान्द में अगरेज़ी सेना की हरा दिया। इस युद्ध में लगभग एक हज़ार अंगरेज़ मारे गये। इस हार का यदला जनरल रावट्स ने कृन्दहार में लिया। अयुव्युत्तें हारकर होरात लीट गया। अब अगरेज़ी सेना का अकृगानिकान में रखना जीवत न समक्ता गया और सन् १८८२। में काञ्चल और कृन्दहार खाली कर दिये गये। इस पर अयुवल्गी ने होरात से निकलकर कृन्दहार खाली कर दिये गये। इस पर अयुवल्गी ने होरात से निकलकर कृन्दहार खाली कर दिये गये। इस पर अयुवल्गी ने होरात से निकलकर कृन्दहार खाली कर दिये गये। इस पर अयुवल्गी ने होरात से निकलकर कृन्दहार खाली कर दिये गये। इस पर अयुवल्गी ने होरात से निकलकर कृन्दहार खाली कर वियो कृन्दहार के शासक के साथ अगरेज़ा की मन्धि थी, परन्तु उसको समक्ता-दुक्तकर अंगरेज़ों ने भारतवर्ष मेव दिया। इस तरह यन्द्रईसमान पूरे अकृगानिस्तान का अगीर वन गया।

उह बहा चतुर शासक था। जिदेशियों के हस्तछेप से श्रकुगान लेाग कितना चिढ़ते हैं, इसको वह खुम जानता था। साथ ही साथ उसका यह भी विश्वास था कि विना श्रांगरेज़ों की मिश्रता के उसको श्रपनी रखा करना यहा श्रुरिकल है। इसी लिए उनने ऐसे दग से कान लिया कि जिसमें रोगों सन्तुष्ट वने रहे। श्रकुगानिस्तान के मनाड़ों में पड़ने का श्रमरेज़ों को भी मज़ा मिल जुका था, श्रव श्रिक हस्तछेप के लिए वे उत्सुक न थे। रेज़ीडेंट रखने का विचार तो एकदम ही खेड़ दिया यथा। श्रन्दुर्गहमान से केवल यह प्रतिद्वा करवा ली गई कि श्रोगरेज़ों के सिवा वह किसी श्र-य शिक से कोई राजनैतिक सम्बन्ध सरोगा।

मसूर—लाई वेंटिक के समय में मसूर का राजा गई। पर से उतार दिया गया था। उसके गेरद लिये हुए लड़के कें, सन् १==१ में, फिर से सास-नापिकार दिये गये। देशी नरेशों पर इसका बढ़ा अच्छा प्रमास पड़ा। उस समय से मेसूर का शासन बड़े थच्छे ढग से हा रहा है। दीवान को सलाह देने के लिए प्रजा के प्रतिनिधियों की एक सभा भी वन गई हे थोर राज्य की बराबर उन्नति हा रही है।

देशी समाचारपत्रों की स्वाधीनता—हँग्लंड की 'लियरल सर कार' की दृष्टि म लार्ड लिटन के 'वर्गस्युलर प्रेस ऐक्ट' से देशी भाषाओं म जुपनेवाले समाचारपत्रा के साथ बड़ा श्व-याय किया गया था। इस सम्बन्ध में पार्लामट में भी चर्चां चल रही थी श्रीर भधान सचिव ग्लेडस्टन इसके। रह् करन के लिए चिन्तित था। परन्तु वाइसराय की कैंस्लिल म इस समय भी बहुत से लार्ड लिटन की नीति के समर्थम थे, इसलिए लार्ड रिपन के। इस ''पृश्वित कामृन'' के रह करने म बड़ी चतुरसा से काम लेना पड़ा।

स्थानीय स्वशासन--श्रंगरेजी शिचा, रेल, तार, डाक श्रीर समा चारपत्रों से धीरे धीरे भारतवर्ष के विचारी म बड़ा परिवर्तन हो रहा था। जिस ढग से इस समय भारतवर्ष का शासन किया जा रहा था, लाई रिपन की राय में श्रय वैसा करना श्रधिक दिना तक सम्भव न था। उसका मत था कि यथासम्भव भारतवासिया का शासनप्रवन्ध म कुछ भाग देना चाहिए। इसी उद्देश्य से उसन स्थानीय स्वशासन स्थापित करन का प्रप्रन्थ किया। इसके श्रनुसार जिला श्रीर तहसीलों म बोई स्थापित किये गये श्रार उनकी देशते। की सफाई, शिचा का प्रवन्ध थीर सडकें बनान का काम सीपा गया ! स्वर्च के लिए वहीं की ग्रामदनी का कछ भाग उन्ह दे दिया गया। नामनद करन की अपेदा मेम्बरी की चनन।पर अधिक जोर दिया गया। जिला या 'ढिस्टिक्ट बोर्ड' के सम्बन्ध में लार्ड रिपन की राय थी कि जहां तक सम्भव है। इसम "वडे साहय" का इन्तह्मेप बहुत कम होना चाहिए। मेसा न करने से शासन की शिद्या देने का उद्देश्य नष्ट हो जायगा धीर केंग्ज जिलाश्रमसर की श्राज्ञा का पालन होने लगेगा। तहसील, तालुका या 'लोकल बोर्ड' की स्थावित काके वह गावा की प्राचीन स्वशासन व्यवस्था की फिर से जागृत करना चाहता था। इस सम्बन्ध म उसका कहना था कि मेरा उद्देश्य प्रगरेजी संस्थायों के प्रचार करने का नहीं है। इसन देशी स्वशासन

व्यवस्था की बहुत कुछ नष्ट कर डाजा है, पर तब भी देश के बहुत से भागों में यह योड़ी बहुत इस समय भी मीजूद हे। इसी के खाधार पर में स्थानीय स्वशासन की इमारत को खड़ा करना चाहता हूँ। परन्तु उसका यह उदेश्य सफल न हो सका। गाँवा के प्राचीन सगठन की खेगरेजी शासन ने विल-कुल नष्ट-प्रथ कर डाला था। उसके पुनकद्वार के लिए ख्रियकाश खफसरों में कोई उत्साह न था।

शहरों में म्युनिसिपिट्यों के श्रिषकार बढ़ा दिये गये श्रोर जनता द्वारा मेम्बरें। के जुन जाने का प्रबन्ध किया गया। कलकदा, बम्बई श्रीर सद-रास में पहले से ही ऐसा होता था, परन्तु श्रम यह श्रिषकार धीरे धीरे श्रन्य श्रहरों की भी मिल गया। लाई पित की राय थी कि जहा तक सम्भव हो म्युनिसिपल वोडों का श्रप्यच गैरसरकारी होना चाहिए, परन्तु बहुत दिनों तक ऐसा न हो सका। जिलों श्रीर ग्रहरों में बीडों के स्थापित हो जाने से श्रामदानी श्रोर क्वें के श्रवन्ध में बहुत कुछू परिवर्तन हो गया। पहले यह कुल प्रवन्ध भारत-सरकार के हाथ में था। लाई मेंग्रे के समय में, प्रात्वीय सरकारों की, इसमें कुछ माग दिवा गया था, श्रव कुछ माग जिलो की भी मिल गया। इस तरह धीरे धीरे जिम्मेदारी सवम बँट गई।

भारतवर्ष में लार्ड रिवन 'स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता' माना जाता है। वह स्वयं लिखता है कि इससे भारतवासियें का विश्वास मुक्त पर बढ़ गया है श्रोर देश भर म मेरे लिए, जिस तरह हनह दिखलाया जा रहा है, उससे मुक्ते श्रास्वर्ण हा रहा है। उसकी इस उदार नीति की तरक लाता में स्थारेज श्रास्तर ने यवा सन्देह था। उनका कहना था कि इससे श्रासन म यदी वाथा पश्ती, भारतवासियों को इसका श्रमुभव नहीं है, श्रांतेजी पढ़े कर वे केवल वार्ते करना जानते हैं। ये श्रास्त श्रासेजी पढ़े लिए पढ़िन्दुस्तानियों को, कितनी 'पृथा की रिप्ट' से देखते थे, इसको लाई रियन एवं जानता था। इन लोगों से उसका कहना था कि जिमोदारी देंगे ही से

१ उत्क, छाड रिपन, जि० २, ५० १००।

हिन्दुस्तानियों को "वार्ते करने श्रीर काम काने" के भेद का पता लग सकेगा। ' कुछ दिनें। तक इन वोर्डों का काम ठीक ठीक न चता, पर वह इससे निराश नहीं हुश्रा। उसकी राय में इनके स्थापित करने का सब से वड़ा भारी लाभ पह था कि जनता की "राजनीति श्रीर शासन में शिखा" हो रही थी।

त्रार्थिक सुधार-लाई रिपन भी स्वतंत्र ब्यापार-नीति का पद्मवाती था। सन् १८८२ में उसने नमक, शराव श्रीर थख-शस्त्र छोड़कर बाक़ी सब विखायती माल पर चुंगी उठा दी। इससे विखायत के व्यापारियों का ही श्रिधकतर लाभ हुआ। पर साथ ही साथ उसकी भारत की दरिद्र जनता का भी ध्यान रहा थीर इसने नमक-कर घटा दिया। देश भर में इस्तमरारी बम्दोबस्त जारी करने की बहुत दिनों से बात चल रही थी। इसके विरेशियों का कहना था कि ऐसा करने से सरकार का नुकसान होगा। खेती से जे। कुछ श्रामदनी बढ़ेगी, उसमें सरकार के। कोई हिस्सा न मिलेगा। बीस तीस वर्ष का बन्दोबस्त कर देने से खेती में उन्नति करने का काफी समय भी मिल जाता है और सरकार की भी कोई हानि नहीं होती है। इसके प्रतिकृत इस्तमरारी बन्दोबस्त के समर्थकों का कहना था कि ऐसा करने से सरकार की वार वार बन्दोबस्त का खर्च न उठाना पड़ेगा, धपने लाभ की दृष्टि से खेती की उन्नति की श्रोर श्रधिक ध्यान दिया जायना श्रीर प्रजा की दशा श्रव्ही होने से थन्य करों द्वारा सरकार की हानि भी पूरी हे। जायगी । कुछ खोगों का ते। कहता था कि इस्तमरारी बन्दोवस्त हो जाने से श्रकालों की श्रधिक सम्भावना न रहेगी, क्योंकि जनता का ध्यान खेती की श्रीर श्रधिक जायगा। यह वात भले ही ठीक न हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि ज़मीन का लगान बहुत ज्यादा लिया जाता था। सन् १८७६ में विलियम हंटर का कहना था कि दिविण में किसानों की इतना भी नहीं बचता कि वे साल भर तक धपने कुटुम्ब का पालन कर सर्हें। सन् १८८१ में लार्ड नार्थनक ने भी माना था कि "जुमीन का लगान यहुत ज्यादा लिया जाता है।"

१ उल्फ, लार्ड रिपन, ए० १०१−१०२।

शिक्षा-मृत्रन्य — सर्यसाधारण म शिका का प्रचार करने के अभिप्राथ से सन् १ मन् १ में एक 'शिका कमीयन' नियुक्त किया गया। सन् १ मन् १ में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अन उच्च शिक्षा की अपेक्षा प्रारम्भिक शिक्षा की ओर अधिक प्यान देना निश्चित किया गया। लार्ड रिशन की राय थी कि जहीं तक सम्भव ही शिक्षा पर सरकार का अधिकार कम रहना चाहिए। सरकारी स्टूल खोलने की अपेक्षा घन्दा से स्थापित किये हुए स्कूल तथा कालेजो को अधिक सहायता देनी चाहिए और अमीर लोगो से उनके लड़को पड़ाई का पूरा राये लेना चाहिए, जिसमें सरकारी रपया गरीयो की शिक्षा के लिए यन रहे। 1

मनुष्य-गणना—सन् १८८१ में कारमीर श्रीर नेपाल की द्वीड़कर देश भर की मनुष्य गणना की गई। इसमें उनकी जाति, धर्म, शिचा, भाषा,

१ उल्क, लाड रिपन, जि० २, ५० ११५ ।

पेशा, सभी वार्तों का उच्लेख किया गया। तब से हर दसवें वर्ष यह गणना होती है। इसकी रिपेटों से देश की बहुत सी वार्तो का पता चलता है।

इंडियन सिवित्त सर्विस-सन् १८३३ के श्राज्ञापत्र तथा सन् १८४६ में महारानी विक्टोरिया के घोषणापत्र में, भारतवासियें का यह विश्वास दिलाया गया था कि सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार का जातिभेद न रखा जायगा । परन्तु वास्तव में जितने बड़े बड़े श्रीहदे थे, उन पर श्रॅगरेज़ ही रखे जाते थे। भारतवासियों का जा वचन दिये गये थे, उनका मनमाना वर्ष लगाया जाता था। कहा जाता था कि सब छोटी छोटी नौकरियाँ हिन्दुस्तानियें के ही हाथ में हैं, सरकारी नौकरियों में ग्रंगरेज़ों की श्रवेचा उनकी संख्या वहीं श्रधिक है, इस तरह प्रतिज्ञायों का पालन हो रहा है। सिनिल सर्विस के कुछ पदों पर भारतवासियों की नियुक्त करने के नियम चनाने के लिए सन् १८७० में इंग्लेंड से भारत-सरकार की लिखा गया था. परन्त उसने इस पर कोई विशेष ध्यान नही दिया। सन् १८७८ में लार्ड लिटन ने 'स्टेंटयूटरी सिविल सर्विस' नाम की एक श्रेणी खोली, जिसमें प्रान्तीय सरकार की सिफा-रिश पर बड़े घराने के लोगों को रखना निश्चित किया गया। लाई जिटन का मत था कि "उन प्रतिज्ञाओं की, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं है और जो वास्तव में बिना सोचे-समसे कर दी गई हैं, श्रधिक स्पष्ट कर देना चाहिए। उनकी नियमें। से भने ही जरुड़ दिया जाय, पर धावश्यक सीमाओं के धन्तर्गत उन्हें सत्य बनाना चाहिए।"

इस तरह लाई रिपन के धाने पर सिविल सर्विस में घुसने के दो तरीके थे। एक तो लाई लिटन के बनाये हुए नियमां द्वारा नामज़दगी से और दूसरें 'सिविल सर्विस परीषा' द्वारा, जो इंग्लेंड में होती थी। नामज़दगी में रिखा धोर येग्यता की घरेषा सामाजिक पद पर खिक ध्यान दिया जाता था। मध्य प्रेषी के उस शिवा-प्रात लेगों के साथ यह यदा अन्याय होता था। इसी लिए लाई रिपन इसके पसन्द न करता था। परीषा के लिए पहले पर न करता था। परीषा के लिए पहले पर वर्ष के समय में 14 वर्ष पढ़ा का नियम कर दिया गया था। यह नियम भी भारतवासियें

को परीचा से यता रखने के उद्देश्य से ही बनाया गया था। लार्ड लिटन हस परीचा में बैठने से भारतवासियों को एकदम रोक देना चाहता था। पाउँ पिपन का वे। यहाँ तक कहना है कि उसको "उच छिता-प्राप्त भारतवासियों से पूर्णा थी।" लार्ड रिपन २१ वर्ष की खबस्था का फिर नियम बनाना चाहता था। सिचित्र सर्वित की परीचा भारतवर्ष में भी हुआ करे, असकी यह भी इन्द्रा थी। परन्तु वह एक ऐसे कनाउँ में पड गया कि इस सम्बन्ध में यह कुछ भी न कर सका। उसकी पूरी केंसिल ने इसका थीर विरोप किया।

इलवर्ट विल--इस समय तक बम्बई, मदरास थ्रोर कलकता को छोडकर थन्य स्थाने। के हिन्दुस्तानी मजिस्ट्रेट थीर जजा का किसी गारे श्रीनयुक्त का मुकदमा करने का श्रधिकार नहीं था। श्रव कुछ हिन्दस्तानी सिविल सर्विस की परीज्ञा पास करके था गये थे थोर वे शीप ही जिला मजिस्ट्रेट होनवाले थे । कुठ हिन्दुस्तानी 'सेशस जज' के थ्रोहदे पर भी पहुँचनेवाले थे। पद में श्रमरेजों के समान होते हुए भी इनकी पूरे श्रधिकार न देना उचित न जान पढता था । महराजा ज्योतीन्द्रमोहन ठाकुर ने गवर्नर-जन-रत की लेजिस्लेटिय कोसिल में इस प्रश्न को उठाया । लाई रिपन भी न्याय के मामलों में जातिभेद रखना यहा श्रनुचित समस्तता था। इसी लिए सन १८६३ में इस भेद के। उठाने के लिए सरकार की थोर से कानूनी सदस्य इलवर्ट न एक बिल पेश किया। इससे श्रेगरेजों की कोई हानि न थी, पर तब भी उन्हां ने इसका घोर विरोध किया। वाइसराय का सब्दे तोर पर श्रवमान किया गया। सरकारी श्रफसरों के श्रतिरिक्त धन्य धैंगरेजों ने उसके यहाँ जाना छोड दिया। श्रेगरेज श्रसमार जामे से वाहर हो गये। 'इंगलिशमेन' ने लिय डाला कि "भारतवर्ष म यदि किसी के श्रिधकार है, तो वे श्रीगरेज है, भारत-वासिया की कोई चिवकार नहीं है।" "इस तरह हिन्दुस्तानिया की गडी पर

१ बालकोर बेटी, ल्टिस शबियन देवामिनिस्ट्रेशन, पृ० ५३१।

बिठलाना'' भारतवर्ष में रहनेवाले गोरे सहन न कर सके श्रीर उन्होंने गोरी सेना की भी भड़काने का प्रयत्न किया।

लार्ड रिपन को कमी सन्देह न था कि इस वात पर इतना घोर आन्दोलन उठेगा। यदि वह ऐसा जानता तो ग्रायद इस अरन को उठाता ही नहीं। पर एक बार ऐसा प्रस्ताव करके उसे वापस लेने से, रिपन की शय में, भारतवासियों को यह विखलाना था कि महारानी विकटोरिया के घोपखापत्र में की हुई प्रतिज्ञाओं में कुछ तत्त्व नहीं हैं। परन्तु यह आन्दोलन बढ़ता ही गया और अन्त में लार्ड रिपन को भी इसके आगे सिर सुकाना पढ़ा। कलकक्तों की अन्त में लार्ड रिपन को भी इसके आगे सिर सुकाना पढ़ा। कलकक्तों की सदकों पर उपद्रव होने की नौयत देलकर लार्ड रिपन ने समकीता कर लिया। मोर अपने पर उपद्रव होने की नौयत देलकर लार्ड रिपन ने समकीता कर लिया। में पर उपद्रव होने की नौयत देलकर लार्ड रिपन ने समकीता कर लिया। हो, मुक्दमा कराने का अधिकार दे दिया गया। इस तरह देलने के लिए तो लातिमेंद उठा दिया गया; क्योंकि जूरी की सहायता से मुक्दमा कराने का अधिकार कार्ति कार्ति के सहायता से दे दिया गया। एर धास्तव में यह भेद बना रहा, क्योंकि जूरी की सहायता से जूरी की सहायता से मुक्दमा कराने का कोई अधिकार न दिया गया।

उद्दार नीति—लार्ड रिपन इंडिया कांसिल के हस्तछेप को प्रसन्द न करता था। उसका कहना था कि "भारतवर्ष को लियरल सरकार से लाभ ही क्या हो सकता है, यदि वह हाथ-पेर बांधकर कुछ ऐसे पुड्रे श्रादमियों के हवाले कर दिया जाय, निजको शिक्यां युड़ापे से नष्ट हो गई है, जिन्हें विना किसी ज़िम्मेदारी के घरड़ी वनक्वाहं मिलती है थीर जिनको उन लोगों के प्रस्तावों की घालोचना करने तथा उनके काम में बापा उालने में लोगों के प्रस्तावों की घालोचना करने तथा उनके काम में बापा उालने में लोगों के प्रस्तावों की घालोचना करने तथा उनके काम में बापा डालने में लोगों के प्रस्तावों की घालोचना करने तथा उनके काम में बापा इंग्लं जानके ज्यर देश का थ्रष्ट्या शासन करने की पूरी ज़िम्मेदारी है १ भारतवर्य की धामदनी से हुँखंड का लाभ उक्षाना वह श्रमुख्य सममता था। सन् १=६२ में विद्रोह बान्त करने के लिए भारतवर्ष से जो सेना

१ उल्ह, लाई रिपन, जि॰ २, ५० ५३।

मिस भेजी गई थी, उसका सर्व प्रधान सचिव ग्लेंडस्टन भारतवर्ष से लेना चाहता था, नयेकि उसकी राय में इँग्लेंड पर काक़ी योक्त था स्रोर मिस की शान्त रखने से स्थेज की नहर मुरचित रह सकती थी। इस पर लाई रियन ने भारतसचिव की लिया कि इँग्लेंड में पालमिट है, इम्पलिए अधिक रूपया मागने में भय होता है। मारतवर्ष पर "धनात्रस्यक बोक्त" लाइ देने से कोई युड़नेवाला नहीं है, इसी लिए ऐसा किया जा रहा है मेरी राय में यह न्याय नहीं बहिक मंत्रिमंडल की सरासर ज्यार दखी है। लियाल दल को नेना होकर ग्लेडस्टन हसका समर्थन कर रहा था, लाई रियन की इसका चढ़ा युग्र था। अन्त में उसकी यात मानकर ईंग्लेंडस्सरार ने अथा एन्व देना स्वीकार किया।

भारत पे की रचा के सम्प्रन्थ में उसका मत था कि रूस के आक्रमण का भय निर्मूल है। यह बात डीक है कि जनता में श्रसन्तीप होने से रूसी वसके हमारे रिक्ट भड़का सकते ह। इसकी द्वाने का सबसे मुख्य उपाय यह है कि देश का शासन उत्तम रीति से किया जाय श्रोर बच्चे की सम्प्रति वसके हमारे पाय । रेश भर में अवित के चित्र निर्म्मत रहे हैं, जनता के श्राचार निर्मार में वहां रही हिस्स निरम्भ रूप परिवर्तन हो रहा है। स्थित निरम्भ रूप यदी जटिल है, परन्तु यदि उद्वि श्रीर साहत से काम लिया जाय, तो इससे बहुत कुछ लाभ हो सकता है। थाई दिनों के "न्याय श्रीर अस्म ताह्म र स्वरात तथा हमारे श्रासन में मन्तीप यह जायगा। ऐसा करने से श्रमुणानिस्तान की सीमार्थों पर सेना रएने की श्रमेश हमारे श्रीर सेना स्तात निरम्भ निर्मार स्वरात की श्रमेश हमारे श्रीर सेना स्तात की श्रमेश हमारे श्रीर सेना स्तात की श्रमेश हमारे से श्रम स्तात की श्रमेश हम स्तिये के श्रमम्य से भारतवर्ष की श्रमेश र एम कर सकेंगे।"

लार्ड रिएन का कहना था कि भारत-मरकार के सामन दो नीतियाँ है। एक तो उनकी नीति है, जिन्होंने समाचारपत्रों की म्यतंत्रता दी

१ उरक, लाउँ रिपन, जि॰ २, १० ५५-५६।

२ वही, १० ५९।

है, शिषा की उन्नति की है, अधिक संख्या में भारतवासियों को सब तरह की नौकरियाँ दी हैं और जिन्होंने स्वशासन की मुद्धि का समर्थन किया है। दूसरी नीति उन कोगों की है, जो समाचारप्रमों की स्वतंत्रता का तिरस्कार करते हैं, जो शिषा की उन्नति से उसते हैं और जिन्हें शासन में भारतवासियों की ज़रा सा भी भाग देने से जलन होती है। "इन दी नीतियों में से हमें चुनना पड़ेगा। एक का वर्ष उन्नति और दूसरी का वर्ष दमन है। लाउँ लिटन ने दूसरी की और मैंने पहली नीति को चुना।"

लार्ड रिपन का इस्तीफा-सन् १८६४ में लार्ड रिपन ने इस्तीफ़ा दे दिया। जहां तक धन पड़ा उसने भारतवर्ष का हित करने के जिए बरावर प्रयत्न किया । हर एक बात में उसके। भारतवासियों का ध्यान रहता था ग्रीर शासन में वह किसी प्रकार का जातिमेद पसन्द न करता था। इसके लिए उसके अपने देशवासियें के सुख से वहन सी बरी-भनी वार्ते भी सननी पढीं । चलते समय भारतवासियों ने श्रपनी कतलता का परा परिचय दिया। जगह जगह पर उसकी मानपत्र दिये गये श्रीर सीलीं तक लाखें श्रादमियों ने जयध्विन से उसकी विदाई की। कुछ श्रगरेज इतिहासकारों का कहना है कि उसमें दोई विशेष येग्यता न थी। सम्भव है यह ठीक हो, पर जैसा कि ग्रर्सकाइन पेरी ने लिखा है, उसमें "दिल था, जिसका हिन्दुस्तानी सबसे श्रधिक श्रादर करते हैं।" सर कालविन का विश्वास था कि लार्ड रियन का भारतवासियों के हृदय पर इतना श्रधिक प्रभाव था कि वह जो चाहे कर सकता था। पंजाब के सर साहबदयाल ने टीक वहा था कि लार्ड रिपन सहस्रों सैनिकों के वरावर है; क्योंकि भारतवासियों का उस पर विश्वास है थार वे उसके। चाहते हैं। यदि भारतवर्ष में कभी थंगरेज़ों पर विवत्ति परे, तो दन्हें लाई रिवन के। भेतना चाहिए।

१ उल्क, लाई रिपन, जि॰ २, ५० ९४।

र वही. प्रक १६५-६६ ।

लाई डफ़रिन—लार्ड रिपन के स्थान पर लार्ड डफ़रिन वाइस-राय बनाया गया । वह कनाड़ा का गवर्नर-जनरल रह चुका पा श्रीर बहुत

दिनें तक रूस, तुर्की श्रीर मिस्र में भी रहा था। पूर्वीय राजनीति का उसे श्रच्छा ज्ञान था। ऋछ दिनेतिक सर जान लारेंस के समय में भारतवर्ष के उपसचिव के पद पर काम करने के धतिरिक्त उसकी भारतवर्ष के सम्बन्ध में विशेष श्रमुभवन्था। पर वह अपने समय का "एक बडा नीतिज्ञ यसका जाताथा।" पंजदेह की



घटना—मार्च सन

डफ़रिन

१८८५ में रुसियों ने हेरात कीर मर्च के बीच अकुगानिस्तान की चैक्की पंत्रदेह पर कृदज़ा कर किया। इस पर हैंग्लंड और भारतवर्ष में बड़ो सनसनी फैली श्रीर रूस के साय खुद की तैयारी होने बगी। परन्तु लाडे उक्तिन श्रीर अब्दुर्दसाम की चहुस्ता से बड़ाई की नीयत न श्राई। इन दोनों की रायत-पिंडी में में दें हुई। अमीर अब्दुरहमान अक्तान की रचा के लिए रूस से श्रीर हुँ । अमीर अब्दुरहमान अक्तान की रचा के लिए रूस से श्रीर हुँ वा प्राह्म पाइता था। वह जानता था कि इन दो शक्तियों के वीच उसका बीटा सा राज्य पिसकर तबाह हो जावता। उसका कुटना था कि

"मेरा देश एक वेचारे वकरे की तरह है, जिस पर भालू (रूस) श्रोर शेर (डॅंग्लेंड) दोना की निगाहें जमी हुई है। उसका ईरवर ही रचक है।" इसी खिए वह पजदेह क्षेत्र देने के लिए भी राजी हो गया। इस पर रूस स सममोति की वातचीत होने लगी।

लाई दफरित न भी वही चतुरता से काम लिया। उसने श्रमीर का वडा सम्मान किया थार उसके रुपये तथा थक शक की सहायता देकर रावुल वापस भेन दिया। श्रमीर किसी प्रकार की संनिक सहायता न चाहता था, येशिक वह जानता था कि इससे फिर फताड होता। लाई उफरित कुड़ इजीनियरों के भेनना चाहता था, परन्तु श्रमीर ने इसको भी श्रमीकां कर दिया। लाई उफरित मां असे के लिए उत्सक न था, येरि श्रमीर चाहता वा। वाई उफरित मां असे के लिए उत्सक न था, येरि श्रमीर चाहता तो उसको सेना भेननी पड़ती, क्यांकि वाहरी श्राक्रमण से श्रम्यानि स्तान की रचा करने का लाई रिपन वचन दे जुका था। परन्तु इसका श्रमकर न थाया। सन् १८८० म रूस से समकोता हो गया और पनदेह पर उसका श्रथकार मान लिया गया। इस घटना का भारतवर्ष पर यह प्रभाव पत्रा विसके सजान का वहुत सा रुपया युद्ध की तैयारी म उड गया श्रीर सेना की संख्या वह गई।

वर्मा का तीसरा युद्ध-सन् १५०६ म वर्मा के रावा थीवा के व्यवहार से असन्तृष्ट होकर जैगरेजी राजदूत वायस बुवा लिया गया था। तय से वर्मा में अगरेजा को पूरी व्यावारिक सुविधाएँ नहीं मिल रही थीं जीर व्यावारि से विष्कृत के लिए कह रहें थे। थीवा जर्मनी, इटली थोर फ़ास से सन्ति की धावचीत कर रहा था। सन् १६८५ में एक फ़ासीसी राजदूत भी महाले जाया था आर एक वंक स्थायित करने का प्रयक्ष कर रहा था। वर्मा दूरवार म फ़ासीसिवों का प्रमुख के संवीत के विष्कृत कर रहा था। वर्मा दूरवार म फ़ासीसिवों का प्रमुख के संवीत के प्रवह्म के स्थाय न रूप लाख हराया जुरमाना कर दिया। यह थ-खा बहाना मिल गया। रगून में दस हजार सेना एकत्र करके थीता के इस सामले की अगरेज वथा दारा अप

कराने के लिए कहा गया। जब उसने इसे स्वीकार नहीं किया तब श्रंगरेज़ रेज़ीड़ेंट रखने तथा उसकी सजाह से विदेशी नीति संचालन बरने के



धीवा धोर उसकी रानी लिए लिखा गया। केई टीक उत्तर न मिलने पर युद्ध की घोषणा कर दी गई। ४२

दस ही दिन में युद्ध समाप्त है। गया । वर्मियों ने युद्ध की कोई तैयारी न की थी, उन पर सहसा बाक्रमण कर दिया गया था। जनवरी सन् १८८६ में उत्तरी बर्मा भी खेंगरेज़ी राज्य में मिला लिया गया थीर धीवा केंद्र करके भारतवर्ष भेज दिया गया, जहां रस्नागिरि में वह वहुत दिनेां तक जीवित रहा । इस तरह विजय तें। हो गई पर यम्मी की शान्त करने में बहुत समय लगा। चार पाँच वर्षों तक बहुत से लुटेरे बड़ा उपद्रव मचाते रहे, पर धीरे धीरे शान्ति स्थापित हो गई चीर ग्रेंगरेज़ी शासन चल पड़ा । इतिहासकार रावर्ट्स की राय में बर्मा के साथ "ज़बरदस्ती और निष्दुरता" का व्यवहार किया गया। यह मानते हुए भी कि थीश श्रत्याचारी था, उसके राज्य की द्यीन लेने का भारत-सरकार की कीन सा ग्रधिकार था? वह स्वतंत्र शासक था थीर चाहे जिसके साथ सन्धि कर सकता था । फ़्रांसीसियों का 'इंडो-चेना' भी उसके राज्य से मिला हुआ था। यदि उसके कहने पर फासीसी श्रपना प्रभाव वहीं जमा रहे थे, तो फिर बँगरेज़ों का जलन क्यों होती थी ? जैसा हक बँगरेज़ों का था वैसा ही फ़्रांसीसियों का, इसमे विगड़ने की कोन सी वात थी ? परन्तु स्वार्थ के त्यागे न्याय की कौन सुनता है ? निर्वेत पर सवल का सभी श्रधिकार रष्टता है। दिल्ली वर्मा से उत्तरी वर्मा श्रधिक उपजाक है, वहाँ ख़ूब धन कमाने की सम्भावना थी। युद्ध छिड़ने के पहले ही लार्ड उफ़रिन ने लिया था कि यदि फ़ासीसी उत्तरी वर्मा में अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न करें तो उसकी विना किसी संकोच के धँगरेज़ी राज्य में मिला खेना चाहिए।

१ छायल, डफ़ारेन, जि॰ २, ५० ११८।

राज्यों ने एक शला सेना रखना भी निश्चित किया, जो 'इम्पीरियल सर्थिस दूप्स' प्रथम 'साम्राज्य-सेना सेना' कहलाती हे। इसमें हिन्दुस्तानी ही श्रफ़्तर रहते हैं, पर इसका निरीचल खैंगरेज करते हैं।

क्,ानून-ल्यान-किसानां की रचा के लिए जिन कानूनां पर लार्ड रिवन के समय से विचार हो रहा था, वे श्रव पास कर दिये गये। बगाल मे ज्ञसीन्दारों ने नये कानून का बड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि सन् १७६३ में इस्तमरारी बन्दोबस्त करके श्रव ऐसा कानून पास करने का सरकार की श्रधिकार नहीं है। उत्तर में लाई डफ़रिन का कहना था कि लार्ड कार्न-वालिस स्वयं ऐसा कानून बनाना चाहता था। इसके त्रतिरिक्त सन् १८४६ में कारतकारे। के सम्बन्ध में एक कानून बन चुका है। सन् १८८१ में 'बगाज टेनेंसी विल' पास हो जाने से काश्तकारों का जब चाहे बेदलुल करने का श्रधिकार जमीन्दारों की न रहा। ज़मीन्दार श्रीर काश्तकारों के फाड़ी की निपटाने के लिए भी नियम बना दिये गये। चलते समय लाई रिपन श्रवध के काशतकारों का ध्यान रखने के लिए लाई उक्तिन से अनुरोध कर गया था। श्रवध के कानून-लगान से वहाँ के कारतकारों की दशा कुछ सुधर गई, जमीन्दारों के लिए उनका बेदलल करना थ्रीर लगान बढ़ाना मुश्किल हो गया। सन् १८८० में इसी दग का पंजाब के लिए भी एक कानून पास किया गया। श्रायलेंड के जमीन्दार और कारतकारों के सम्बन्ध का लार्ड उफ़रिन की बहुत कुछ अनुभव था, जिससे इस जटिल प्रश्न के सुलकाने में उसकी बड़ी सहायता मिली।

आर्ध्यसमाज — सन् १८०४ में स्वामी द्वानन्द सरस्वती ने वश्वई में ग्राप्यंसमाज स्वापित किया। सन् १८०० में लाहोर में इसका पूर्ण रूप से संग-ठन किया गया। स्वामीजी ने वेदों को ईस्वरवाक्य मानकर उन पर प्रधिक ज़ोर दिया, मूर्त्तिपूजन, श्राद्ध तथा जाति-याति के भेदों को स्वीकार नहीं किया ग्रांह श्रन्य मतावलित्ययों को शुद्ध करके प्राप्य बनाना जायज़ मान लिया। योई ही दिनों में उत्तरी भारत में आर्य्यसमाज का बड़ा ज़ोर हो गया श्रीह स्थान स्थान पर इसकी ग्राखाएँ खुल गई । यहुत से हिन्दुओं के। इसने ईसाई श्रीर मुसलमान होन से बचाया। समाजमुचार की श्रीर इसने विशेष प्यान



विया और विधवा विवाह का प्रवार किया। प्राचीन दम से शिखा देन के लिए इसने गुरुकुल स्थापित किये। उत्तरी भारत में इसन यही नाम किया, जी बद्धसमान ने यगाल में किया। केवल भेद इतना ही या कि प्रश्नसमान ने पाश्चास दम के अपनाया, परन्तु यह पूरा भारतीय चना रहा। इस समय भी समाजसुधार और शिचा के लिए आयर समाज बहुत कुळ कर रहा है। इसके प्रवासक उपनिवेशों तक में पहुँच गये है।

थियासाफ़िकल सासायटी— जिस साल भारतवर्ष में श्राय्यंसमाज स्थापित हुचा, उसी साल श्रमरीका के

न्यूयार्क नगर में मेडम व्लीवट्स्की श्रीर कर्नेल खलकाट ने वियोशीफिकल सेंसायटी' स्थापित थी। इस सेंसायटी ने सव धर्मों की एकता श्रोर संखता पर जोर दिया। स्वामी द्यानन्द जी के श्रामित करने पर सन् १८०६ म ये दोने। भारतवर्ष श्राये। इन्होंने प्राच्य शाखों की महत्ता दिखलाते हुए यह बतलाया कि भारतवर्ष का उद्धार उसी के विचारो द्वारा हो सकता है। इस सेंसायटी का मुख्य कार्यों का मदत्ता के निकट श्रद्धार में स्थापित हुखा। सन् १८६६ में मित्तेज वेसेंट के श्रा जाने से इसका जोर बहुत वढ़ गया। श्रेंगरेजी पटे हुए बोगों ने भी, जो पाझात्य सम्यता श्रा मुख्य है। हो थे, यह जात हो जात कि उनके देश की शाचीन सम्यता श्रीर शाचार विचारों म भी छुढ़ तत्व वैच हो। इस सेंसायटी ने समातसुधार श्रीर रिच्हा के भी श्रप्यवाय श्रीर सरकालीन खिषा के। "धर्म तथा राष्ट्रीयता के भावों के विरुद्ध" वतलाया।

रामकृष्ण मिशन-वगाल ने स्वामी रामकृष्ण परमहत के उच विचारों का उस समय के कई एक शिचित नवयुवको पर वटा प्रभाव पड़ा। उनके शिष्य सप्रसिद्ध स्वामी विवेकानन्दजी सन् १८६३ मे श्रमरीका गये। वहाँ उन्होंने वेदान्त का उपदेश दिया। उनके व्याख्याने। से श्रमरीका चकित रह गया । इसके वाद वे इंग्लेंड गये। इस तरह वैदान्त की ध्वनि पाश्चात्य संसार मे भी पहुँच गई। स्वामी विवेका-नस्ट ने श्रपने गरु के नाम से सेवाश्रम स्थापित किये। भेद-भावों को भूलकर सबकी सेवा करना इनका सुख्य उद्देश्य है। स्वामी विवेकानन्द की अपन देश का हर समय ध्यान रहता था। उनके उपदेशा से नवयुवको मे



स्वामी विवेकानन्द समाजसेवा श्रीर खदेशभक्ति के भाव उत्पन्न होने लगे।

राष्ट्रीयता का भाव---मुगल तथा मराठा साम्राज्यों के पतन ग्रार विदेशिया के त्रागमन से समाज की जो दुर्दशा हो गई थी, उसके विरुद्ध सबसे पहले राजा राममोहन राय ने श्रावाज उठाई । परन्तु ब्रह्मसमाज पर पाश्चास्य विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा, केशायन्द्र के समय से तो उसके एक भाग का रूप ही बदल गया। श्राय्येसमाज न इसके। रोकने की चेट्टा की छोत भारतवासिये। का ध्यान उनकी प्राचीन सभ्यता की श्रोर शाकरित किया। थियासोफो ने धार्मिक सहिष्णुता पर जोर देकर सकीर्याता की दूर करने का प्रयत्न किया । स्वामी विवेकानन्द ने सब भेद-भावों की हटाकर भारतवर्ष

के थाप्याध्मिक विचारों की उचता को सिद्ध कर दिया थार देश के समने समाजसेवा का धादरों रखा। इस तरह भारतवर्ष में राष्ट्रीयता के भावीं का ददय हथा।

इंडियन नेशनल फांग्रेस—इन विचारों का राजनैतिक पेत में भी
प्रभाव पढ़ रहा था। श्रवंत पूर्व गीरव का पता लगने पर राजनैतिक परापीनता स्टटक रही थी। पारचाल राष्ट्रों के इतिहास के अध्ययन से आंसे
राज रही थीं। समाचारपत्रों की संख्या वढ़ रही थी और उनसे धीरे धीर
लेकिनत जाप्रत हो रहा था। कुछ उदार-हुद्य अंगरेज़ भी भारतवासियों
की उस्साहित कर रहे थे। जब से भारत का चेगरेज़ों से सम्पन्ध पुष्पा था,
तभी मे बराबर हुछ खंगरेज़ ऐसे अवस्य रहे हैं, जिल्हें अपने देश के साथ साथ
भारतवर्ष के हित का नी ध्यान रहा है। क्रांमिन, वर्क, मालकम, मनरी,
देनरी लारेंस ऐसे लीगों का स्थान स्थान पर दशकेस किया जा पुका है। इन
दिनों जान माइट भारत-मरकार की तीय शब्दों में आलोपना कर रहा था।
भारतवर्ष का वरावर पण लेने के कारख पालाँमेंट में हेनरी जुताल, 'भारतीय
मन्दर्स' के नाम में प्रमित्र था। इसक्ट विस्त के मनहें से पाल्ये मैं इस्ता भी

भारतीय प्रश्नों में यही दिलचरवी के रहा था। भारतवर्ष में भी उद्ध चंगरेज

ग्रस्पर, पश्चिमोत्तर प्रान्त के पंडित श्रयोध्यानाथ तथा पंडित मदनमोहन मालवीय धौर पंजाब के सरदार दयालसिंह मुख्य थे।

कलकत्ता में 'ब्रिटिश इंडियन श्रसेासियेशन,' बस्वई में 'सार्वजनिक समा'. मदरास में 'महाजनसभा', लाहोर में 'श्रेजुमन' तथा श्रन्य प्रान्तों में भी

कई एक ऐसी ही संस्थाएँ थी, जे। राजनैतिक प्रश्नेां पर विचार करती थीं। परन्तु इस समय तक सारे देश के लिए कोई ऐसी संस्थान थी। जार्ट लिदन के दिल्ली दरवार के समय से, जब ये सब नेता एकत्र हुए थे, इस श्रभाव के। दर करने के प्रश्न पर विचार हो रहा था। सन् १८६४ में मिस्टर ए० थ्रो॰ ह्य म. सर विलियम वेढरवर्न ग्रीर श्री दादा-भाई नीरोजी के उद्योग से 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' स्थापित की गईं। द्यास



स्थापत का जरूर साहव का विचार इसको एक सामाजिक सस्या ही बनाने के या, पर लार्ड साहब का प्रचार हुए। डुक्रिन की राय से इसको राजनैतिक स्वरूप दिवागवा। वस्पर्ड में इसका दुकारत का राज्य हुआ, जिसके कलकत्ता है थीं टमेरावन्त्र वनर्जी सभापति पहला आपनान्य । इसमें एक रायल क्मीएन होता भारतपर वनजा सभापाठ जनाये गये । इसमें एक रायल क्मीएन होता भारतपर के सासन ही जीव वनाय ११९ । इस्ति को तोड़ने बीर बेडिसबेटिंड कॉसिल के सासन का चार्क कराने, इंडिया कॉसिल को तोड़ने बीर बेडिसबेटिंड कॉसिलों के निवासित करान, इ। इस क्या करान किये गये। योहे ही दिशों में कांग्रेस भारतवर्ण की

राष्ट्रीय सभा वन गई। कांग्रेस का इतिहास वासव में भारतवर्ष के स्वतंत्रता-युद्ध का इतिहास है।

हफ्रिन की नीति—सन् १८८६ में लाई उफ्रिन इस्तीफ़ा देकर वापस चला गया। भारतवर्ष थाने पर उसने इस बात को दिखलाने का प्रयत्न किया था कि वह लाई रिपन की नीति का अनुकरण करना चाहता है। अन्त तक वह यही कहना भी रहा, पर देनिंगं की नीति में नदा अन्य साथ। लाई रिपन की नीति से असन्त अप मारता की सिला अनुकरण करना चाहता है। अन्त तक वह यही कहना भी रहा, पर देनिंगं की नीति में नदा अन्य साथ। लाई रिपन की नीति से अस्ति अप स्व अधिक प्यान था। आसन में शिवित मारतवासियों के सहयेगा की आवश्यकता को वह समम्तता था खीर उसने की सिला के सुधार के लिए भारतसियित को लिखा भी था, पर कांग्रेस की नीति और उसके कार्यक्रम को वह पसन्द न करता था। कांग्रेस की राजनैतिक संस्था पनाने की सलाह देने में उसका उद्देश्य केवल इतना ही था कि सरकार की उसके द्वारा देश की जनता के मन का पता लगता रहे। उसकी राय थी कि थोड़ा-वहुत सुधार करके दस पन्द्रह यह के लिए ''सार्वजनिक सभाओं और उनेजित करनेवाली वन्तुनाओं को वन्द कर देना चाहिए।'' वह भारतवर्ष की प्रतिनिधि-शासन के योगय न समस्ता था। उसका मत था कि ''इंग्लेंड को अपना शासना-चिकार कमी न छोड़ना चाहिए।''।

त्तार्ड तेंसडौन—कन् १८८८ में लार्ड लेंसडौन वाइसराय नियुक्त किया गया। यह भी कनाडा का गवर्गर-जनरल रह चुका था थीर दुख दिनों तक भारतवर्ष का उपसचिव भी रहा था। वाइसराय पांच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परन्तु लेंसडीन भारतवर्ष में ६ वर्ष के लगभग रहा।

सीमाओं की रहा- व्यक्तानिस्तान चीर भारतवर्ष की सीमाओं के वीच २२००० वर्ग मील के लगभग पहाड़ी भूमि है। इसके दिख्य में विलो-विस्तान छीर उत्तर में चितराल है। इन्हीं पहाड़ियों में से व्यक्तानिस्तान

१ लायल, डफरिन, जि० २, ५० १५१, २०३।

याने जाने के मार्ग है। यहाँ के निवासी नाममात्र के लिए श्रमीर की श्रधीनता स्वीकार करते थे, पर वास्तव में वे स्वतंत्र थे। ये लेगा भारतवर्ष की पश्चिमोत्तर सीमा पर वरावर लूट-पाट किया करते थे। इन के सम्बन्ध में भारत-सरकार की क्या नीति होना चाहिए, यह कुछ निश्चित न था। एक इस श्रामे वड़ने की नीति' के पन में था। उसका कहना था कि रेखें चलाकर श्रीर चीकियाँ ख़ायम करके श्रक्तानिस्तान की सीमा तक पहुँच जाना चाहिए। इसके प्रतिकृत दूसरा दल था, जो सिन्ध नदी की सीमा से ही सन्तुट रहना चाहता था। इसका कहना था कि हन पहाड़ी बातियों की दवाये रखने में वड़ा एचं पड़ता है थीर श्रक्तानिस्तान के समीर की भी मारत-सरकार की नीयत पर सन्देह होता है।

लाई लेंसडोन के समय में 'थागे बढने की नीति' के श्रनुसार गिलगिट पर ग्रधिकार जमाने का प्रयत्न है। रहा था । उसके व्यवहार से भी ग्रमीर श्रद्धर्रहमान चिड़ा हथा था । वाइसराय के "थादेशपूर्ण" पत्रों की, जिनमें शासनप्रयम्य ठीक वरने के लिए असकी लिखा जाता था, वह पसन्द न करता था। सन् १८६२ में एक थैंगरेज़ इत चितराख भेजा गया। इससे धमीर का सन्देह थीर भी बढ़ गया। परन्तु सर हेनरी मार्टिमर द्वरांड की चतुरता से भ्रमीर का अस दूर हो गया और भैंगरेज़ों के साथ मित्रता का सम्बन्ध हो। गया । दुरांड अपने साथ किसी संरच ह की भी नहीं ले गया, जिसमे अकुगा-निस्तान-निवासियों की किसी प्रकार का सन्देह न हो। इसका बहुत श्रच्छा प्रभाव पड़ा। सीमा के बहुत से फगडे तथ है। गये थार थमीर की जी सालाना रकम दी जाती थी, यह बढ़ा दी गई। कुछ भूमि भी श्रमीर की दी गई. जिसके बदले में उसने सीमा पर बसनेवाले धफीदी, बज़ीरी तथा अन्य जातिया के मगद्रों से इम्हरीय न करने का बचन दिया। श्रमीर हॅंग्लेंड की नीति के। पूर समकता था। उसका कहना था कि मित्रता दिखलाते हुए भी हुँग्लेंड ग्रपने मतलय से कभी नहीं चुकता । जो कुत्र रूप ने लिया है, उससंभी धथिक इस कित्र ने लिया है।

क्षित्रियार — महाराजा गुलाविमह के लड़के महाराजा रखनीरसिंह की इस यात का बरायर भय था कि किसी दिन कारमीर खैगरेज़ी राज्य में खबस्य मिला लिया जाया।। वह कहा करता था कि उसके एक थोर रूस, दूसरी थोर थाफ़्ग़ानिस्तान थीर तीसरी थोर थाफ़्ग़ानिस्तान थीर तीसरी थोर थाफ़्ग़ है। इनके थीय में पड़कर उसका राज्य ख़यर्य पितेगा। लार्ड रियन ने लिखा ही था कि लार्ड लिटन इस चाँद के ख़यरेज़ी राज्य में मिलाने का प्रथन कर रहा था। परन्तु रखार्थितिंह के समय ख़रारेज़ीं की दाल न गल सकी। सन् १८८२ में उसके मरेने पर प्रताप-सिंह गढ़ी पर थेंडा। उसमें उतनी थोग्यता और हड़वा न थी। उसके गढ़ी पर थेंडते ही पहला काम यह किया गया कि काश्मीर दरवार में खँगरेज़ रेज़ोड़ेंट रल दिया गया। गुलावसिंह के साय जो सन्धि हुई थी, उसमें रेज़ीड़ेंट रलने की केहि वात भी न थी। महाराजा प्रतापसिंह ने इसका विरोध भी किया, पर उसकी कुछ भी म सुनी गई। रेज़ीडेंट प्लाउड ने शासन की हर एक बात में इसक्षेत्र करना प्रारम्भ कर दिया। इस पर सन् १८८६ में लार्ड उफ़रिन ने उसके दूसरी जाह बदल दिया।

पर तब भी महाराजा प्रतायसिंह की चेन नहीं लेने दिया गया। सन् १८८६ में उस पर खंगरेज़ों के विरुद्ध रूस से पत्र-च्यवहार करने, प्रजा पर ख्याचाया करने तथा भीग-विलास में राज्य का खुजाना उड़ाने के ध्यराध लगाये गये खार उससे एक एज पर हस्जाचर करवा लिये गये, जिसके खुनुसार उसने कुल ज्ञामन कुल सरवार तथा खंगरेज़ खड़ससों की एक कोसिल को सींप दिया। उस पर जो खपराध लगाये गये, उनकी कभी जांच नहीं की गई। महाराजा प्रतापसिंह का कहना था कि उसने रूस से कोई पत्र-च्यवहार नहीं किया था, ग्रासन में भी वह बहुत से सुधार करना चाहता था, परन्तु रेज़ीडेंट के हस्त्रचेप के कारया कुल हो सका। उसके ग्रासन से प्रजा को कोई विकायत न थी, न उसके खत्याचार ही का कोई प्रमाख बत्ताया गया। विकायत करना तो दूर रहा, जम्मू के डोगार्स का कहना था कि धंगरेज़ रेज़ी-उंट की खाजा पर चस्त्रेवाली कोसिज को इनामों से खपने राजा द्वारा लूटा जाना कहीं खच्जा है। मिस्टर किनगेट ने भी, जिसकी राय से भारत-सरकार न श्वपना मत रियर किया था, माना है कि महाराजा दिन्हों पर सदा द्वा करता था, जुमीन के मामलों में बड़ी दिखन्य स्वी तीवा था खीर प्रफुतरों के श्रताचारों से कारतकारों की रचा करता था। सन् १८८८ में स्वयं लार्ड डफ़्-रिन ने लिखा था कि "सुधार के सम्बन्ध में बहुत कुछ उन्नति की गई है।'' ऐसी दशा में प्रज्ञा पर श्रताचार का श्रपराध सिद्ध नहीं होता। ख़ज़ाने से श्रपने ख़र्चे के लिए वह एक वैंधी रक्तम लेता था। उसका बहुत सा रूपया काश्मीर की सैर करनेवाले श्रारेज श्रफ़्सरों की ख़ासिरदारी में उड़ता था।

काश्मीर पर खंगरेजों की जैती कुछ दिन्द थी, सो तो थी ही, परन्त इस समय मुख्य बात यह थी कि उन्हें गिलगिट पर श्रिथकार करने की श्राय-रयकता थी। यह काश्मीर के श्रायीन था। वन दिनों मध्य पृथिया में यह पृक् सैनिक महत्त्व का स्थान था। सन् १००० में चाल्से मैडला ने काश्मीर के मामले की जींच कराने के लिए पालोंमेंट में प्रयत्न किया पर कोई फल नहीं हुआ। सन् १००५ में न जाने क्या सोचकर महाराजा प्रताप-सिंह की फिर से शासनाधिकार दिये गये।

मनीपुर—सन् १६६३ में श्रासाम की सीमा पर कथार के पूर्व, मनीपुर की रियासत में गद्दी के लिए क्षताड़ा हुआ। भारत-सरकार ने वहाँ के सेना-पति की निकाल दिया। इस पर उसने बगावत कर दी श्रीर कुछ श्रक्तसरों की धोले से भार डाला। चन्त में बहु श्रीर उसके साथी पकड़े गये खार उन्हें फांसी का दंउ दिया गया। मनीपुर खंगरेज़ी राज्य में नहीं मिलाया गया। गद्दी पर एक लड़का बिटला दिया गया। खंगरेज़ श्रन्तसर उसी के नाम से शासन करते रहें। सन् १६०० में उसको पूरे श्रिषकार दे दिये गये।

सिक्क | — भारतवर्ष में बहुत दिनों से चींदी का सिका काम में लाया जाता है धीर इंग्लैंड में सोने का सिका चलता है। भारतवर्ष को बहुत सा रुपया हुंग्लैंड भेजना पहता है, परन्तु वहां चींदी का सिक्का न होने के कारख यह रुपया सोने के सिक्को में देना पहता है। पहले एक रुपया पाँड का जाठवां हिस्सा, पानी २ तिलिन ६ पेंस के परावद माना जाता था। सन् १ ५०० से यह पेंड का दसवां हिस्सा जर्षांत् २ शिलिग के बरावर माना

१ डिगबी, कडेम्ड अनहर्छ ।

जाने लगा। इधर कई कारखों से चांदी बहुत सस्ती हो गई, जिसका फल यह हुआ कि सन् १म्हर में राये का भाव घट कर १ शिक्षिंग १ पेंस ही रह गया। इसका भारत की आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसको अब पहले से बहुत अधिक रुपया देना पड़ने लग गया। इस कमी की पूरा करने के लिए भारत-सरकार ने फिर से इनकम टैन्स लगा दिया और नमक-कर बड़ा दिया। जब इतने से भी पूरा न पड़ा, तब रुपये का मूल्य १ शिक्ष गोन अपेंस निर्धारित कर दिया गया, सरकारी ख़ानों में साबरेन' भी लिये जाने लगे और आप चलकर भारतवर्ष में सोने का सिक्का चलाने की दृष्टि से टकसालों में अधिक रुपया वालाना वन्द कर दिया गया।

फोंसिलों का सुपार—लाई उफ़ीरन के समय से कैंसिलों के सुधार पर विचार हो रहा था। उसकी बहुत सी बार्ते मान ली गई थीर सन् १ म्हर में 'इंडियन कींसिल ऐक्ट' पास किया गया, जिसके श्रनुसार भारतीय तथा प्राम्तीय कोंसिलों के सदस्यों की संख्या बढ़ा तो गई। म्यूनिसिपिटियों, ढिरिड्कर बोडों थार यूनिविसिटियों को लेजिस्लेटिव कींसिलों में श्वन गतितिपियों के भेजने का श्रिथकार दिया गया। इस तरह प्रतिनिधियों के जुनने के सिद्धान्त का प्रारम्भ किया गया। पर उस समय तक कींसिलों में सरकारी मेम्बरों की श्री श्रिथकता रखी गई। 'इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कींसिल' में भेम्बरों को प्रश्न पृक्षने थार सालाना वजट पर वहस करने का भी श्रिथकार दिया गया। श्रिपित समाज इन सुधारों से सन्तुष्ट न हुया। कोंग्रेस का मत था कि इनसे ''कींसिलों में भेजने के लिए श्रपने प्रतिनिधियों को जुनने का श्रिपकार जनता की न मिला।' इसलिए उसने इसको स्वीकार करते हुए श्रान्दोलन जारी राज्या निक्चित किया।

पृट्लिक सर्विसेज कमीशन—सरकारी नीकरियों की बांच करने के लिए सन् १ मन के में एक कमीशन नियुक्त किया गया था। सन् १ में १ में उसकी रियोर्ड मकारित हुई। उसने नीकरियों की भारतीय, प्रान्तीय खीर मानहती ये तीन भेषियां बनाई थार यह निश्चित किया कि इंग्लैंड में सिविल सर्विस परीया पास करनेवाला के केवल भारतीय भेषी की नीकरियाँ दी नाया करें श्रीर बाकी दो श्रेणियों में यथासम्भव हिन्दुम्नानी रखे जाया करें। भारत सरकार ने इन सिफारिशों को भी पूरे तीर पर नहीं माना। इस पर कांग्रेस ने वड़ा श्रसन्तीप प्रकट किया श्रीर इस सम्बन्ध में श्री दादाभाई नोरोजी द्वारा, जो पार्जोंमट के मेम्बर चुन बिवे गये थे, एक प्राधंनापत्र भेजना विश्वत किया। सन् १=६६ में पार्जोंमट ने सिबिज सर्विस की परीचा भारतवर्ष में भी करने की इच्छा प्रकट की। मदरास के छोड़कर सभी प्रान्तीय सरकारों वे इसका वड़ा विरोध किया। इसकिए कोई क़ानून पास न किया गया श्रीर पार्जोंमट का प्रसाव यो ही रह गया।

दूसरा लार्ड एलगिन—सन् १८२४ में लार्ड एलगिन वाहसराय नियुक्त किया गया। यह पहले लार्ड एलगिन का, जो सन् १८२९३ में गवनंत-जनरल रह चुका या, लड़का या। यह किसी बड़े ब्रोहदे पर नहीं रहा या ब्रोर न इसके। शासन का ही अधिक अनुभन या। इसमें कोई विशेष योग्यता भी नहीं थी और यह भारतवर्ष में रहनेवाले अफ़सरों के कहने ही पर अधिकतर चलता या।

चितराल श्रीर तीराह—हिन्दुक्य के दिख्य मे चितराल एक होटी सी रियासन है। सन् १ म्हर मे यहां की यही के लिए मनाइ। हुवा श्रीर विद्वाहियों ने सँगरेज़ी चीकी को घेर लिया। इस पर सँगरेज़ी सेना ने यदकर चितराल पर अधिकार कर लिया। लाई पुलागिन चितराल को छोड़मा न चाहता था। ईंखेंड की लियरत सरकार की राय भी के वहीं से सेना चापन जुला लेनी चाहिए। इस पर लिला-पड़ी ही ही रही थी कि इतने में ईंपेंड की सरकार वर्दल गई थीर नई सरकार ने एलगिन की बात मानकर चितराल से श्रीरोज़ी राज्य तक सड़क बनाने थोर उस पर चीकियाँ स्थापित करने की श्राजा ने दी। मार्ले श्रीर एसिवय की राय में चितरालियों के साथ यह विश्वाह्यात किया गया। इसके उत्तर में भारतसचित्र का कहना था कि विवसाल युद्ध करने पर उदास थे, ऐसी दशा में चितराल पर सैनिक श्रीपकार स्थान स्थारयक था।

चितराज के मामले का सरहही जातिये। पर यहा प्रभाव पड़ा धौर उन्हें धगरेज़ों की जीति पर सन्देह होने लगा। सड़कें धनाना थोर चौकियों के कायम करना उन्हें पसन्द न याया। इसके धितरिक्त इन दिनों तुकों के मुल-तान का, जिनको सब मुसलमान थपना 'पूजीका' मानते थे, बरानर अपमान करने के कारख इंसाइयो से मुसलमान चिडे हुए थे थीर मुस्ला लोग सरहरी यक्षणा के पीड़ाइर' का उपदेश दे रहे थे। इन सब का परिशाम यह हुप्या के सन्दे पर्देश के सह पूजी। स्वात निवासियों ने थंगरेजी चौकियों पर पाया कर दिया, कानुला नहीं के उत्तर में रहनेवाले महमन्द लोगों ने पिशाबर तक लूटमार मचा दी। अफ्रीदियों ने सिक्त सिपा-हियों को मार डाला थीर ख़ैबर के दर्रे को रोक दिया। इस उपद्रव का शान्त करने के लिए दो सेनाएँ भेती नई। एक ने महमन्द लोगों के इराया श्रीर दूसरी ने पैशाबर के दिखा-पियम तीराह की घाटी म अफ्रीदियों को दिशा पा हुसी थंगरेजों के यही किताइयां उठानी पढ़ीं। यक्षीदियों को स्वाया। इसमें अपरेजों के यही किताइयां उठानी पढ़ीं। यक्षीदियों को स्वाया। इसमें अपरेजों के यही किताइयां उठानी पढ़ीं। यक्षीदियों को स्वाया। इसमें अपरेजों के यही किताइयां उठानी पढ़ीं। यक्षीदियां से लो सन्दार से से स्वाया मिली।

स्त से सिन्ध हो जाने के कारण पामीर के पर्यंतों में दोनों साम्राज्यों की सीमाएँ निश्चित हो गईं। श्रकगानिस्तान की सीमा भी निवारित हो गईं श्रोर पूर्व में बर्मा तथा चीन के बीच की सीमा भी तय हो गईं। इस तरह बार्ड प्लगिन के समय में सीमाश्रों का परन कुछ काल के लिए हल हो गया।

प्लोग श्रीर श्रक्ताल् — भारतवर्ष में पहले भी प्लेग हो जुका था। जहाँगीर वादशाह ने श्रपनी 'तुजक जहांगीरी' में इस 'वका' का उल्लेल किया हे श्रीर लिखा है कि यह रोम चूड़ा से फेलता है। सन् १-६६ में वम्बई शहर में बर रोग वड़े जारों से फेल नया। कहा जाता है कि यह चीन से श्राया था। शहर से लाभम बार जाल मनुष्य भाग निकले। यह रोग श्रम्य खानों में न फेलने पाने, इसके लिए वड़ा प्रक्रम किया गया। मकानों की सफाई श्रीर रोगियों हो खला रखने के लिए वड़े कड़े नियम बनाये गये श्रीर जनता की श्राराम ककलीफ़ तथा इसके आयों का प्यान न रखकर इनसे काम

तिया गया। इसका परिणाम यह हुया कि जनता में बढ़ा श्रसन्तोप फैंल गया श्रीर पूना में दो श्रॅंगरेज़ श्रफ़्सर मार डाजे गये। इस पर सरकार ने नाटू भाइया को, बिना श्रम्भिया चलाये हुए, निर्वासित कर दिया श्रीर श्रपने पत्र 'फेसरी' में तीन खेख खिखने के कारख श्री बाल गगाधर तिलक को जेल भेज दिया। श्ररिचित जनता को यह अम हो गया या कि प्लेग के कीहों ने साकार फैलाती है। सन् १८६६ में सरकार को भी श्रपनी भूख का पता लग गया। उसने श्रिक इस्त्रेप न करना ही उचित समका श्रोर नियमों को यहुत कुछ बदल दिया। धीरे धीरे प्लेग सभी प्रान्तों में फैल गया श्रीर सन् १६०१ के श्रमत तक इसमें २० लाख सादमी मर गये। श्रय प्लेग का उतना प्रकोप नहीं है, पर तब भी हरसाल लाखों श्रादमी इसके कलेवा बन जाते हैं।

इसी समय पश्चिमोश्चर प्रान्त, मध्य प्रदेश, विहार थाँर पंजाय में बड़ा भीषण श्रकाल पढ़ा। पश्चिमोश्चर प्रान्त में श्रकालपीड़ित मनुष्यों के लिए लिए हिए प्रकार सर प्रेंटमी मैकडानेल ने सराइनीय प्रयत्न किया। सन् १८६६ में श्रकाल से यचने के साधन यतलाने के लिए फिर एक कमीरान नियुक्त किया गया। श्रकालों के सरयन्थ में काप्रेस का मत था कि भारतवर्ष का यहुत सा धन हर साल विलायत चला जाता है। श्रेगरेल श्रक्तरों की यदी पड़ी तत्तव्माई देन श्रीर सेना रखने में लूब रपया बहाया जाता है। इन सन यातां का परिचाम यह होता है कि जनता स्थाय दिन होती जाती है। यही करया है हि हुभी के समय में कह हता श्रीर अब जाता है। इससे पढ़ी करवा परिचाम करने के लिए एन्वे प्रदाना चाहिए, रुपया जोड़ना चाहिए श्रीर देशी कलाणों को, जो नष्ट कर दी गई है, फिर से जामत करना चाहिए। १

क्षपृदे पर चूंगी—सिक्टे के कनडे के कारण, जिसका वरलेख पहले किया जा गुका है, भारत-मरकार के। जिस साल लार्ड एलगिन चाया पदा चाटा उटाना पदा। इसके। पूरा करने के लिए सूर्ती कपटे के। छोड़कर बाहर से आनेवाले माल पर पाप सैकड़ा फिर चुनी लगा दी गई। साल के कन्त

१ मन् १८९६ भी कामन वा प्रसाव ।

में यह चुंगी कपड़े पर भी ली जाने लगी। इस पर मेंचेस्टर धीर लंका-शायर के कपड़े के व्यापारियों ने बड़ा शोर-गुल मचाया। तब भारत-सरकार ने उनकी शान्त करने के लिए भारत के कारखानों में चने हुए कपड़े पर भी उतनी ही चुंगी लगा दो। सरकार की यह बड़ी ज़बरइस्ती थी। इसके विरुद्ध भारत में भी धान्दीलन होने लगा। सन् १मस्ट में देशी धीर विलायती दोनों कपड़ों पर चुंगी घटाकर साढ़े तीन सैकड़ा कर दो गई। मैंचेस्टर के लाभ के लिए देशी माल पर चुंगी लगाने का भारतवर्ष चगावा विनोध करता हता।

श्राप्तीम का व्यापार — अफ़ीम पर सरकार का देश है। इसका बहुत सा भाग चीन जाता है। सन् १=२२ में अफ़ीम के ही कारण चीन से युद्ध हो गया था। इस स्थापार से सरकार का बड़ा लाभ होता है। कुछ लोगों के मत में अफ़ीम ऐसी हानिकारक वस्तु के प्रचार से लाभ उठाना सरकार के लिए उचित नहीं था। इसकी जांच करने के लिए सन् १=२६ में एक कमीशन नियुक्त हुआ। इसकी राय थी कि अफ़ीम से कोई विशेष हानि नहीं होती, इसलिए आमदनी के ज़याल से भारत-सरकार के। यह व्यापार नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह चीन का पीछा नहीं छोड़न गया। बहुत कमाड़ें के चाद यह तय हुआ कि सन् १२० से चीन में अफ़ीम का भेजना थीरे थीरे कम कर दिया लाय।

सैनिक प्रयन्धे—इस समय तक बंगाल, बम्बई थार मदरास की सेनाएँ श्रलग श्रलग रहती थीं थार उनके सेनापित भी श्रलग श्रलग होते थे। परन्तु सम् १८०६ से इन तीनों सेनाशों को मिलाकर एक सेनापित स्को के प्रश्न पर विचार है। रहा था। सन् १८६४ में यह प्रमन्त स्वीकार कर लिया गया। श्री भारत की कुल सेना का एक सेनापित बना दिवा गया। इस सुधार से सेना का प्रात्तीय में प्रात्तीय में सामा श्री हुआ।

लार्ड कर्ज़न-सन् १८११ में लार्ड कर्ज़न वाइसराय बनाया गया। भारतवर्ष के बाइसराय बनने की बचपन से ही इसकी बढ़ी बाकांचा थी। इस पद पर निश्रुक्त होने के पहले यह चार बार भारतवर्ष या जुका था ग्रीर पृशिया के प्रायः सभी देशों का श्रमण कर जुका था। फ़ारस के

शाह, श्रकगानिस्तान के श्रमीर, केरिया तथा स्याम के बादशाहों से उसका परि-चय था श्रीर पूर्वीय राजनीति काउसके। श्रद्धा ज्ञान था। इस सम्बन्ध में उसने तीन पुस्तके भी लिखी थीं। इन दिनें। पश्चिमोत्तर सीमा का प्रश्न फिर जटिल हो रहा था। ऐसी दशा में उस विपय के एक पूर्ण ज्ञाता का बाइसराय -के पद पर नियुक्त किया जाना श्रावश्यक समभा जाताथा। इस समय लार्ड कर्ज़न की श्रवस्था ४० वर्षकी भीन थी. पर तब भी उसकी येग्यता का परिचय स्वारे देश के। मिल चुकाथा। भाषण की इसमें विचित्र शक्ति थी.



लाई कर्जन

कहपना की उसमें कमी न थी। हर एक वात उसकी समक्त में शीध ही था जाती थी। उसका प्रवन्ध ऐसा होता था कि कोई कसर बाको न रह जाती थी। वह बद्दा परिश्रमी था, उसके तीचे काम करतेवाली की उसका साथ देना प्रतिकत हो जाता था। घपने घाने वह किसी की भी न प्रतना था। विदिश्य साम्राज्य का उसके बदुा श्रमिमान था। भारतवर्ग ऐसे विश्वाल देश पर वह शासन करने बागा है, इसका उसे बराबर ध्यान रहता था। भारतवर्ष की राजनीति से भी वह श्रनिमञ्ज न था। दो वर्ष तक वह वपसचिव के पद पर काम कर जुका था। सन् १८६२ का 'इंडियन केंसिल ऐक्ट' पालमिट की कामंस सभा में उसी ने पेरा किया था। भारतवर्ष को वह "मिटिश साम्राज्य का केन्द्र" समम्ता था। इँग्लेंड से चलते समय उसने कहा था कि वाइसराय के पद को में सहर्ष स्वोकार करता हूं; क्योंकि में भारतवर्ष, उसके निवासी, उसके इतिहास, उसके शासन, उसके जीवन तथा उसकी सम्यता के में नेप्राही रहस्यों से मेम करता हूँ। व लाई कर्ज़न के इन शब्दों से भारतवारीयों को असे उससे बहुत कुछ श्राधा हा रही थी श्रीर चौदाइवीं कोंने ने, सहानुभूतिस्थक शब्दों के विष कृतज्ञता प्रकट करते हुए, उसके हवागत का प्रमाय पास किया था।

असाल — भारतवासियों के लिए लाई कर्जन के शासन का प्रारम्भ धकाल से हुआ। सन् १६०० में फिर बड़ा भयंकर धकाल पड़ा। इस वार गुजरात में इसका बढ़ा प्रकोप रहा। सन् १६०१ में सर पूँटनी मैकडानेल की अध्यक्षता में फिर एक कसीशन निशुक्त किया गया, पर कांग्रेस के वताये हुए उपायों की धोर कुछ भी ध्यान न दिया गया। कांग्रेस का कहना था कि जहाँ तक सम्भव हो देश भर में इस्तारी वन्दोवन्स कर देना चाहिए, खगान घटा देना चाहिए, खगान घटा देन चाहिए, खगान कर के लिए हिन्दुस्तानियों की करें बड़े देन चाहिए और देन के लिए हिन्दुस्तानियों की बड़े बड़े और देन चाहिए खोर देशी कारखाने की रचा तथा कलाओं की उस्ताह प्रदान करना चाहिए।

पश्चिमोत्तर सीमा मान्त- जाई कर्ज़न 'श्राये बढ़ने की नीति' का श्रुत्तावी था। इँग्लेंड में बहुतों को सन्देह था कि उसके समय मे सीमा पर लड़ाई खिड़गी श्रीर रूस से भी वैर होगा। परन्तु उसने ऐसी नीति से काम लिया कि सन् १६०३ में महसूदी बज़ीरियों को द्याने के लिए एक ख़ोटी सी लड़ाई के सिवा, दस वर्ष तक सीमा पर शान्ति रही। लाई

१ रोनाल्डशे, छाडे वर्जन, नि० १, ५० ३१५।

एलगिन के समय में इस बारह हज़ार सेना निज निज स्थानों में रख दी गई थी। लार्ड कर्ज़न ने इसमें की बहुतसी सेना को वापस बुला लिया और अँगरेज़ अपनसरों की प्रप्याना में वहां के निवासियों को अप्रा-शक्त रेकर रचा का भार सींप दिया। इस समय तक सीमा पर के ज़िलों का शासन पंजाव-साम से एक अलग या। सन् १६०१ में इनका 'पिश्रमोत्तर सीमा प्रान्त' के नाम से एक अलग प्रान्त वना दिया गया। नाम में कोई गड़बड़ न हो इसलिए 'पश्चिमोत्तर प्रान्त' का नाम 'संबुक्त प्रान्त वना दिया गया।

फ़ारस की खाड़ी—सब्दर्श बताब्दी में बंगरेज़ों ने फ़ारस की खाड़ी के न्यापार के जिए गुरपित बनाया था। सन् १=५६ में बन्य राज्यों के बहाज़ भी यहाँ से बाने-नाने लगे थे, पर बंगरेज़ इनके तहों पर किसी बन्य राज्य का ब्रिपकार प्रमन्द न करते थे। यह बात इन राज्यों के स्टब्की थी बार धारे थीरे कृति, स्स, जर्मनी और तुर्की इसके तहों पर जहाज़ों के स्टेशन बनाकर खपना श्रिफार जमाना चाहते थे। इस पर सन् १६०६ में यह स्पष्ट कह दिया गया कि खाड़ी के तट पर किसी श्रन्य राज्य का किला या स्टेशन बनाना श्रिटिश हित के विरुद्ध समम्मा जायगा श्रीर उसकी रोकने का अरपुर प्रयत्न किश जायगा। उपर फ़ारस में रूस का प्रमान नी श्रिपिक बड़ रहा था, इसकी भी किसी तरह द्याना था। इसलिए लाउँ कज़ैन ने फ़ारस की खाड़ों में स्वयं बाकर वहीं की रचा का प्रक्य किया। इस तरह श्रद्भ से लेकर विश्वोचितान तक सागर के तट पर श्रंगरेज़ों के जहाती येड़े का पूरा श्रानंक जम गया।

तिव्यत— हिमालय के उत्तर में तिव्यत का राज्य है। यहां के निवाली योद मत के श्रनुवायी हैं श्रीर जासन महन्तों के हाथ में है, जो 'लामा' कह- द्वाते हैं। पहले यह राज्य चीन के श्रयीन था। सन् 1008 में बारेंत हैरिटंग्ज़ ने पुक दूत तिव्यत भेना था श्रीर वहां श्रेगरेज़ी व्यापार जमाने का कुछ प्रयत किया था। तब से श्रेगरेज़ तिव्यत में श्रुपने का बराबर प्रयत कर्र रहे में, पर सफलता न होती थी। सन् 1 मन्दर में सिकिस पर श्राक्त कर्र के कारण तिव्यतनां की श्रमरेज़ों से जड़ाई भी हो गई थी, जसमें तिव्यतनां को लें सारण तिव्यतवां की स्थार कर्र हो है थी, उसमें तिव्यत वालों की पीछे हट्या पड़ा था। सन् 1 न्दर में हैंग्ज़ श्रीर चीन की जो सिक्य हुई थी, उसमें तिव्यत श्रीर सिक्मि की सीमाएँ निश्चित कर दी गई थीं, पर तब भी थोड़ा बहुत सरहरी कगड़ा चलता रहता था।

सन् १६०१ के बागमा विद्या का रूस के साथ सम्यन्य अधिक वड़ रहा था और सिन्ध होने की वातपीत हो रही थी। भारत की पूर्वोत्तर सीका पर रूस का यह चड़ता प्रभाव जाई कड़्तेन सहन न कर सक्तः और उसने एक हुत तिव्यंत भेजना निश्चित किया। हैंग्वेंड-सरहार की राथ में हमभी केहि आवश्यकता न थी, क्योंकि यह मामला चीन और रूस के बीच तय ही सकता था। परन्तु लाई कड़्तेन के बहुत द्वाव डाखने पर उसने इसके जिए आजा दे दी। इस पर सन् १६०३ के अन्त में कृत्तेन पंगहसर्वेंड भेजा गया। विश्वत-सरकार उससे बातचीत करने के लिए राज़ी थी, पर उसका कहना था कि थीगोज़ी दूत का सीमा से जामे बड़ना डीव नहीं है। इस बात को न मानने पर जब विव्यववादों ने उसके रोक्टने का अवल किया, तथ सन् १६०३ में

उसकी सहायता के खिए एक सेना भेज दी गई। तिब्बतवाले चाधुनिक धस्व-शक्यों से सुसिज्जित सेना का सामना न कर सके बीर खंगरेज़ वहाँ की राजधानी लहासा में पहुँच गये। इस पर सिच्च हो गई, जिसके असुसार ७५ लाख रुपया एंड मांगा गया, ज़मानत के खिए कुछ प्रदेश पर श्रिथकार कर लिया गया, धीर खँगरेज़ों के। व्यापारिक सुविचाएँ देने तथा प्रतिनिधि रखने के लिए तिब्बत-सरकार के। मजबूर किया गया। उससे यह चचन भी लिया गया कि भविष्य में वह किसी श्रम्य राज्य से सम्बन्ध न रखेगी।

इँग्लेंड-सरकार की इच्छा के विरुद्ध यह सिन्ध की गई थी। तिन्यत के किसी भाग पर अधिकार न करने का यह रूस को वचन दे चुकी थी। लाई कर्ज़न के विरोध करते रहने पर भी उसने सिन्ध की शर्मों के। वदल दिया श्रीर दंड की रक्म के। घटाकर २४ लाख कर दिया। तीन वर्ष के श्रोद अधिकृत प्रदेश के। ताली कर देने का चचन दिया और प्रतिनिधि रफ्ने का विचार श्रेष दिया। एक दल का कहना है कि लाई कर्ज़न ने रूस की गुध्स चालों का अक्ष्यत कर दिया। इसके प्रतिकृत दूसरे दल का मत है कि एक स्वतंत्र पर निर्वेत राज्य के। अक्षयत व्याना अनुचित था। यह वात ठीक है कि सिवा लहासा देश आने के इससे अंगरेज़ों का कोई लाभ नहीं हुषा, तिन्यत पर चीन का अधिकार पढ़ा हो गया और वैटे-चिटाये भारत की पूर्वेत्तर सीमा पर एक कताड़ा पैदा हो। गया। इस कंकट में भारतवर्ष का ख़ज़ाना बेकार जुटाया गया। सन् १००५ में चह कहा गया था कि भारतवर्ष की आमदनी सिवा वस पर आक्रमण रोजने के और किसी दशा में उसकी सीमाओं के बाहर न एमें की जायगी, परन्तु इस समय इसका छुड़ भी ध्यान म रहा गया। कांमेल ने सरकार की इस नीति का चिरोध किया।

वरार की भूगवा — सन् १८२३ में निज़ाम के साथ वरार के सम्यन्ध में जो सन्धि की गई थी, उसमें यह कहा गया था कि निज़ाम के कुल हिमाय बराबर समम्माया जायगा थार जो बचत होगी दी जाया करेगी। बरार की धामदनी से ७ हज़ार सेना का सूचे चलाना थार ४८ लाख रुपये का कुन्नै निपशना निश्चित किया गया था। सासन का सूचे रुपट नहीं किया गया था पर यह कह दिया गया था कि दे। लाख रुपया साल से अधिक न है।गा। सन् १८२३ तक सेना का ख़र्च ४० लाख रुपया साल होता था, यह घटाकर २४ लाख कर दिया गया, पर सेना की संख्या में कोई कमी या प्रवन्ध में किसी प्रकार की नुदि नहीं की गई। यदि यह रक्तम पहले ही घटा दी गई होतीं, जिसके करने में किसी प्रकार की वाषा न थी, तो इतन कृत्र की मौथत ही न शाती; परन्तु चैसा नहीं किया गया। सन् १८५० के गृद्द में श्रॅंगरेड़ों की सहायता करने के वदले में कृत्र माफ़ कर दिया गया। सेना का ख़र्च घट जाने से जो वचत हुई, उसका तथा आपकारी का जब निज़ाम ने पिक्का हिसाब हाता, तय उसके ज़िम्में ४७ लाख की दो सक्में श्रीर दिखला ही गई; जिनका इसके पहले कभी ज़िक तक नहीं किया गया था। सन् १८६० में जो नई सन्चि की गई, उसमें से हिसाब समकाने की शर्त ही निकाल दी गई।

यासन का कुर्च वडाकर चौगुना कर दिया गया। इस पर सन् १६०२ में इलाहाबाद के फ्रेंगरेज़ी समाचारपत्र 'पायनिवर' का लिखना था कि 'पहले हमने कुर्ज़ के यदले में जायदाद देने के लिए निज़ाम पर जोर दिया, बाद के यह कड़ फ़ज़ों साधित हुआ। २२ सिकड़ा से श्रिधक सासन में ख़र्च न करने श्रीर साखाना यचत निज़ाम को देने का हमने चवन दिया। इस पर विश्वास करके निज़ाम ने हिसाय मांगना छोड़ दिया थार हमके शासन की स्वतंत्रता दे दी। हमने इसका (श्रुचित) लाम उडाकर केवल शासन का स्वर्च ४३ सिकड़ा कर दिया।'' यह बात ठीक है कि इस शासन से चरार का भी लाभ हुआ, पर इसमें सन्देह नहीं कि लूर्च खुले हाय से किया गया। सन् १६०२ में खाड़ कर्जन निज़ाम महत्वुव्यलीख़ी से एकान्त में मिला थोर इससे यह खीकार करवा लिया कि २४ लाख क्वया सालांना देने पर धंगरेज़ों की वसार सदा के लिए दे दिया जाय। इस प्रयन्ध से वेचारे निज़ाम की ही हानि हुई, क्योंकि सेना टूट जाने से यरार की वच्च २० लाख साल से भी श्रीफ हो गई।'

१ ग्रिबिल, हिस्टी ऑफ दि ढेकन, जि० २, ५० २१५-३४।

निज़ाम के वज़ीर नवाब सर सालारजंग के समय में हैदराबाद की बहुत कुछ उचित हुई। मालगुज़ारी के ठेके वटा दिये गये, पुलिस का प्रबन्ध ठीक किया गया, नई ब्रदालते स्थापित की गईं, स्कूल तथा कालेज खोले गये और प्रजा की दशा सुभारने की खोर खिंक प्रशान दिया गया। हैदराबाद राज्य में हिन्दुओं की संख्या ऋषिक है, पर यहाँ कभी पत्तवशत से काम नहीं लिया गया। इन दिनों भी बज़ीर के पद पर एक हिन्दू राजा है।

दिल्ली दरवार श्रीर देशी राज्य-जनवरी सन् १६०१ में, =२ वर्ष की खबल्या में, महारानी विक्टोरिया का देहान्त हो गया। ६४ वर्ष तक

बसने राज्य किया। उसकी श्रपनी भारतीय प्रजा से भी प्रेम था। देश भर में उसके मरने का शोक प्रताया गया। उसका लडका सातवाँ एडवर्ड गद्दी पर वैठा। सन् १६०३ में दिल्ली मे भी एक वड़ा भारी दस्वार किया गया। भारतवर्षं पिछ्ले दुर्भिंच के कप्ट से इस समय तक मक्त न हो पाया था, पर इसका ऊछ भी ध्यान न उत्ता राया छोउ लाखों रूपया 'तमाशे' में रहाया गया । इस साल की कांग्रेस के सभापति श्री लालग्रेग्डन घोष का कहना था कि जितना दरवार में रुपया फूँका गया. यदि उसके घाधे से भी धकालपीड़ितां की



सातवे एउवर्ड

सहायता की गई होती, तो लाखों मनुष्यों के प्राण वच गये होते। इस दर-चार में देशी गरेशों के सम्मान का ऊछ भी ध्यान न रखा गया। इन पर लार्ड कर्जुन की पदी कदी निमाह रहती थी। उसने एक श्राह्म प्रश्नशित झंब दी थी कि भारत-सरकार की विना श्रनुमति के कोई राजा यूरोप न बाप।

कृपि और व्यापार—पंजाय में महाजन लोग ग्राधिक व्याज पर राज देवर किसानों की ज़मीने कीन लेते थे। उनकी रचा के लिए सन् १६०० में यह नियम यना दिया गया कि कृत्र में किसी कारतकार की ज़मीन न चीनी जाय। सन् १६०२ में मालगुज़ारी के प्रश्न की भी फिर से जींच की गई। लाई कज़ैन ने इस बात को दिखलाने की चेष्टा की कि चकालों का कारव मालगुज़ारी या लगान की प्रधिकता नहीं है। पर साथ ही साथ उनने यह भी निश्य किया कि फ़सल ख़राब होने पर कुछ माफ़ी देनी चाहिए वा कुछ काल तक लगान बस्ल न करना चाहिए। किसानों को ग्राधिक कर लगान बस्ल न करना चाहिए। किसानों को ग्राधिक के सोलने का प्रवश्य किया गया थीर खेती की देखानाल कुरते के लिए 'केंग्रापरेटिव सोसाइटियो' (सहयोग-समितियों) के सोलने का प्रवश्य किया निया गया। क्यांपर की नियारानी किया के विव

प्राचीन स्मारक-रक्षा—भारतवर्ष में बहुत स्मित्र पर विश्वाहमार्ग तो नष्ट हो ही जुड़ी थीं, मुगल साम्राज्य तथा बड़े कि पर विश्वाहमार्ग कर हो जाने से मध्यकालीन इमारतों की भी बही दन्में हो रही थी। प्रवाह सिकरी के विश्वाल भवनों में भाल और भेड़िये निवास करते थे। संस्की की सुन्दर इसारतों के ताज—ताजमहल—की शोचनीय दरा थी। बहुत सी हमारतों के तोड़-कोइक सरकारी देशकर बना किये गये थे। लाई कीनेंग ने हम और अबस्य छुल प्यान दिया था, पर इस समय तक भारत-सरकार इनकी पूर्व के लिए अपने को ज़िम्मेदार न मानती थी। लाई कर्नन के समय मे इनर्ग रहा तथा माम्रम्मत करने के लिए एक लास कानून बनाया गया और इसके स्वाच तथा माम्रम्मत करने के लिए एक लास कानून बनाया गया और इसके लिए एक नया विभाग स्थापित किया नाम, जो 'बाक्यों लेलिकल हिलाईमर' जहलाता है। इस विभाग ने बड़ी ब्योज की है और अनेक मेर्निहास्स्म निप्रमी

<sup>.</sup> १ फ्रेज़र, शडिया अडर कर्जन, ए० २२९ /<sup>1</sup>

कि इस नये कान्त से यूनिवर्सिटियों की "स्वतंत्रता नष्ट हो गई ग्रीर वे सर-कार का एक विभाग वन गईं।"

यग-िच्छेट् — शासन की दृष्टि से उस समय का वंगाल प्रान्त एक लेपिटनेंट गवर्नर के लिए बहुत बढ़ा था। सारे प्रान्त पर पूरा निरीच्या न हो पाता था। इसी लिए छुद्ध दिना से उसके दें। हुक है करने का विचार किया जा रहा था। पहल यह सोचा गया कि पूर्वाय बताल अर्थात् चटगाव, ढाका तथा मैननिंह के लिले शासाम में मिला दिये जायं। यद के लाई कर्नन न गुत्त रीति से यह निरिच्त किया कि उत्तरी यंगाल के छुद्ध जिले भी इसी के साथ मिला दिये आयं। दें। उनकी भाषा, सम्यता और संस्कृति एक है, इसका कुछ्य भी ध्यान न रखा गया। सन्



सुरेन्द्रनाथ यनजी पहले सरकार से प्रार्थेना की गईं, पर जय केर्डि सुनवाई नहीं हुई, तब श्वारेजो पर जोर डालने के लिए

१६०४ में 'थासाम श्रोर पूर्वीय चगाल' का नवा प्रान्त बना दिया गया श्रोर उसके शासन के लिए एक लेफ्टिनेंट-गर्बनेंर रख दिया गया ( डाका उस प्रान्त की राजधानी बनाया गया )

सदेनी और वायमाट नसके विरुद्ध वागात में वीर था-दोलन मच गया। श्रम सुरेन्द्र-नाप बनर्जा, जिन्होंन थपना सर्वस्य देशसेवा के लिए थर्पना कर दिवा था, इसके ग्रस्थ नता हुए। इसके सरकार से प्रार्थना स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार और विलायती वस्तुओं के विहिष्कार की प्रतिज्ञा की गई। इसमें देश के प्रायः सभी प्रान्तों ने बगाल का साथ दिया। सर्वेत्र स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार का प्रबन्ध होने लगा ओर खान्दोलन में एक नया जीवन या गया। कांग्रेस ने भी 'स्वदेशी और वायकार' की नीति की मान लिया और देश भर में एक विचित्र जागृति हो गई। कई एक नये कारख़ाने खुल गये, समाज में भी देश की चर्यों, समाज में भी देश की चर्यों होने लगी, एकता का माच बढ़ने लगा और भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का सचस्त्व जन्म हो गया।

शासन की सुविधा के लिए कई उपाय थे, जिनमें बगाल की जनता की कोई आपत्ति न हो सकती थी। मदरास ब्रोर वस्वई की तरह यहां भी लेफ्टि-नेंट गवर्नर की सहायता करने के लिए एक्जीक्युटिव केस्सिल स्थापित की जा सकती थी या विहार तथा उड़ीसा के जिले चलग किये जा सकते थे, जैसा कि बाद में किया गया, पर इन दिनों सरकार की नीति ही दसरी थी। कलकत्ता के नेताओं का सारे प्रान्त पर प्रभाव पड़ रहा था। लाई कर्जन इसकी श्रन्छान समकता था। 'स्टेट्स्मेन' पत्र के एक भूतपूर्व सम्पादक की राय में बगाबिये। की संयुक्त शक्ति तथा कलकत्ते के राजनैतिक प्राधान्य का नष्ट करना श्रीर हिन्दुत्रों की दवाये रखने के लिए मुसलमानो के जोर की बढाना वास्तर में वग-विच्छेद के मुख्य उद्देश्य थे। पूर्वीय वगाल में मुसलमानों की संख्या श्रिपक है, इसलिए यह दिखलाने की चेष्टा की गई कि इस प्रयन्ध में मुसलमानों के हित का विशेष ध्यान रखा गया है। देशव्यापी श्रान्दो-लन बनावटी बतलाया गया थीर उसके दवाने का संकल्प कर लिया गया। सभाएँ तोड़ दी गईं, 'बन्दे मातरम्' चिरुलाना श्रपराध बना दिया गया, नेताओं पर श्रभियाग चलाये गये श्रीर बहुतों की जेल का दड दिया गया। इस नीति का परिणाम यह हुन्ना कि न्नान्दोलन श्रीर भी ज़ोर पकड़ गया ।

किचनर से मतभेद—प्रधान सेनापति प्रायः वाहसराय की कांसिल का मेम्बर भी द्वेता था, पर सेना का 'बासनविभाग' कींसिल के एक साधा-रख मेम्बर के हाच में रहता था, जो पुरू सैनिक ही बुखा करता था। सेना के शासन-सम्बन्धी मामलों में बाहुसराय को यही सलाह देता था थार प्रधान सेनापति के सब प्रस्ताव इसी के द्वारा बाहुसराय के पास जाते थे। लाउँ किवनर की राय में, जो इन दिनों भारत का प्रधान सेनापति था, इस तरह सैनिक प्रवच्य के हर एक काम में बड़ी देर लागती थी थीर वाद-विवाद वड़ जाता था। इसलिए वह इस विभाग को प्रधान सेनापति की थ्य्यवता में हो स्थान राव था। वह कर्जुन थीर उसकी कोतिल दोनों इस राय के विषद्ध थे। उनका कहना था कि ऐसा करने से प्रधान सेनापति का अधिकार यहुत वढ़ जायगा; वाइसराय को, जिसे प्रधान सेनापति का विशेष ज्ञान नहीं रहता, स्वतंत्र सलाह न मिल सकेनी थीर उसको प्रधान सेनापति की सब वातें नातनी पड़ेगी। इसके उतर में लाउँ किवनर का कहना था कि हर एक बात के मानने था न मानने का वाहुसराय को सदा थिसना हो। फिर ऐसी दशा में प्रधान सेनापति के होते हुए सेना का शासन एक साधारण सेरीनिक के हाथ में देना उचित नहीं जात पढ़ता।

सुर्हि कर्ज़ न का इस्तीफा — इस मामले में भारतसंदिव ने जो निर्णय किया, यह लार्ड कर्ज़न को यसन्द न बाया और उसने सन् १६०४ में इसीफ़ा दे दिया। उसके पद की ब्रथिय सन् १६०४ ही में समाप्त हो गई थी, पर यह दूसरी बार पांच वर्ष के लिए किर से नियुक्त किया गया था। इस वीच में, जब वह ६ महीन के लिए हैं कहें जाया था, तब उसके स्थान पर मदरास के गर्नार लार्ड प्रस्थित ने काम किया था। इसमें सन्देद नहीं के लार्ड कर्ज़न यहा प्रशिवस ने काम किया था। इसमें सन्देद नहीं के लार्ड कर्ज़न यहा प्रशिवस ना अपने मिद्धान्तों के अनुसार वह कायापत्र कराना चाहता था। वर लार्ड वेलेज़ली और उलडीज़ों के ढंग का गर्नार-जनस्त था, जिल्होंने भारतवर्ष का नक्या यदत दिया था। बार्ड कर्ज़न के लिए जीतने को फुछ याको न रह गया था, उसने वागाल के दुकड़े उसके ही ऐसा किया। महारानी विक्टोरिया के पोपखापत्र को प्रतिहाखों का पालन कराना उसमें स्थामंत्रव था। वह व्यपने ने भारत की दीन जनता का संस्कृत मान्ता पा, देश के नेताई पांच उसके विव्यास न था और भारतीय दिश्वित

समाज के। वह तिरस्कार की दिन्द से देखता था। उसका कहना था कि पूर्व की श्रपेता परिचम में सत्य का श्रपिक सम्मान है, पूर्व में कपट की ही मात्रा श्रपिक है, पूर्वाय क्टनीति ससार मे प्रसिद्ध है।

यह भारतवर्ष का शासन श्रेगरेज़ों के लिए ''ईम्बरदत्ता'' मानता था। उसका विश्वास था कि सत्य के लिए लडना, श्रपूर्णता, श्रम्याय तथा मीचता का तिरस्कार करना, प्रशंसा, खुग्रामद या निन्दा की, जिनकी भारतवर्ष में कमी नहीं है, कभी पर्योह न करना, ईश्वर ने यह काम सोपा है, ऐसा समफ

कर, न्याय, सुख, समृद्धि,
नेतिक सम्मान, सरदेशभिक,
मानसिक उन्नित श्रीर कर्तन्य
परायखता के भावों का करोड़ों
भारतवासियों में यथाशिक
प्रवार करना ही भारतवर्ष में
प्रेगरेज़ां के रहने का समर्थन
है। उसका कहना था कि इसके
धातिरिक्त मेरा श्रन्य खांहु
उद्देश्य नहीं रहा, 'इसका
निर्यय भारतवर्ष ही करेगा।'

भारतवर्ष ने जो निर्वाय किया, यह सन् १६०५ की कामेस के सभापति स्वर्गाय श्री गोपाल रुप्य गोपाले के यण्दों से प्रकट है। गोयाले



रान्दे! से प्रकट है। गोपले गोपाल रूप्ण गोसले का कहना था कि भारतवर्ष के इतिहास में लार्ड कर्नन के शासन की गुलना

१ कनक्षा कनगोकेशन देवेस ।

र रोनान्डचे, साथ क्षत्रन, जिल्ह, युल ४२४।

भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ४४६

थीरंगज़ेव के शासन से ही सकती है। उसने भी शासन की पूर्ण रूप से व्यक्तिगत बनाने का प्रयत्न किया था। उद्देश्य की दृढता. कर्तव्य का भाव,

काम करने की विचित्र शक्ति, श्रविस्वास श्रीर दमन की नीति में श्राप्रह उसमें

भी ऐसा ही था। लाई कर्जन की सबसे श्रधिक प्रशंसा करनेवाले भी इस बात की मानने के विए तैयार न होंगे कि उसने भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन की

नींव की दढ़ बना दिया। ''अस है लिए भारतवर्ष ऐसा देश था, जिसमें धारेज़

कुल शक्ति सदा अपने हाध में रखकर केवल कर्तव्य ही का बखान किया

करें। उसकी राय में भारतवासियें के लिए शासित है।ना ही केवल काम था, अन्य के।ई आकांचा रखना पाप था।"

यह बात ठीक है कि श्रविश्वास तथा दमन की नीति से स्वदेशप्रेम श्रीर

राष्ट्रीयता के भावों की उत्तेजना देने के लिए भारतवर्ष लाई कर्जुन का श्रवश्य

कृतज्ञ रहेगा।

## परिच्छेद १६

## राजनैतिक सुधार

लार्ड मिटो--लार्ड कर्जन के इस्तीका देन पर लार्ड मिटो बाइसराय नियुक्त किया गया। यह पहले लार्ड मिटो का, तो सन् १८०६ में गवर्नर-

नतरत्त होकर श्राया था, वशज था श्रार कनाडा का गवर्नर ननरत्त रह चुका था। लार्ड कर्जन न देश की स्थिति उद्दी नाजुक बना दी थी, जिसके कारण लार्ड मिटो को बहुत कठिनाइयाँ उद्यानी पडा

स्रमीर इनीयुल्ला— सन् १६०७ म अफ़गानिसान का अमीर हवीयुल्ला भारतवर्ष आया। लाई कान उसकी दिल्ली क दर वार म युलाना पान्त था, परन्तु यह लाई कर्मन के स्थमाय की अच्छी तरह नामता था, इसलिए उसन यान स इनकार कर दिया या। लाई मिटो न आगरा म उसका यही पूम थाम में स्थागत कि



था। बाइ मिदा ने खानार में अद्युक्त यदी भूम पाम में स्वागत किया। बाइसराय के ज्यादार से वह पटुत मन्तुष्ट हाकर वापस गया। हिन्दुखा का प्यान रराकर यकरीद के समय पर बनन दिल्ली म गावव न हान दिखा। यन १६०० में हॅग्लॅंड का रूस म समक्ष्रीता हा गया, मिसस दाना साम्राज्या न खड़गारिस्तान, पारस की सादी श्रीर तिब्बत के सम्बन्ध में श्रपनी नीति स्थिर कर ली । यह समसीता हबी-वुरला को पसन्द न श्रापा, पर तब भी उसने मास्त-सरकार के साथ मित्रदा का व्यवहार न छोड़ा । सन् १६०६ में सीमा पर जब ज़काखेल श्रकीदियों ने फिर से उपद्रव किया, तब भी उसने उनका पच न लिया। सीमा प्रदेश पर श्रिषकार करने की थान फिर चल पड़ो, परन्तु भारतसचिव ने स्पष्ट शब्दों में इसको रोक दिया।

मुस्तिम लीग — कांप्रेस में बहुत कम मुसलमान शामिल हुए थे, श्रेंगरेज़ी शिषा का बहुत प्रचार न होने के कारण श्रस्तकारा मुसलमानों का प्यान देश की स्थित की श्रोर न गया था। राष्ट्रीय आस्वोजन को ज़ोर पकड़ते देएकर सन् १६०६ में कुछ नेताओं ने मुसलमानों के राजनैतिक स्वत्यों की रहा करने के लिए कांग्रेस के ढंग पर 'मुसलिम लोग' की स्थापना की। मुसलमानों के कुछ प्रतिनिधि वाहसराय से भी मिले श्रीर उन्होंने यह दिखलाय कि मुसलमानों ने सद् श्रेंगरेज़ों का साथ दिया है, इसलिए उनकी संख्या का स्वाल व न करके उनके राजनैतिक महत्त्व का बरावर प्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने इस पर भी ज़ोर दिया कि कैं।सिलों में वाने कें लिए मुसलमाना प्रतिनिधि केवल मुसलमानों हारा ही जुने जायँ। लाड मिंदों ने इन वातों का प्यान रखने का वचन दिया।

कांग्रेस में मतभेद — सन् १६०६ की कांग्रेस के समाप ति निर्माइय दादाभाई नोरीजी ने 'स्वराज्य' खर्थात् उपिनदेशों के दंग का शासन राज्य निर्माद धान्दोलन का मुख्य उद्देश्य बनलाया। इसका प्रारम्भ सरकार किस दंग्न से कर सकती है, इसके लिए कांग्रेस ने कई एक खुवार बनलाये। परन्तु हर्शादे बाद से ही कामेल में मनभेद उपस्त हो। गया। सरकार की दमन-निति क्षेत्र कारण एक दल का, जिसके नेता थी याल गमायर विलक्ष ये, सरकार पर में विश्वास जाता रहा। इस दल का बहना था कि कांग्रेस के 'प्रार्थना-नीति' होगुंकर प्रिक साहस से काम लेना चाहिष् । सन् १६०० में स्रारा में इन दोलों देलों में यहा सराझा हो गया। 'वाम' थीर 'गाम' दल जलग श्राला हो गये। पहले दल के नेता श्री गोपाल कुट्ण गोखले, सर फीराज्याह मेहता श्रीर बाबू सुरेन्द्रनाय वनर्जी थे। कांग्रेस में नरम दलवालों की संख्या श्रीयक थी, इन्होंने 'श्रीपनिवेशिक स्वराज्य' कांग्रेस का ध्येय माना श्रोर कांगूनी उपाये। द्वारा उसे प्राप्त करना निश्चित किया। साथ ही साथ यह भी नियम बना दिया कि जा लोग कांग्रेस के ध्येय श्रीर नियमा की सामन की लिखित प्रतिज्ञा करेंगे, वे ही उसके मेम्बर हो सकेंगे। इस पर गरम दलवालों ने कांग्रेस हो हो । तब से सन् १६१६ तक उस पर नरम दलवालों ही का श्रीधकार रहा।

क्रीन्तिकारि द्वा — इन दिने। देश भर में धोर राजनैतिक श्रशान्ति भी। इसके कई एक कारण थे। लार्ड कर्जन की नीति से सारा देश श्रसन्युष्ट था, श्रकाल धीर प्लेग से जनता पीढ़ित थी, देश में पन का श्रभाव था,
प्यापार चीपर हो गाया था श्रीर पटे-खिरो लोगों की बेकारी वह रहीं थी।
बहुत से खँगरेज श्रफतर दूरवृश्चिता से काम ने ते रहें थे, पूर्वीय वंगाल में ने
बहुत में खँगरेज श्रफतर दूरवृश्चिता से काम ने ते रहें थे, पूर्वीय वंगाल में ने
बिह्न नेंट-गावनेर सर बेमचीचड़ कुलर का श्रासन श्रसता ही रहा था। सन्
१६०५ में जापान ने स्त्र को परास्त किया था, इसका भी बड़ा प्रभाव पद्
रहा था और नयवुषकों में पड़ी उत्तेजना फेल रहीं थी। इन्हीं दिने। सरकार
की नीति से इताल होकर कुछ नयवुषकों का एक ऐसा इल स्थापित हो। गया,
निसर्न सरकार को पश्च करने का प्रवृद्ध मारम्म कर दिया। कहें एक स्थाना
में इसकी गुत्त सिनियों वन पड़ और खंगरेज़ों पर वम फेंक्रे जान लगे।
एक मिनस्टेट के पीखे मुज़्करपुर म वम लाने से दे! खँगरेज़ महिलाओं
के प्राण गथे। इसी तरह जहां तहीं श्रीर भी कहें एक हरवाएँ हुई।

दमन का ज़ोर- इस धवसर पर सरकार ने भी बड़ी कड़ाई से काम विथा। गुप्त समितियों को बूँड निकालना बीर सच्च प्रप्रशियों को पकड़ना सहज काम न धा, इसलिए गरम दल के नता ही, जिनका इस खान्दों जन से कुछ भी सम्बन्ध न था, सरकार के द्रोध का खिकतर दिरकार चन । पहले सेना में बिद्रोद फैलाने के सन्दृद पर, बिना दिसी मकार की जांच किये दुए, सन् 1-1- के एक कानून के श्रनुसार, पनाय से धी लाला भारत में विद्यि साम्राज्य

में इसके। रेक दिया।

थीर तिब्बत के सम्बन्ध में श्रपनी नीति स्थिर कर खी। यह समभौता ह्यी-बुक्ता के। पसन्द न थाया, पर तब भी उसने भारत-सरकार के साथ मित्रता का न्यवहार न द्वोड़ा। सन् १६०६ में सीमा पर जत्र ज़क़ातेन श्रक्तीदियों ने फिर से उपद्वव किया, तब भी उसने उनका पच न खिया। सीमा प्रदेश पर श्रपिकार करने की या। फिर चन पड़ी, परन्तु भारतसचिव ने स्पष्ट शब्दों किया गथा धीर प्रजाहित के लिए जो कुद्र भारत-सरकार ने किया था, उसकी बड़ी प्रशासा की गई। इसमें यह भी कहा गया कि जिम्मेदार बड़ी बड़ी नोकरिया के सम्बन्ध में जातिगत भेद मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा है और प्रतिनिधि सस्थायों के सिद्धान्त की दृद्धि के प्रश्न पर भी विचार हो रहा है।

जान मार्ले की नीति—इन दिना भारतसचिव के पद पर इँग्लंड का सुम्रसिद्ध विद्वान् जान मार्ले काम करता था। यह भारत-सरकार की दमन नीति की पसन्द न करता

था। यह उसके उदार सिद्धान्तों के विरद्ध थी। पर तब भी शासन की दिए से, जहां तक चन पढ़ा, उसन वाह्मसाय का साथ दिया। जब कभी यह देखता कि भारत-सरकार चहुत शासे चढ़ रही है, तब यह उसके रेक्कन का प्रयव करता था। विना जाच किये हुए नेतायों का नियांसित करना बमें चहुन गटकता था। 'जन वान्न्य' के नाम से उसके 'संगठे एकुं हो जाते थे।' उसका विज्ञास था किये पढ़ हो जाते थे।' उसका विज्ञास था कि 'वाह्म स्वार्ध से स्वार्ध से साम से उसके 'संगठे पढ़ हो जाते थे।' उसका विज्ञास था कि 'विदि मुखारों से



जान मार्ले

(मिटिस) राज्य की रचा नहीं हो सकती, ते। किर किसी से नहीं हे। सकती।' पान्तु इन मुत्तरी से उसका समिप्राय भारतवर्ष थे। कभी न्यरान्य देन दा न या। यह केशल दिविधा भारतामियों की सामन स कुस भाग देना धाहता या। उसकी सब भी कि जहां तक सम्भव हो नरम दलवाली के सदन पद जे मिलाचे सपना धाहिए। यह मोम्बर्ज के साथ पराचर परामर्श किया करता था। जाजपतराय घोर ग्रजीतिसिंह निर्वासित कर दिये गये। फिर 'केसरी' म सरकार के विरद्ध तीय लेख लियने के कारण श्री बाल गगाधर तिलक



वाल गगाधर तिलक

पर श्रक्षियोग चलाया गया ग्रीर ६ वर्षके लिए केंद्र करके उन्हें मडाले भेज दिया गया। वंगाल का उपदव शान्त करने के लिए ६ प्रतिष्ठित नेता भी, सन् १८१८ के कानून के श्रनुसार, निर्वा-सित कर दिये गये ।

विस्फोटक पदार्थी का रखना या वेंचना श्रवमध बना दिया गया । समा-चारपंत्रों की स्वतंत्रता छीन ली गई। उनके लिए जुमानत जमा करने का नियम बना दिया गया । राजनैतिक श्रमि-

येगों के। जल्दी निपटाने के लिए जाब्ता फ़ीजदारी का संशोधन किया गया श्रीर सरकार की, जहाँ उचित समभे, सभाएँ रोक देन का श्रधिकार दिया गया।

सातवें एडवर्ड का घीपणापत्र-सन् १६०८ में भारतवर्ष पर इँग्लैंड के राजायो की राज्य करते हुए ४० वर्ष पूरे हुए इसलिए इस श्रवसर पर सम्राट् की श्रीर से एक घे।पणापत्र प्रकाशित किया गया। जीपपुर के दरवार में वाइसराय न इसकी पढ़कर सुनाया । इसम महारानी विक्टोरिया की विद्याहराई गई पर सन्ते। ध

किया गया श्रीर प्रजाहित के खिए जो कुछ भारत-सरकार ने किया था, उसकी बड़ी प्रशंसा की गई। इसमें यह भी कहा गया कि जिम्मेदार पढ़ी बड़ी नौकरिये के सम्बन्ध में जातिगत भेद भिटाने का प्रयव किया जा रहा है श्रीर प्रतिनिधि संस्थाओं के सिद्धान्त की वृद्धि के प्रश्न पर भी विचार हो रहा है।

जान मार्ले की नीति - इन दिना भारतसचित्र के पद पर इँग्लेंड का सुमसिद्ध विद्वान जान मार्से काम करता था। यह भारत-सरकार की

दमन नीति की पसन्द न करता था। यह उस हे उदार सिदान्तों के विरद्भ थी। पर तब भी शासन की दृष्टि से, जहां तक वन पदा, उसन बादसराय का साथ दिया। तब कभी यह देरता कि भारत-सरकार यहुत खागे यह रही है, तब यह उसके रोडने का प्रयव करता था। विना जांच किये दुष्ट नेताचों का निर्मासित करना अमे यहुत न्यरकार था। "ज्ञां कान्न" के नाम से उसके "सेगर्टे रादे हो जाने थे।" उसका विच्याम था कि "यदि मुचारों से



जान मार्ज

(मिटिया) राज्य की रचा नहीं है। सकती, ते। कित किसी से नहीं है। सकती। ' परन्तु इन सुश्वरों से उसका चिमियाय भारतवर्ष की कभी न्याज्य देन हा त था। यह केरत निषित भारत्यासिये हैं। स्थानन से कुद्र भाग देना चाहता था। उसकी राव थी कि जहां तक सम्भव है। तस दलवाली की चनत पद्र से मित्राबे रातना चाहिए। यह गोग्यले के साथ वरायर परासरी किया करता था।

मार्ले-मिटा सुधार- बार्ड मिटी भी जब से भारतवर्ष श्राया था सुधारे। की ग्रावश्यकता प्रतीत कर रहा था । उसने समक्त लिया था कि देश की स्थिति में बढ़ा परिवर्तन हो गया है। श्रव "र्श्वान वन्द रखने" से काम न चलेगा, भारतवासिया के। कुछ श्रधिकार श्रवश्य देने पर्देगे। इस पर विचार करने के खिए उसने एक कमेटी भी नियुक्त की थी। वह एक हिन्दु-स्तानी के। श्रपनी 'एक्जीक्युटिव कैं।सिल' का मेम्बर बनाना चाहता था. इसी का उसके के।सिलवाले विरोध कर रहे थे। जातिगत भेद मिटाने की घे।पणा कानेवाले स्वय सम्राट् एडवर्ड भी इसके विरुद्ध थे। तीन वर्ष तक सुधारी के सम्बन्ध में वाइसराय की भारतसचिव से लिखा-पढ़ी होती रही। धन्त में दे। भारतवासी 'इडिया कैसिल' के मेम्बर बनाये गये और कलकत्ता हाई कोर्ट के समसिद्ध चैरिस्टर तथा 'ऐडवोकेट जनरल' सर सत्येन्द्रप्रमक्षरिंह वाइसराय की कोंसिल के 'कानूनी मेम्बर' बनाये गये । सन् १६०६ में पार्ली-मेंट से सुधारविज भी पास है। गया । इसके श्रनुसार लेजिस्लेटिव कासिजों के मेम्बरें। की संख्या बढ़ा दी गई और प्रान्तीय केसिलों में गैरसरकारी मेम्बरे। की कुछ श्रधिकता रती गई। बस्दई तथा मदरास की एक्जीक्युटिव कींसिज़ी के सेम्बरों की भी संख्या बढ़ा दी गई और उनमें एक हिन्दुस्तानी मेम्बर रखने की व्यवस्था की गई। अन्य प्रान्तों में भारतसचिव की अनुमति से एक्जीक्युटिय कैंसिले स्थापित करने का श्रधिकार वाइसराय की दिया गया। लेजिस्लेटिव कै।सिले। में मेस्वरे। की प्रसाव पेश करन, वजट पर पुरी तरह बहस करने श्रीर एक ही विषय पर कई एक प्रश्न पूँछने के श्रधिकार दिये गये। ससलमाना को अपने प्रतिनिधि अलग चुनने का अधिकार भी क्रिल तथा।

सम्प्रदायों के श्रञ्जार निर्वाचन केन्न यूनाने के सिद्वान्त को कामेस ने पसन्द न किया। इसले हिन्दू और मुसलसाना का भेद-भाव वड़ गवा। मुसलसाना का थपने प्रतिनिधि श्रल्या जुनने के श्रतिरिक्त हिन्दुग्री के साथ भी प्रतिनिधि जुनने का श्रधिकार दिवा गवा। कामेस ने इसको गेरसुसलमान प्रजा के साथ "श्रन्याय" बतलाया। सुधारों के सम्बन्ध में जो नियम वनाये गये, उनसे उनका चेन्न थीर भी संकुचित कर दिया गया। किसी प्रतिनिधि को न चुने जाने की श्राज्ञा देने का श्रधिकार वाइसराय को दे दिया गया। गरम दल के नेताओं के। कैंसिजों से श्रज्ञा रखने की दृष्टि से यह नियम वनाया गया। प्रान्तीय कैंसिजों में नाम भर के जिए ग़ैरसरकारी मेश्यरों की श्रधिकता रखी गई, पर वास्तव में सरकार के श्रधिकार ज्यों के स्थें वने रहे। कांग्रेस का कहना था कि इन नियमों में "शिक्षित समाज के प्रति सरकार का श्रविश्वत स्था था र देख वा था। इनसे सुधारों में जो जब्ब जब या या वह भी नष्ट हो गया। इन सुधारों में त्येष्क्राचारी कीर प्रति सितिचि शासन के सिद्धान्तों की मिलाने की चेष्टा की गई, जो सर्वधा श्रवस्था वह सी

मिंटो की नीति—लार्ड मिंटा के सामन बड़ी कटिन समस्या थी। एक श्रोर तो राजनैतिक श्रशानित से घनड़ाकर श्रंगरेज श्रकुसर इमन पर ज़ोर दे रहे थे श्रीर दूसरी श्रीर भारत का थिषित समाज मुखारों के लिए श्राहर हो रहा था। इन दोनों को सन्तुष्ट रखने के लिए लार्ड मिंटो ने "इम दोनों की नीति का श्रवकावन किया। दोनों ब्रोर के उग्र श्राहर हो से की नीति का श्रवकावन किया। दोनों ब्रोर के उग्र श्राहर हो साथे पर चलान निरिचत किया। दोनों ब्रोर के उग्र श्राहर हो साथे पर चलान निरिचत किया। दोनों ब्रोर के उग्र श्राहर हो साथे पर चलान निरिचत किया। दोनों की श्राहर क्या श्रवण श्रवणों से व्यवहाकर उसने श्रवण निरिचत किया। दोनों साथे पर चलान निरिचत किया। दो चाह श्रवणा श्रवणी नीति से काम लेता हहा। नाई कीसित हारा समाचारपत्र-सम्बन्धी कृत्वन पास हो जाने पर, जब उसने देख लिया कि नरम दल सस्कार का पूरा साथ दे रहा है, तब उसने निवासित नेताओं को खेड़ देने की श्राहा दे है। देशी राजाओं से टकने बहुत मेल पेटा किया। मारत के शासन में पह उन्हों भी छुड़ भारा देनावाहता था। इसके लिए उसने उनकी एक समिति बनाने का महाव किया था। राजनैतिक श्राह्मोलन को दवाने के सम्मन्य में भी उसने बड़े बड़े राजाओं से राय मांगी थी।

१ व्यन, कार्ड मिटो।

लार्ड हार्डिज-सन् १६१० में लार्ड मिट्टी वापस चला गया श्रीर वसके स्थान पर लार्ड हार्डिज वाइसराय बनाया गया। पहले लार्ड किचनर



चीत थी, परन्तु जान मार्ले इसके पढ़ में न था। लार्ड हार्डिज का भारतवर्ष से पुराना सम्मन्य था। सन् १-६४४ में इसी का दादा गवर्न-एक्स के स्मान था। किरो के सुपारें से राजनीतिक धरान्ति तूर न हुई थी, यमाल का धान्त्रीलन चर था। मार्जे ने यमाल के विपोद से साम् में पहला प्राप्त से साम्में के सुपारें के सुपारें के सुपारें के सुपारें के सम्में के सम्में के स्मान के विपोद के सिपोद के सिपोद के स्मान के विपोद के सिपोद के सिपोद के सिपोद के सम्में के स्में के सम्में के स्में के सम्में के सम्में के स्में के स्म

को बाइसराय बनाने की वात-

तय हो चुका। इससे शसन्तोष यह रहा था।

श्रीर शासन के लिए एक्ड़ीक्युटिव कैंसिल सहित एक गवर्नर रस दिया गया। धासाम फिर चीफ़ किमश्नर के श्रधीन रह गया ग्रीर लेफ़्टिनेंट-गवर्नर

के श्रधीन विहार तथा उशीसा का एक नया प्रान्त बना दिया गया। भारतवर्षकी राज-धानी क्लकत्ता के बजाय दिल्ली कर दी गई। 'विक्रोरिया कास' नामक विख्यात पदक लडाई मे पराक्रम दिखलानेवाले भारत-वासियों की भी डेने का नियम कर दिया गया। गही पर बैठते समय देशी राजाच्यें से नजराना खेने की प्रधाउठा दी गई। बहत से कैंदी छोड़ दिये गये, पचास रुपये से कम चेतनवाले क्यं-चारियों की एक महीने का श्वधिक वेतन इनाम में दिया



पविवें जार्ज

गया थ्रीर पचास लाख रुपया शिषा के लिए दान किया गया।

बगाल के विच्छेद का रह होना कर्नुन के दल की बड़ा सटका। राज-धानी का परिवर्तन भारत में, विशेषकर चलकता में, रहनेवाले खंगरेज़ों की पसन्द न खाया। ग्रामन-सन्द्रमध्यी परिवर्तन का अधिकार केंग्रल पालाँमेंट की है, हसलिय जब ये प्रशाय पालाँमेंट में पेश हुए तय लार्ड कर्नुन की अपने ह्रदय के बहुगार निश्चन का खबनर मिला। इन दोना वानों की गुरू रएकर, विना पालांमेट, की सलाह लिये हुए, सम्राट् के गुप्त से बनकी पीपया। कराने के लियु उसने मंत्रियों की निन्दा की। इसमें सन्देह नहीं कि इस अवसर "अन्वायप्याँ" वतलाया, सलामहियों के प्रति सहानुभृति प्रकट की और अफ़िका की सरकार से जांच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त करने का अनु-रोध किया। इस बात का वहाँ की सरकार ने मान लिया और सबको जेल से झेड़ दिया। प्रवासी हिन्दुस्तानियों के एच का समर्थन करने के लिए गोखले भी अफ़िका गये। अन्त में समस्त्रीता देशाया, जिससे वहा के हिन्दुस्तानियों की दशा कुल सुधर गई।



मदनमोहन माजवीय

काशी-हिन्दू-विश्व-विश्वालय—सन् १६१६ मे श्री पंडित मदनमोहन माजवीय के उद्योग से काशी में हिन्दू-विश्व-विद्यालय की स्थापना हुईं। हिन्दू-शाओं और संस्कृत-साहित्य की शिषा द्वारा हिन्दु-शों के सर्वोत्तम विचानों तथा उनकी गोरव-मधी शाचीन सम्यात के श्रिस्द्व सुर्वों के स्थाधीय इस्तिद्व सुर्वों के स्थाधीय

ष्ठापुनिक साहित्य धोर विज्ञान की सभी शाखाओं का थ्रध्ययन और वनमें अन्वेपण करना, ऐसी वैज्ञानिक, आर्थिक तथा व्यापारिक विद्याओं का काम में खाने येग्य शिषा के साथ फैलाना, जिनसे देश की सम्पत्ति बदें, धोर धर्म तथा सदाचार की लिया देकर विद्याधियों को च्यरिवान् बनाना हस विश्वव विद्याधिय के मुख्य बहेरय है। 'सेंट्रल हिन्दू-कोलेंग', जिसको मिसेल वेसेंट ने अपने कुष मिर्नो की सहायता से सन् १ नश्कमंत्र स्थापित किया था, इसका पहला कार्लेज हुआ। सन् १ १२२ तक विश्वविद्यालय के जिए १ करोष्ट्र २१ जान

रुपया जमा हो गया । सभी श्रेणी के लोगों ने इसमे चन्दा दिया थीर सरकार ने भी सहायता की । यह चलिल भारतीय सखा है । इसमे सभी प्रान्तों के



हिन्दू विव्वविद्यालय (विज्ञान-विभाग)

हात्र शिखा पाते हैं । हिन्दुओं के श्रतिरिक्त श्रम्य जातिया के छात्र भी इसमे विना किसी रोक-टोक के पढ़ सकते हैं ।

यूरोपिय महायुद्ध-सन् १६१४ में यूरोप में बड़ा भीपण युद्ध दिव गया। इसके निटल राजनैतिक कारणों की विवेचना यहां नहीं हो सकती, इतना ही कह देना काफी है कि इसकी तैवारियों बहुत दिनों से हो रही था। यूरोप के भिन्न भिन्न राज्य एक तूसरे से जल रहे भे और इनके दें। सुख्य गुद्ध वन गये थे। चास्ट्रिया, जर्मनी तथा इटली एक चोर भे चीर दूसरी चेतर क्रांस, रूस सथा हैंग्लॉड के राज्य थे। जून सन् १६१४ में व्यस्ट्रिया का दुव- राज चौहितया में मार जाला गया। इसका दोय सर्विया के मध्ये महकर ग्राह्म्या ने उस पर घाक्रमण कर दिया। यह देरम्बर रूस सर्विया की महायता के लिए खड़ा हो गया। इस पर जर्मनी ने रूस थोर कृांस से युद्ध छेड़ दिया। हैं खाँड इस समग्र तक ग्रलग था। सन् १८३६ में जर्मनी ग्रांस हैं खाँड दोनों वेलिजयम की रखा का बचन दे चुके थे, पर जग्र इस सिन्य की ''एक कागृज का दुकड़ा' मानकर जर्मनी की सेना बेलिजयम होकर फांस थी श्रोर बढ़ने लगी, तब हैं ग्लैंड भी फूांस श्रीर रूम के साथ, जर्मनी और श्राह्य के विरुद्ध, युद्ध में झामिल हो गया।

इस श्रवसर पर सारे भारतवर्ष ने श्रॅगरेज़ों का साथ दिया। राजा, महा-राजा और नवाधों ने धन से सरकार की सहायता की और श्रवनी सेनाएँ युद्ध में भीजीं। कई एक राजाओं ने स्वयं युद्ध में भाग किया। जनता ने भी सरकार की सहायता करने में कोई वात उठा न रखी। तुर्की के मुजवान मुस्तकारों के ख़जीज़ा थे। उसके विरुद्ध शस्त्र उठाने पर भी राग्रभक मुस्तका मानों ने सरकार का साथ न होड़ा। इस सम्भू स्टारतवर्ष क्यारेंग सैनिको से विवक्क ख़ाली सा हो गया था, पर तब भीई हिन्दू प्रकार का उपनि वहीं हुआ। वहे कठिन श्रवसर पर भारत के ही मारों तमकों ने फ्रांस जाकर ईमीज़-स्यूयपल श्रीर लू की खड़ाइयों में बसैनी

इस काइसा स यु का रग हा बदक गया।

मैसेपिटामिया (इसक ) की लड़ाइदों में भी मारतीय सेना ने वड़ी मदद
की। मराठी की पक्टम ने वसरा जीव लिया। परन्तु टानग्रेंड की सेना
के। यगदाद की चड़ाई में हार माननी पढ़ी! इसमें रसद थीर चिकित्सा का
ठीक प्रयम्भ न होने के कारण सेना को चढ़ा कष्ट हुमा। इसकी जांच के लिए
एक कमीग्रन नियुक्त किया गया, जिसने मारत-सरकार की वड़े तीय शब्दों मे
शाक्षाचना की। मंदिरमू ने उसकी शासनस्यक्शा की ''हरी, करोर तथा
स्थामिय क' यतलाया। खाई किचनर ची यात मानक सेना का शासनविभाग, प्रयान सेनायित के खरीन रखने के कारण, इस प्रयम्भ में बड़ी थाई-

विधाएँ हुईं। सन् १६१७ में वगुदाद पर खेगरेज़ें का खिकार हा गया। इतने ही में पैनेस्टाइन (फिलसीन) ही कर जनरल एलेनवी की सेना, जिसमें खिपाय हिन्दुम्तानी सिपाडी थे, खा गई छोर उसने जरसेलम खोर दमरक के विप्यात नगरा की जीत लिया। खारेज़ें की इन विजयों से तुर्की के एलीफ़ा की शक्ति द्विन्य हा गई।। यह शुद्र वार पर्य कर वरावर चलता रहा। जिनेती के व्यवहार से खसन्तुट होकर खमरीका भी भिन्न शहां की खोर से युद्र में सामिल हो गया। इटली, यूनान खीर जापान ने भी उनका साथ दिया। राज्य-कालिस हो जाया। इटली, यूनान खीर जापान ने भी उनका साथ दिया। राज्य-कालिस हो जान के कारण रूस पुद्र से खला हो यथा था, जर्मनी में भी इसके लवण दिखलाई पढ़ रहे थे। जिज्ञ नी केई खाशा न देखकर जर्मन सम्राट् केंसर जिल्यम दालेंट भाग गया खार जर्मनी ने हार स्वीकार कर ली। सन्

१६१६ में सन्धि हो गई। इस सन्धि-पत्र पर भारत की थोर से महाराजा बीकानेर थाँर लाई सिंह ने हस्तापर किये।

लाई चेम्सफ़ई— लाई हाईन के शांतन में भारतवासी उन्नत मन्तुष्ट थे। मन् १६३२ में दिख्ली की वांदनी शैक ने उस पर तम भी फ़ॅका गया, पर उसने दूसका कुछु भी स्वाल नहीं किया। सन् १६३४ में उसकी खाधि समाप्त होने पर कोमें में प्रवाल नुहाता प्रकट करने हुए कायि चुनान हा



प्रस्ताव पाम विया । इन दिनों सद्दाई की दशा दही नामुक थी; इसलिए

हुँग्लैंड-सरकार ने ६ महीने तरू उसी को चाइसराय के पद पर काम करने दिया। सन् १६१६ में उसके स्थान पर लार्ड चेम्सफ़र्ड था गया। इसने मचसे पहले युद्ध के प्रकम्भ की खीर प्यान दिया। शिमला में मुख्य मुख्य नेताओं का एक सम्मेलन करके सबसे मरकार की सहायता के लिए खतुरोध किया गया। इस समय बहुत सी सेना तथा युद्धमामग्री हिन्दुसान से बाहर भेडी गई।

लाखनऊ का समम्भीता—सन् १६१६ में लेकामध्य तिलक ६ वर्ष की केंद्र काटकर मंडाले से भारतवर्ष था गये। उनकी प्रध्यक्षता में गाम दलवाले फिर कोंग्रेस में गामिल हो गये। सन् १६१६ में कांग्रेस का अधिवेशन लादनक में बड़े उस्ताह के साथ हुथा। इसी प्रवसर पर हिन्दू और सुसलसानों में भी ममनीता हो गया। सन् १६१६ में सुसलिम लीग ने भी थीपनिवेशिक स्वराज्य के अथना ध्वेय मान लिया था, मतभेद केवल अला प्रतिनिधि जुनने के सम्बन्ध में था। एकता की दृष्टि से हिन्दुओं ने मुसलामों के इस अधिकार के स्वाव्यक्ष भाग एकता की दृष्टि से हिन्दुओं ने मुसलामों के इस अधिकार के स्वाव्यक प्रतिनिधि होने चाहिएँ, उससे छुछ अधिक प्रतिनिधि जुनने के लिए भी कह दिया। उस समय यह आशा थी कि इस सममैतने से हिन्दू और मुसलामों में एकता स्वाधित हो जायगी, जी भारववर्ष की वजति के लिए नितान्त व्यवस्यक है। परन्तु इसका परिचाम उल्लाह श्वा एकता के बताय भेदमाल अधिक वह गया, जैसा कि आगे चलकर दिख्लाया जायगा। कांभ्रेस तथा लीग की योर से सस्कार के प्राय एक सक्षार में में ने लिया लिया की स्वाप्त ने सामी की की की नित्वय किया जीर की योर से सस्कार के पाल एक सक्षार-में का भी नित्वय किया जी गया।

देश की स्थिति—मार्जे-भिरो सुधारों से जनता को सन्तेष नहीं हुआ। इनका पेत्र यहुत संकृषित था। इनसे स्थानीय स्वयासन की कीई विशेष स्वति नहीं हुई, पालीमेट का भारत-सरकार पर और भारत-सरकार

१ मडाले में लोकमान्य तिलक ने अपना तुश्रसिद्ध तथा विद्वतापूर्ण 'गीता-रहस्य' नामक प्रत्य किला।

का प्रान्तीय सरकारों पर श्रविकार ज्यों का त्यों वना रहा। कैंसिजों में नामज़द श्रीर सरकारों मेम्बरें की सहायता से सरकार की ही जीत होती रही, जिससे प्रतिनिधियों को इनकी निर्धकता का पूरा श्रनुभव हो गया। लार्ड मिंटो के समय में पास किये हुए दमन-सम्बन्धी कानूनों के कारण भी वड़ा अवस्तोष था। लार्ड हार्डिंज पर यम फेंके जाने के वाद राजनैतिक पड्यंगों के सम्बन्ध में जाइता फीज़दारी के नियम श्रीर भी कड़े बना दिये गये थे। "विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है" कैंसिलों में यह बरावर कहते रहने पर भी प्रतिनिधियों की कुछ सुनवाई नहीं डोती थी। जिम्मेदार परों पर हिन्दुस्तानिधेयों की कुछ सुनवाई नहीं डोती थी। जिम्मेदार परों पर हिन्दुस्तानिधेयों की कुछ सुनवाई नहीं डोती थी। जिम्मेदार परों पर हिन्दुस्तानिधेयों की कुछ सुनवाई नहीं डोती थी। जिम्मेदार परों पर हिन्दुस्तानियों की लिक्क करने की श्रीर भी श्रविक ध्यान न दिया जाता था। चीरिक व्याताया श्रवान की या श्रवान देश की रखा में उन्हें कोई भाग न दिया जाता था। सैनिक वालेटियर यनने तक का उन्हें श्रविकार न था। वपनिवेशों में उनके साथ वद्दा श्रविका व्यवहार किया जाता था।

इन्हीं कारणों से युद्ध के समय में भी राजनैतिक धान्रोलन यन्द्र न हुआ था, विरुक्त युद्ध जिड्डने से इसमें एक नया जीवन था गया था। प्रजातंत्र के लिए ससार के सुद्ध जिड्डने से इसमें एक नया जीवन था गया था। प्रजातंत्र के लिए ससार के सुद्ध जिस्तार के राष्ट्र पति राष्ट्र के राष्ट्र पति राष्ट्र के राष्ट्र पति राष्ट्र के राष्ट्र पति स्वार के साथ राजनैतिक म्वस्य के स्वारा करना न्याभायिक था। ऐसी द्वा में भारतवासियों के लिए यह प्राया करना न्याभायिक था कि जिन सिद्धान्तों के लिए खारेज़ यूरोप में खड़ रहे थे, वनके खाभ से वे भारतवार्य के। जिसने साम्राज्य की राष्ट्र पति खुर से थे, वनके खाभ से वे भारतवार्य के। जिसने साम्राज्य की राष्ट्र के लिए खरना था। के साम्प्र के साम्प्र के साम्प्र के साम्प्र की स्वारा की साम्प्र की साम्प्र की साम्प्र की स्वार की साम्प्र का था। यह के साम्प्र की स्वित्त वार हो से साम्प्र की स्वित्त का भी, निसंत ज़ार के रने प्राथारी यासन की स्वित्त हो से साम्प्र की स्वार्य की साम्प्र की स्वार्य की साम्प्र की साम्प्र की साम्प्र की स्वार्य की साम्प्र की स्वार्य की स्वार्य की साम्प्र की स्वार की साम्प्र की साम्प्र की स्वार्य की साम्प्र की साम्प्र की स्वार की साम्प्र की स्वार्य की स्वार्य की साम्प्र की

का 'होमस्त यान्दोलन' भी चल पड़ा था थोर वन्हें नजरवन्द्र करने से उड़ी उसेनना फेल गई थी। लखनक म हिन्दू-मुसलमाने। के समकीता तथा नरम और गरम दलों की एकता से राष्ट्रीय थान्दोलन में बडा जोर था गयाथा।

भारतसचित्र की विज्ञासि—इन दिने माटेग्यू भारतसचित्र था। लाई मार्ले के समय में यह उपसचित्र रह चुका था और भारतवर्ष भी श्राथा



मांटेग्य

व चुका था आर सारतवार मा याया या । यह इस यान को देत रहा था कि सारत के प्रेत स्वाध को किया सारत के प्रति कर किया है। बार्ड चेम्मकर्ड भी उसकी चरावर यही तिल को देत रहा था । उस तमय की 'स्थिति में वंग से काम करने की धावरयकना इस तमय तक समास न हुया था, भारत की किसी न किसी नाइ समुष्ट रखना था। इसकिए ता० २० थामत सम् 1 में भारत की किसी न किसी नाइ समुष्ट रखना था। इसकिए ता० २० थामत सम् 1 में भारतकी विकरी न यह कही सम् 1 में भारतकी विवास न वह वह स्वाध सम् 1 में भारतकी विवास न वह वह स्वाध सम् 1 में भारतकी विवास न वह वह स्वाध सम् 1 में भारतकी विवास न वह वह सि

वासिपे। के सहरोग को बढाना चोर ब्रिटिश साम्राज्य के धन्मगत भारतवर्ष को उत्तरदायी शासन देने के लिए स्नरामित सखाधा की घीरे घीरे रृद्धि करना इँग्लेंड-सरकार की नीति है, जिसके साथ भारत-सरकार पूर्ण रूप से सहमव है। इस नीति को केसे काम मे लागा चाहिए, इस सम्बन्ध में भारत-सरकार तथा जनता की राय जानने के लिए में शीव ही भारतवर्ष नाऊँगा।

मांटेरपू-चेस्सफ़र्ड सुधार--इसी विज्ञान्ति के श्रानुसार गवस्यर में माटेरपू भारतवर्ष श्रावा श्रीर दिवली, कलकत्ता, वस्पई तथा मदरास में रहकर भारत-सरकार थार प्रान्तीय सरकारों से परामर्श किया। लार्ड चेम्सफर्ड के साथ भारत की मुख्य सस्थाओं के प्रतिनिधिया तथा नेताओं से भी नह मिला। देशी राज्ये के सम्बन्ध में उसने राजाओं से मेंट की थोर सुधार सम्प्रन्थी थ्रपने प्रस्तावों को उसन एक रिपोर्ट के स्वस्त्र में पालांमेंट के सामने पेश किया। सन् १६१ में उसने सर सत्येन्द्र मतसिंह को, जिसे 'लार्ड के सामने राष्ट्रियों से मारत का उपसचिव बनाया। माटेन्यू-चेम्सफर्ड रिपोर्ट पर दो वर्ष तक विचार होता रहा। इनके प्रस्तावों के सम्बन्ध में भारतवर्ष में फिर राजनैतिक मतभेद हो गया। नरम दलवालों ने इसके मुख्य सिद्धान्यों को स्वीकार कर लिया, परन्तु कांग्रेस ने, जिसमें थ्रव गरम दलवालों की थ्रधिकता थी, ''निराया थीर ग्रस्तिवार्थ' प्रकट किया। मुख्य मुख्य दलों के प्रतिनिध इँग्लंड गये थीर उन्होंने पालांमेंट की कमेटी के सामने थ्रपने विचार प्रकट किये। कुछ हेर-फेर के बाद सन् १६१६ में सुधारकान्त्र पास हो गया, जिससे भारतवर्ष की शासनन्यस्त्रा में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया।

भारतसचिव श्रीर इंडिया कासिला— भारतवर्ष के शामन के लिए पालांमेंट के प्रति भारतसचिव जिम्मेदार मान लिया गया थार उसका येतन इंग्लंड के एजाने से दिया जाने लगा । शासन का कुल निरीच्या उसी के हाथ में है। भारत-सरकार का यरावर उसकी सलाह लेजी पढ़ती है। उमकी प्रधिकार-सीमा इतनी गड़ी हुई है कि भारत सरकार को गहुत कम स्वतंत्रता रह जाती है। इंटिया केंस्लिल का मुख्य काम भारतसचिव के सलाह देना रह गया। इसमें दिन्दुलानी मेम्बरों की संख्या दें। से तीन कर दी गई। कांग्रेस पढ़ती है। इस कोंमिल के तोद देने पर ज़ोर दें रही थी, परन्तु इसका उद्ध भी प्यान नहीं किया गया। इसमें घष्टिकार भारत में और दुप सिर्विलियन होते हैं, जो इस्फ्ल यात के निव्य दिट से नहीं रेगते। इन्दुस्तानी मेम्बरों के भारतमचिव ही नामजद करता है। प्राव ऐगा चयवर सा जाता है, जब इनमें से केंट्र भी इँग्लंड में वर्षश्चा नहीं रहता।

भारत-सरकार-गयर्नर-जनरल की एक्ज़ोक्युटिय कोंसिल के हिन्दु-स्तानी मेम्प्रों की संख्या भी बढ़ाकर तीन कर दी गई। इसके मेम्पर राजाज्ञा द्वारा नियुक्त किये जाते हैं थार इसका सभापति गर्वनर-जनरख होता है। इसके मेम्बरों के हाथ में शासन के भिन्न भिन्न विभाग रहते है। कानून बनाने के लिए 'इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कीसिल' के स्थान पर देंग सभाएँ कर दी गई, एक 'लेजिस्लेटिव श्रसेम्बली' ( उड़ा न्यवस्थापक सभा ) धीर दूसरी 'कोसिल ग्रॉफ स्टेट' ( राज्यपरिपद )। लेजिस्लेटिव ग्रसेम्बली के मेस्परी की संख्या १४३ है, जिसमें १०३ निर्वाचित थोर बाकी सरकारी श्रृप्तस तथा नामजद मेस्बर होते हैं। निर्वाचित मेस्बरों में सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि होते है, जिनका चुनाव जनता द्वारा होता है। 'कोंसिख आंफ़ स्टेट' के मेम्बरो की संख्या ६० हे, जिनमे ३४ निर्वाचित मेम्बर होते हैं। परन्तु इनके निर्वाचन के ऐसे नियम रखे गये है, जिनके कारण बड़े बडे ज़मीन्दार श्रीर धनी लोग ही श्रधिक चने जाते है। गवर्नर-जनरल इन दे। सभाश्री में से न किसी का सेम्पर ही होता है श्रीर न सभापति । जेजिस्लेटिन श्रसेम्बली का सभापति मेम्बरों द्वारा चुना जाता है, पर कै।सिल श्रांक स्टेट के सभापति की सरकार नियुक्त करती है। जैजिस्लेटिव श्रसेम्बनी की श्रवधि साधारखतः तीन वर्ष की होती है थार कोंसिल ग्रॉफ स्टेट का हर पांचवे वर्ष चुनाव होना है।

कानून वनाने के लिए किसी प्रस्ताव का दोना सभाओं द्वारा पास होना श्रीर गवर्नर-जनरल द्वारा वसका मंत्रूर होना श्रावरपक हे। दोना सभाओं में मतभेद होने पर एक साथ बाद विवाद हो समता है। बजट के कुछ भाग में कमी-वेशी करने का भी इन समायों को श्रीफार है, पर इसका श्रीफ भाग ऐसा है, जिसने सेना का खर्य, वेतन तथा श्रीर कई ऐसी रक्नों रहती है, जिन पर केवल बहुत हो सकती। स्वाद की माम की जा सकती। सरकारी कर्ने, भारतवर्ष की श्रावदाती है, पर केवल बहुत हो सकती। स्वाद पर केवल बहुत हो सकती। स्वाद पर केवल बहुत हो सकती। स्वाद पर केवल कर्ने, भारतवर्ष की श्रावदाती है, पर सम्बद्ध के कुन भी श्रीक्रकर वही है। गवर्नर-जनरल इन समायों के स्वितिद्व भग तथा वामितित कर सकता

है श्रोर उनमे श्रावस्थकता होने पर भाषण भी कर सकता है। किसी जिल को गवनैर-जनरल "िप्रटिश भारत की शान्ति, रचा तथा हित" की दृष्टि से सभाग्रों की इच्छा के विरद्ध भी पास या रद्द कर सकता है। वजर के सम्बन्ध में भी उसके दूसी तरह के श्रिधिकार है। वह या उसकी कोसिल के मेम्बर भारत की व्यवस्थापक सभाश्रों के प्रति जिम्मेदार नहीं है। ये सभाएँ केवल शालाचना कर सकती है, जिससे इतना लाभ श्रवस्थ होता है कि लोकमत प्रकट हो जाता है, शन्यथा इनकी श्रिधकार-सीमा बहुत संकु-वित्त है। कोसिल खाफ स्टेट का ऐसा साठन किया गया है के वह वराजर सरकार का साथ इती है। लोजस्बेटिव श्रसंग्वली की गवर्नर-जनस्ल श्रपने विशेषाधिकार के श्रद्धण से बराजर स्वापे रलसकता है।

मान्तीय सरकार-यम्बई, मदरास थ्रीर बगाल मे तो गवर्नर थे ही श्रव श्रन्य बडे बडे प्रान्तों के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी गवर्नर चना दिये गये श्रोर उनकी सहायता के लिए एकजीक्युटिय कांसिलें स्थापित कर दी गई, जिनमे एक या दे। हिन्दुस्तानी मेम्बर रखने की व्यवस्था भी रखी गई। इनके श्रतिरिक्त लेजिस्लेटिंग कोसिलों के चुने हुए मेम्बरी म से दे। या तीन मंत्री नियुक्त करन का अधिकार भी प्रान्तीय गर्जरों का दिया गया। प्रान्त का शासन, मित्रयो तथा पुक्जीक्युटिव कोसिल के मेम्बरी में बाट दिया गया। स्थानीय खशासन, शिचा, चिकित्सा, कृपि, उद्योग तथा ध्रन्य छोटे छोटे विभागों का भार मित्रिया के। सीपा गया छोर न्याय, शान्ति-स्थापन, पुलिस. टेक्स तथा श्रामदनी के विभागों पर एक्जीक्युटिय केसिल की ग्रधिकार दिया गया । इस तरह शासन के देा विभाग कर दिये गये, इसी लिए यह व्यवस्था 'जावकी' प्रयात 'दोहरी शासन-व्यवस्था' के नाम से प्रसिद्ध है। मत्री कासिल के प्रति जिम्मेदार समभे जाते है श्रोर उनका वेतन उसी के द्वारा स्वीकार होता हे । कोसिलो के मैम्बरो की संख्या बढा दी गई त्रोर उनमें निर्वाचित मेम्बरो की श्रधिकता रखी गई। प्रान्तीय गवनेरों के। भी विशेषाधिकार दिये गये। भारतीय श्रीर ब्रान्तीय सरकारी की श्रिविकार सीमाओं की निश्चित करने

का भी प्रयत्न किया गया। देश-रचा, परराष्ट्र-सम्बन्ध, ब्यापार-नीति, सिका,

तार, डाक तथा श्रन्य ऐसे विभागे पर भारत-सरकार का श्रिपकार बना रहा। परन्तु स्थानीय विपय, जेसे न्याय, शासन, म्युनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट योडीं का प्रवन्ध, सफ़ाई, ऐती श्रोर शिष्ठा ऐसे विषय प्रान्तीय सरकारों की सीप दिये गये। श्रामदानी का भी बटवारा किया गया। मालगुज़ारी, प्रावकारी, सिचाई श्रीर स्टाम्प की श्रामदानी प्रान्तीय सरकारों के। दे दी गई श्रीर इनकम टैक्स, नमक, श्रफ़ीम तथा रेला की श्रामदानी भारत-सरकार के पाप रह गई। इतने से भारत-सरकार का ज़र्च पूरा न पड़ता था, इसलिए प्रान्ती हारा उसे एक सालाना रकम देने का नियं निया । इसका प्रान्ती न बड़ा विरोध फिया। प्रान्तीय सरकारों के बड़ी लेगा श्रद्ध श्रीस मानतों ने बड़ा विरोध फिया। प्रान्तीय सरकारों के बड़ी लेगा श्रद्ध श्रीस स्थानों का भी श्रद्धिश्रा दिया गया। भारत-सरकार का प्रान्तीय सरकारों पर इस समय भी बहुत श्रपिकार है। इर एक कानून के लिए गवनैर-जनरल की मंजूरी श्रावस्थक है।

इस प्रकच्य से खर्च बहुत वह गया। मंत्रियो को फेवल ख्वेंवाले विभाग दिये गये। रहये के लिए उन्हें गवर्नर का शुँह ताकना पद्दता है। अर्थतियद एक्वीस्तुटिय कांसिल का ही मेग्यर होता है। इसके मेग्यरों के हाथ में जो विभाग रहते हैं, ये 'रिवर्च्ड' (रिवित) कहलाते हैं। इनके एर्ज़्य मेद लेविस्तेटिय कोसिल कोई कमी करे, तो उसके मानने के लिए गवर्नर वाच्य नहीं है, पर वह बात मंत्रियों के विभाग के सम्बच्य में, जो 'ट्रासफ्टंड' (इस्तान्तित) कहलाते हैं, नहीं हैं। कांसिल में जिल दल की अधिकता हो, उमी से मनियों को जुनना चाहिए, तभी वे कांसिल के निश्वासपात वन सकेंगे अंग्रियनी गीति को काम म ला सकेंगे। परन्तु ऐसा करने का कोई नियम नहीं है, गवर्नर तियर दल से चाहता है मंत्री जुन लेला है, जिसका परिणाम यह होता है कि मन्त्रियों को अपना काम चलाने के लिए सरकारी तथा नाम जुद सेम्बरों की सहायता पर निर्मर स्हमा पड़ता है।

निर्वाचन—पहले बान्तीय कीसिलों के मेम्मों का निर्धावन, स्पुनि सिपल कीर्राविस्ट्रिक्ट योडी सचा धन्य संस्थाओं द्वारा होता था धार भारतीय कीसिल में प्रान्तीय कीसिलों से प्रतिनिधि जाते थे। ध्रव इन मेम्बर्रों की निर्वाचन जनता के हाथ में आ गया। परम्तु सम्पत्ति को आधार मानकर निर्वाचकों के लिए ऐसे नियम बनाये गये कि सैकड़ा पोढ़े दो आदमियों को भी बेट देने का अधिकार मुश्किल से मिला। खियों के बेट देने का अधिकार होना या उन्हें मिलिभिश्र बनाना कोसिला की इच्छा पर होड़ दिया गया। हिम्दू और मुसलमानों के सम्बन्ध में लक्षनक का समफोता स्वीकार कर लिया गया और मूरोपियन तथा सिखा को भी अपने प्रतिनिधि चला चला चलन का लिया गया है दिया गया। माटेंग्यू सामप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धान्त के पसन्द न करता था। उसका कहना था कि इससे नागरिकता के भाव की खरेवा पर्वचात बढ़ जाता है। परन्तु सन् १६०६ में मुसलमानों को खपन प्रतिनिधि चला चुनने का अधिकार दिया वा चुका था, इसलिए उसकी यह स्तीकार करना पढ़ा।

नरेन्द्रमेहत् —देशी राजा ओर नवार्षों का भी एक मजल बनाया गया, जो 'चेम्बर बॉफ प्रिसेन' कहलाता है। इसका सभापति वाइसराय होता है। यह देशी राज्य-सम्बन्धी प्रश्ते। पर विचार करता है थोर वाइसराय के। सलाह देता है। इसके सगठन से बड़े बड़े राज्य सन्तुष्ट नहीं है। हेदराबाद, मेसूर तथा श्रन्य कहे एक बड़े राज्य इसमें इस समय तक ग्रामिल नहीं हुए है।

पार्लामेंट की श्रिधिकार—इस नये कानून की सूमिका में भारतवर्ष पर पार्लामेंट का पूर्व अधिकार स्पष्ट कर दिया गया और यह भी नियम बनाया गया कि हर दसवें वर्ष एक कमीश्रन द्वारा शासन की आच की आया करें और उसकी रिपोर्ट के अनुसार परिवर्तन किये जायें। श्राध्मनिष्य के सिद्धान्त के, जिस पर युद्ध में हतना जोर दिया गया था, यह समैया प्रतिकृत है। इस कान्त के अनुसार भारत के भाग्य का निर्णय उसके नहीं बल्कि पार्लामेंट के हाथ में है।

सुधारों का पारम्भ—सन् १६१६ के बन्त में सम्राट् की श्रोर से एक घोषणापत्र प्रकाशित किया गया, जिसम सुधारों के लिए मंजूरी देते हुए यह कहा गया कि भारतवर्ष को यथातम्भव सभी सुख देने का प्रयत्न किया गया, परन्तु "उसके हित की रचा श्रोर उसके शासन के चलाने का श्रथिकार वहाँ के निवासियों की इस समय तक नहीं दिया गया था, जिसके विना किसी देश की उसति पूर्ण रूप से नहीं है। सकती।" उसी का प्रारम्भ श्रव इन सुधारों से किया जाता है थीर घाशा की जाती है कि सरकारी श्रफसर थीर प्रजा के नेता, दोनों मिलकर इनके। सफल बनाने का प्रयस्त करेंगे। नई संस्थान्नों की लीजने के जिए पहले युवरात श्रानेवाला था. परन्त बाद में सन् • १६२१ में सम्राट्का चवा उयुक्त चाँकृ कनाट श्राया। इसने दिल्ली में राजकीय सन्देश पढ़कर सुनाया, जियमें कहा गया कि वर्षों से स्वरेश श्रीर राजभक्त भारतवासी थपनी मातृभूमि के लिए 'खराज्य' का स्वप्न देख रहे थे, उसके लिए थन धनसर दिया जा रहा है। इन्कू ने श्रपने भाषण में नड़े जोर के साथ यह वतलाया कि भारतवर्ष में शासन का आधार ''बल और भय" नहीं है। वाइसराय के शब्दों से उसने यह भी कहा कि "स्वेश्छाचारी शासन का सिद्धान्त" श्रव स्थाग दिया गया। सन् १६१६ में श्रमृतसर की कांग्रेस ने सुधारी के प्रति अपना श्रसन्तोप प्रकट किया । इस पर नाम दलवाले कांग्रेस से श्रलग हो गये श्रीर उन्होंने श्रपनी दूसरी सभा स्थापित की, जो ''नेशनल लिवरल फ़ेडरेशन'' के नाम से प्रसिद्ध हुई 1 सन् 18२० में नई कोंसिलों का पहला चुनाव हुआ, जिसमें असहयाग के कारण कांग्रेस ने कीई भाग न लिया । नरम दलवालों ने सरकार का साथ दिया और उनके कई एक नेता भिन्न भिन्न प्रान्तों में मंत्री बनाये गये। लार्ड सिंह बिहार थीर उडीसा के गवर्नर नियुक्त किये गये ।

रीलट-विला-सत्याग्रह—युद्ध के समय क्रान्तिकारी कार्यों के राकने के लिए 'भारत-रंग-कान्त' बनाया गया था। सरकार न राजनैतिक धान्दोलन की दयाने के लिए इसके प्रयोग न करने का बचन दिया था, पर क्षय भी कई बार इसका दुरुपयेग किया गया। इसी के श्रनुसार 'हीमरूल धान्दोलन' की दयाने का प्रवल किया गया। इस में धसाधारण यह प्रवा श्रीर नये सुरां की पीपया से यह आशा थी कि गुद्ध के साथ साथ साथारण मतनेत्रता सां साथा डालनेताले इस कृतन्त का भी अन्त कर दिया जायगा। परन्तु ऐसा न करके सरकार ने इंग्लंड के जिस्टस रीलट की श्रध्यवता में इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की, जिसने गुप्त रीति से जांच करके यह निश्चित किया कि भारतवर्ष में इस समय भी बहुत से क्रान्तिकारी माजूद है, इसलिए विना किसी ऐसे कानून के हिंसा का रेकिना असम्भव है। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कै।सिल में दो कानून पेश किये, जिनमे पुलिस के। बहुत श्रधिकार दिये गये श्रीर राजविद्रोह-सम्बन्धी मुक्दमा का जल्दी निपटाने के लिए नियम बनाये गये। गान्धीजी ने इनको "न्याय तथा स्वतत्रता के सिद्धान्तों के विरुद्ध श्रीर मनुष्यों के उन प्रारम्भिक श्रधिकारे। के. जिन पर जनसमाज तथा राज्य श्रवलम्बित है नष्ट करनेवाला" बतलाया श्रोर इनके विरुद्ध सत्यायह करना निश्चित किया। सत्याग्रह की प्रतिज्ञा में कहा गया कि हम लोग इन तथा ग्रन्य ऐसे ही कानुनो को न मार्नेने और इस क्रमडे में ''धर्मपूर्वक सत्य का ग्राश्रय ग्रहण करके किसी के जीवन या सम्पत्ति पर धाधात न करेंगे।" इसी सम्बन्ध में ता॰ ६ धारील सन् १६१६ की देश भर में हड़ताल मनाई गई। दिल्ली में ता॰ ३० मार्च को ही हड़ताल मनाई गई, वहां कुछ दंगा होने पर गोलियां चलाई गईं। बस्बई से आते हुए गान्धीजी गिरफ्तार करके वापस कर दिये गये। यह समाचार मिलने पर श्रहमदाबाद तथा उसके श्रास-पास कई स्थानों में कुछ उपद्रव हथा।

पैजान में अशान्ति — यूरोप के युद्ध में केवल पंजाब से ३६०००० वीदा भेने गये। इनके भरती करने में बहुत सख्ती से काम लिया गया। सन् १९१० में दिख्ली की 'युद्ध-सभा' के बाद पजाब के लेफ्टिनेंट-गवर्नर सर माइकेल आडायर ने स्वयं कहा था कि 'एक्मे सेना के लिए दो लाख आदमी चाहिएं, सम्मन हो तो रजामन्दी से, नहीं तो जबरदस्ती से।'' व्या-हार में इसी नीति से काम लिया गया और जनता के साथ यहुत जबरदस्ती की गई। इसी तरह लड़ाई के लिए कर्ज लेन में भी ज्यादती की गई। युद्ध म महाँगी के कारण भी जनता में उड़ा बस-तीए था। तुकी के प्रति हैं से साल्योजी का स्वायादती से साथाजी कारण भी जनता में उड़ा बस-तीए था। तुकी के प्रति हैं से साल्योजी का सलामह आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। इस पर खोडायर ने राष्ट्रीय पृत्रोजी का सलामह आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। इस पर खोडायर ने राष्ट्रीय पृत्रोजी का

पंजाब में धाना बन्द कर दिया थीर कई एक नेताओं की भरतेना की। शिषित नेताओं के प्रति उसका व्यवहार बहुत थनुनित होता था, अपने निन्दर्नाय श्राचेपों के कारण, कोसिल में एक बार उसे माणी मांगनी पढ़ी थी। सुधारों के साथ भी उसकी सहानुभूति न थी। ता॰ ६ धप्रैल की हड्ताल में कोई वपद्रव न होने पर भी उसने बहुत चिड़कर अस्तुतसर के कुछ नेताओं के। निर्वासित कर दिया थोर गान्धीओं की पंजाब थाने से रोक दिया।

भीपरा हत्याकांड--उनके इन कार्यों से श्रमृतसर में बढ़ी उत्तेजना फेल गई । नेताओं की छुड़ाने की प्रार्थना करने के लिए एक वड़ा भारी जलूस डिप्युटी कमिरनर के बॅगले की तरफ चल पड़ा। इन लोगों के पास कोई हथियार न थे, पर तथ भी इन पर गेालो चलाई गई, जिसका फल यह हुआ कि कुछ लोगों का धेर्य जाता रहा श्रीर उपद्रव मच गया। कई एक श्रेंग-रेज़ सार डाखे गये, एक बैंक का गोदाम जुट जिया गया थीर टाउनहाल में थाग लगा दी गई। इस गड़बड़ में बदमाशा की थ्रपना काम बनाने का श्रच्छा श्रवसर मिल गया। इन शेडि मनुष्ये। के उपद्रव पर, जिन्हे शान्त नागरिक नहीं रेक सकते थे. समस्त नागरिको की इंड देना निश्चित कर लिया गया। जनरत्न डायर की श्राज्ञा से ४ मनुष्ये। का जमाव गैरकानुनी बना दिया गया, परन्तु इसकी पूरी तरह से मुनादी नहीं की गई। ता॰ १३ श्रप्रैल के। तीसरे पहर जिल्यानवाला बाग में एक सभा है। रही थी। यह वैसाखी का दिन था, जब श्रमृतसर में यात्रिया की खूब भीड़ होती है। सभा में लगभग २० इजार चादमिया की भीड थी, स्थान विसा हुआ था, जिसमें केवल एक मुख्य रास्ता था । सभा का समाचार मिलन पर जनरल डायर ६० सैनिक थीर २ मशीनगन खेकर वहीं पहुँच गया। उसने "तीस सेकेंड'' में ऋपना कर्तव्य निश्चित कर लिया थीर गीली चलाने की थाजा दे दी। भीड़ के भागने पर भी गोली चलाना चन्द नहीं किया गया। जनरल डायर का कहना था कि ''मेने इसे पूरा तितर-वितर है।न तक गोली चलाते रहना अपना कर्तच्य समस्ता। यदि मैंने थोडी गोलियाँ चलाई होतीं ती यह मेरी भूल होती।"

इसमें लगभग एक हजार निरपराध मनुष्या की जानें गई थ्रोर बहुत से घायल हए, जिनकी सवा, शुश्रपा थीर चिकित्सा का कोई उचित प्रयन्थ न किया गया। ९ पजाब के पाच जिलो में जगी कानन जारी कर दिया गया। कितने ही नता निर्वासित कर दिये गये, शान्त नागरिको को हर तरह से श्रप मानित भ्रार पीडित किया गया। पेट के यल रेंगन का दह दिया गया श्रोर हर एक श्रगरेज को सलाम करन का नियम बनाया गया। पजाब की इन घटनाथा स देश भर म राेप फेल गया थार सरकार की कठार नाति की बडे तीव शब्दों में बालाचना की गई। कांग्रेस की ब्रार से जाँच करन के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसन सर माइकेल श्रोडायर की नीति की पजाब के त्रसन्ते।प का मुख्य कारण बतलाया ब्रोर जनरल डायर की कडोरता का वर्णन करते हुए, उसे दड देन का अनुरोध किया। वाइसराय लार्ड चेम्स-कई की उदासीनता पर भी उसन खेद प्रकट किया और उसके पापस बला लेने की सलाह दी। हटर की अध्यवता में जाँच करन के लिए सरकार की श्रोर से भो एक कमेटी नियुक्त हुई, जिसके सामने जनरल डायर ने स्वीकार किया कि जलियानवाला की पायरा से भय उत्पन्न करके वह ' मैतिक प्रभाव" डालना चाहता था। कमेटी के श्रेंगरेज मेम्बरो न, जिनकी संख्या श्रधिक थी, राजनैतिक श्रान्दे।लन की श्रशान्ति का मुख्य कारण बतलाया । उनकी राय में पजाब में राज विद्रोह की स्थिति थी, जिसके दमन के लिए जगी कानून श्राव श्यक था, पर फौजी ग्रप्सरा न कुछु श्रनुचित उपाया से काम लिया श्रीर जन-रल डायर न जलियानपाला म ज्यादती की । कसेटी के हिन्दस्तानी सेम्बराँ की राय में जमी कानून चारी करनेवाली स्थिति न थी थीर श्रशान्ति के मुख्य कारण ये ही थे, जिन्ह कांग्रेस कमेटी न वतलाया था ।

भारत सरकार न हटर कमेटी के खेगरेज मेम्बरी की राथ मानकर नभी कानून के कुछ कार्यों की निन्दा की खार जनाल डायर के व्यवहार की कटोर सधा

१ सरकार ने मर उप लागा वा सख्या पहल २९१ और बाद में ३७९ या कुछ अभिक माना।

"श्रावश्यकता से श्रविक" बतलाया। इँग्लेंड-सरकार ने भी यही मत प्रकट किया श्रीर जनरल डायर के "नैतिक प्रभाव" के मत का खंडन किया। सिवा निन्दा करने के श्रवराधी श्रक्तरों की कोई इंड न दिया गया। जनरल डायर की, जो श्रवने पद से हट गया था, भारतवर्ण के ख़ज़ाने से बरावर पेंग्रा मिलती रही। भारतवर्ण के खड़त से श्रैराज़ों ने भी बतका वदा पण लिया। ऐंग्रो इंडियन समाचारपत्रों में उसकी वीरता की प्रशंसा की गई श्रीर उसकी सहायता के लिए चन्दा भी जमा किया गया। पंजाय के सम्यन्थ में सकती सहायता के लिए चन्दा भी जमा किया गया। पंजाय के सम्यन्थ में सकती सहायता के लिए चन्दा भी जमा किया गया। पंजाय के सम्यन्थ में सकती सहायता के लिए चन्दा भी जमा किया गया।

स्वित्ताफृत—नुर्की के विरुद्ध युद्ध विद्देन पर हॅंग्लेंड के प्रधान सचिव की योर से भारतवर्ष के मुसलमानों को यह वचन दिवा गया था कि ख़लीक़ा है मान का बराबर प्यान रखा जायागा थीर उनके पवित्र खानों की रखा की जायगी। परनु सन्धि करने के समय इसका कुछ भी प्यान न रसकर यही यपमाततवर्ष के मुसलमानों में बड़ी खलाबली मच गई थीर धान्दोलन करने के लिए 'ख़िलाफृत कमेटी' स्थापित की गई। सिन्य तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त के खागमा १६ दूर स्थापित की गई। सिन्य तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त के खागमा १६ इड़ार मुसलमानों ने भारतवर्ष छोड़कर खफ़्ज़ानिखान चले जाना निश्चित किया। इस 'हिस्तर' में इन यात्रियों को यद्दा कष्ट उठाना पढ़ा, खफ़्ज़ान-सरकार ने इनका खाना रोफ दिया, वापस होने में मार्ग के कह से बहुतों के प्राय गये। अन्त में यह विचार खाग दिया गया धीर भारतवर्ष हो में बड़े जोरों का खान्दोलन करना निश्चित किया गया। गान्धीन ने भी इसमें मुसलमाना का साथ दिया, रिज़्लाफ़्त को उन्होंने हिन्दु खों की पाय वतलाया। इसका परिचास यह हुषा कि हिन्दू भीर मुसलमानों में अद्भृत पुकता का संचार हो गया।

श्रसहिपोग् श्रान्दात्तन—पंतार थार रिज्ञाकृत के प्रति सरकार की गीति से चातन्तुरू देश्कर चसहयोग श्रान्दोजन प्रारम्भ किया गया। सितम्बर मन् १६२० में, कलकचा में कांग्रेस का एक विरोप श्रीयोगन हुत्रा, जिसने गान्धीती की सलाह से यह निश्चित किया कि स्वराज्य प्राप्त करने के वहेर्य से सरकारी उपाधियाँ स्थाग दी जायँ, चवेतिक परो से इसीफा दे दिया जाय, सरकारी दरवार तथा प्रत्य उदस्वों में जाना छोड़ दिया जाय, सरकारी या सरकारी दरवार तथा प्रत्य उदस्वों में जाना छोड़ दिया जाय, सरकारी या सरकार से सहायता पानवाले स्कूल तथा कालेजों से लड़के हटा लिये जायँ, उनकी दिया के लिए राष्ट्रीय स्कूल लेले जायँ, धीरे धीरे सरकारी चटालतों में जाना छोड़ दिया जाय धीर इनकी जगह पर पचायतें निगुक्त की जायँ। नई कोसिलों के निवांचन में कोई भाग न लिया जाय धीर सूत की कताई तथा कपडे की तुनाई का खूब प्रचार किया जाय। दिसम्बर में नागपुर की कामेल में इसका समर्थन किया गया। कामेल का सगटन भी टीक किया गया। बरायर काम चलाने के लिए एक 'कार्यकारियी समिति' (विकंग कमेटी) नियुक्त की गई खोर "न्यायपुक्त तथा गान जानेत की माईल का साहत की प्राप्ति' का को प्रदेश का स्थेय नावा। गया।

श्रमस सन् १६२० में लेकिमान्य तिलक की सृत्यु हो गई। उनकी स्मृति में 'तिलक हमराज्य केप' स्वापित किया गया श्रीर देश भर में श्रसहयोग श्रान्दोलन यहे जोरों से चल पढ़ा। हजारों विवाधियों ने सरकार से सम्बन्ध स्वनंवाली संस्थाश्रों में पढना छोड़ दिया। पढ़ाई के लिए कई एक राष्ट्रीय विवालय स्थापित हो गये। कीसिकों के बीहण्डार में भी बड़ी सफलता प्रान्त हुई। लिमरल नेताश्रों को छोड़कर, जो श्रस्तयोग की नीति से सहमत न थे, श्रम्य कोई राष्ट्रीय नेता नई कीसिलों में न गया। खहर राष्ट्रीय पेशाक हो गया श्राप्टरीय नेता नई कीसिलों में न गया। खहर राष्ट्रीय पेशाक हो गया श्राप्टरीय नेता नई कीसिलों में न गया। श्रसहयोगी नेताश्रों ने देश भर मार्ग हुआ। श्रसहयोगी नेताश्रों ने पेशा स्था स्था हो श्रम हुआ। श्रसहयोगी नेताश्रों ने देश भर सार्ग हुआ। श्रम स्था हिया, गाँगे तक में कांग्रेस की शासार्ष्ट स्थापित हो गईं।

लाई रीडिंग--- ध्रमेल सन् १६२१ में लाई रीडिंग बाइसाय होस्ट ध्राया। यह इँग्लैंड का प्रधान न्यायाधीस रह चुका या, विसके कारण सबको थ्रासा थी कि उसके समय में न्याय होगा। लाई रीडिंग भी ध्राते ही अक्षियानवाला गया थार मुख्य मुख्य नेताओं से मिला, विसका ध्रम्या प्रभाव पडा। उसने जनता का ध्यान दूसरी श्रोर श्राकर्षित करने के लिए युवराज (प्रिस श्रांफ वेल्स)को श्रामतित किया, परन्तु इस समय देश में दूसरी धुन थी। 'तिलक



चार्ड शिडिग

स्वशस्य कीप' स बात की वात म एक करे।ड रुपया जमा है। गया था, सरकार की दमन-र्नाति के उत्तर स'सविनय श्रवज्ञा' की तैयारिया हो रही थी। देश भर स राष्ट्रीय स्वयसवक भरती किये जा रहे थ, विलायती कपडे के पूर्ण वहिष्कार थोर खहर के प्रचार पर जोर दिया जा रहा था । श्रष्ठत जातिया के उद्घार श्रीर मादक वस्तश्रा के व्यव-हार की रोकन के लिए भी प्रयस हो रहा था। कांग्रेस न यवराज के त्राने के। ''राजनैतिक चाल'' समस्वर उसके वहिष्कार करन का निरचय कर लिया पर साध ही साथ यह स्पष्ट कर दिया कि

' भारतवर्ष की युवराज के साथ किसी प्रकार का व्यक्तिगत है प नहीं है।" इस पर लार्ड रीडिंग ने सममीते का भी कुछ प्रबन्ध किया, पर सफलता न हुई । बम्बई म विलायती कपडे की होली जलाकर युवराज का स्वागत किया गया। इस श्रवसर पर कुछ उपद्रव भी हुया, जिसम कई एक व्यादमियों की जाने गई । इसके प्रायश्चित्त म गान्धीजी ने ६ दिन का अपवास किया। देश भर मं जहाँ जहा युवराज गया वहीं पूर्ण हबताल मनाई गई। इसस लार्ड रीडिंग का रस विलक्कल बदल गया थीर उसन भसद्द्याग चान्दोलन का श्रच्छी तरह से दमन करना निश्चित कर लिया।

उसके शाने के पहले ही सरकार की दमन नीति प्रारम्भ हा गई थी। सयुक्त प्रान्त में श्रसहयोग श्रान्दोलन क्रान्तिकारी वतला दिया गया था, विहार में स्वयंसेवकी पर बड़ा श्रलाचार किया वा रहा था। वगह नगह सरकारी श्रप्तस्ते द्वारा 'त्रमन सभाएँ' स्थापित की वा रही थी थ्रोर उनमें सर तरह स श्रसहयोगियों की वदनाम करने का प्रयत्न किया वा रहा था। श्रर श्रार भी कड़ाई से काम लिया जान लगा। वहां कहीं उपद्व हुआ। उसके लिए श्रसहयोगी ही श्रपराधी ठहराये गये। हज़ारों श्रसहयोगी, वडे यडे नेताश्रो सहित, जिनसे कभी विद्रोह की श्राशका नहीं की जा सकती थी, जेल में हुँस दिये गये।

मे।पला-विद्रोह — इतने ही में मद्दास के मलावार प्रान्त में मेपला-विद्रोह उट्टू खड़ा हुआ। मलावार में यस हुए अरय लीग मोपला कहलाते हैं। ये कहर मुसलमान हे थार इनमें विद्या का भी प्रचार नहीं है। यहा के जमीन्दारों थीर कारतकारों में बहुत दिना से कावहा था। खिलाफ़त आन्दोलन भी चल पढ़ा था, पर इनकें इसके बालविक अर्थ का पता न था। कुछ उपद्रव होने पर कलेक्टर की आज़ा से एक मसिजद पेर ली गई थार नेताथों का सलावार जाना रोक दिया गया। इल पर ये खीम जारा में अपकर विपाद पता हो। हुए अपोरंत अपकर विपाद पता हो। उच्च थांपित किया गया। यहां हिन्दुओं के साथ पड़ा धत्यापार किया गया। यहां हिन्दुओं के साथ पड़ा धत्यापार किया गया। वहां हिन्दुओं के साथ पड़ा धत्यापार किया गया, बहुत से हिन्दू ज्वादस्ती मुसलमान चना डाले गये थोर उनके मन्दिर तोड़ उल्ले गये। सरकार न सेना भेत कर उपद्रव ग्रान्त किया थीर उत्तरी कान्द्रन जारी कर दिया। यहां से मेंपला कृद्द करके निर्मासित कर दिये गये। सी कृदी मालगादों के एक डच्ये म भर दिये गये, जिनम से ६६ स्म पुटने के कारण मर गये। नेपलाखों को उत्तिज्ञ करन का धपराध नी असहयोगियों के मध्ये मह दिया गया।

चीरीचीरा--गान्धीर्जा के बहुत प्रयस्त करन पर भी बान्दीलन ब्रह्मित्मक न रद्द सका। इसके कई एक कारच थे। सबस मुख्य बात तो यह है कि सिवनय श्रवज्ञा की सफलता के लिए वड़े श्रप्यास-यल, श्रास-संयम, धेय्ये थीर सहनशीलता की श्रावस्थकता है। सबमें इन गुणों का होना सम्मव नहीं है। इसके श्रतिरिक्त इस श्रान्दोलन को बदशाम करने के लिए सरकार की बोर से सभी तरह के उपायों से काम लिया जा रहा था। श्रदमाशों को भी श्रपना मतलव सिद्ध करने का श्रव्हा श्रपसर मिल गाया था श्रीर उनकी वजह से जगह जगह उपद्रव हो रहे थे। पिताफृत का मत्मवृ चल ही रहा था। श्रीर सितासक उपायों से सफलता की कोई श्राशा न देखकर कुछ सुसलमान नेता भी असन्तुष्ट हो रहे थे। सरकार की दमन-नीति के कारया जनता की बन्दाना बहुत बढ़ गई थी श्रीर उसका काल में रखना नेताओं के लिए श्रतसभव हो रहा था। कहे जगह उपद्रव हो चुके थे, पर फ़रवरी सन् १११२ में गोरखपुर के ज़िले में एक बड़ी भारी दुर्घटना हो गई। श्रीरीचीरा के याने में श्राम जगा दी गई श्रीर थानेदार तथा सिपाही सब मिलाकर २२ श्रादमी मार डाले गये।

वारहे। ली-निर्णय — इस हुर्घटना से गान्धीजी की आंखें खुल गई श्रीर उन्हें विश्वास हो गया कि देश सिवनय श्रवज्ञा के लिए तैयार नहीं है। वारहे। ली में, जहीं सत्याग्रह के लिए वड़े जोरों से तैयारी हो रही थी, 'कंग्रित वर्किंग कमेटी' की एक बैठक की गई, तिसमें सिवनय श्रवज्ञा स्थित करके, लहर के प्रचार, श्रवृजों के उदार, मादक वस्तुजों के निर्मय राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायतों को स्थापित करने और कोग्रेस के मेम्बाँ की संख्या बढ़ाने पर श्रिक जोर देना निश्चित करके नहीं हैन निश्चित करके वही मूल की गई, देश की जागृति से पूरा लाभ न वडाया गया, पहले अमकी देकर फिर सिवनय श्रवज्ञा छोड़ देने का प्रभाव जनता पर श्रवज्ञा गए वह और उसकी हिम्मत हुट गई। गाम्धीजी का कहना पर श्रवज्ञा न पड़ा और उसकी हिम्मत हुट गई। गाम्धीजी का कहना पा कि विना सिवनय श्रवज्ञा की वोग्यता के उसका प्रारम्भ करता हानिकारक है। सबसे पहले 'सत्य श्रीर आहंसा' के सिदान्जों के प्रभाव जीवन में लाना चाहिए। अपनी स्थारमा की अपेषा सेसार के सामने फूडा वनना खादी दें।

महाश्माजी की इस जटिल उक्ति की साधारख जनता समक न सकी, जिसका फल यह हुआ कि धीरे धीरे उनका प्रभाव कम पड़ने लगा। सरकार

यहुत दिने। से उन्हें दुंड देने काविचार कर रही थी. परन्त श्रसष्टयोग श्रान्दोलन के जोर श्रीर सात्धीजी की लेकिप्रयता के कारण उसकी हिम्मत न पडती थी।<sup>६</sup> श्रव उसको श्रव्हा श्रवसर मिल गया थीर उसने कड तीप लेखों के कारण मार्च सन् १६२२ में गान्धीजी को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाने की श्राज्ञा दे दी। उन पर सरकार के प्रति घ्या उत्पन्न करने थीर उसे नष्ट करने की चेष्टा करने का श्रप-राध लगाया गया। उत्तर



महारमा गान्धी

में गान्धीजी का कहना था कि जिस सरकार ने भारत का दिरद्र बना दिया है, जिसके बासन ने उसकी लूट हा रही है और जिसके बासन ने उसकी जुर हा रही है और जिसके बासन ने उसकी पुरुषाई- हीन बना दिया है, उस सरकार के प्रति किसी की भी स्नेह नहीं है। सकता। इस पर उन्हें ६ साल की सादी केंद्र का दंड दिया गया। जेल जाते समय महारमाजी देश के लिए केवल 'सहर' का सन्देश छोड़ गये। असहयोग आन्दोलन और धीर ठंडा पड़ रहा था, ऐसे समय पर उन्हें जेल भेजकर जनता पर बेवल आतक जाते का प्रयत्न किया गया।

१ शंक्षिया इत १९२१-२२, ५० १०५।

असहयोग का प्रभाव — जिस वर्षस्य के लिए श्रसहयोग श्रान्दान जन प्रारम्भ किया गया था, वह प्राप्त न हो सका, यह वात ठीक है, पर इसनें सन्देह नहीं कि इस श्रान्दोलन से देश का वहा लाभ हुशा। जनता में निर्भाकता था गई, जेंलों का भय जाता रहा, सरकार की सभी नीति का सथकी पता लग गया, गाँवों तक में स्थान्य की चर्चों होने लगी, गृरीवों की सहायता के जिए घट्टर का साधन मिल गया। शहुतों की दुईशा की थीर सबका ध्यान खाकर्षित हो गये और देश भर वे स्वावज्यन का पठ मिल गया। महास्माजी के श्राध्यात्मक जीवन वा भी कुछ बेगों पर ऐसा प्रभाव पढ़ा कि वनके जीवन का काया-पलट ही हो गया।

मांटेग्यू का इस्तीफा-भारतसचिव माटेग्यु की नीति तत्कालीन इँग्लॅंड-सरकार के। पसन्द न थी। नये सुधारों से भारत के सिविलियन भी ख्य चिढे हुए थे ग्रीर उनका पद्म पार्लामेट में लिया जा रहा था। फरवरी .. सन् १६२२ में उसकी नीति की पार्लीमेट में बड़ी तीब श्रालीचनाकी गई। गान्धीजी के। गिरफ्तार न करने का भी उस पर दोप लगाया गया। प्रधान सचिव लायड जार्ज ने व्यपने एक भाषण में यह कहते हुए कि भारत में कभी प्रजातंत्र शासन नहीं रहा, इडियन सिविल सर्विस की भारतवर्ष का ''फ़ीलादी ढाँचा'' बतलाया । इतने ही में माटेग्यू की भारतसचिव के पद से हटाने का एक श्रच्छा बहाना मिल गया। खिलाफुत ब्रान्दोलन का ज़ोर बढते देखकर भारत-सरकार ने तुर्की के साध सिवर्स की जो सिन्द हुई थी, उसको बदलने के लिए माटेग्यू हो एक तार भेजा था । मुख्यमानी की शानत करने के लिए मंदिम्यू ने मित्र मंडल से बिना पूँछे हुए इसलार की प्रकाशित करने की प्राज्ञा दे दी। सुसलमानों की प्रसङ्घीम प्रान्दीलन से इटाकर थपने पद्म में मिलाने की दृष्टि से ही इस तार के प्रकाशन में इतनी शीघ्रता की गई थी । मंत्रि-मंडल ने माटेग्यू के इस कार्य्य के। श्रनुचित समका, इस पर उसने श्रपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। इसके थाडे ही दिनो बाद उसकी मृत्यु हों गई। जहाँ तक उससे वन पड़ा वह बरावर भारतवर्ष के हित के लिए प्रयस्न करता रहा ।

तीसरा अफ़ग़ान-युद्ध---फ़ावरी सन् १६१६ में अमीर हबीउल्ला मार डाला गया। अमके बडे लडके ने अपने चचा के पद्य में गही का

श्रधिकार त्याग दिया। इस पर नसरल्ला श्रमीर हो गया। परन्तु हवीउुल्ला का तीसरा लढका श्रमानुरुला इसका सहन न कर सका। उस सन्देह धाकि उसके पिताका वध नसरक्ला ने ही कराया है। श्रमानल्ला के। सेना बहत चाहती था। उसकी सहावता से पह श्रपन बढे भाई श्रोर चचा को कैंद्र करके श्रमीर बन गया। भारतवर्षं की श्रशान्ति स श्रमीर श्रमानुरला ने श्रफगानिस्तान को पूरी तरहस्वतत्र बनान का थच्छा थवसर देखा। काउल में पालरोविक रूस धार तर्का का प्रभाव प्रदेता हुन्ना देखकर धगरेजा के। भी वड़ी चिन्ता हो रही थी। श्रमीर की मेनर भारत-



श्रमानुक्ला

वर्षे की तरफ प्रदर्त देगाइर युद्ध होड़ दिया गया। इसमें श्रम्नान सेनापति नादिसकों ने यद्दी चतुरता से काम बिया। परन्तु व्यथिक दिनों तक व्यमरेजों या यामना न किया जा सका। जवाई जद्दान जलाखायाद श्रीर कातुल पर्नुष गये। इस पर लड़ाइ चन्द्र करके सन्धि की बात-चीत होने लगी। नवस्वर मन् १६११ न दोना राज्यों म सन्धि हो गई। इसके श्रमुक्तार श्रमुक्तानिनान पूर्ण रूप में स्वतंत्र मान बिया गया श्रीर उसे स्थया देना यन्द्र कर दिया गया। यहाँ के शासक श्रव 'शमीर' के वजाय 'शाह' कहलाने लगे। इस सम्बन्ध में हवीनुक्ला के समय से ही ऋगडा चल रहा था।

सन् १६२७ में ग्रमानुरुला भारतवर्ष होता हुग्रा युरोप गया । सब जगह उसका खुब स्वागत किया गया। वहाँ से लोटकर उसने पहत से सुधार किये। शासन में सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय मभा स्थापित की गई, पर्दा उठा दिया गया, बहु-स्त्री विवाह की प्रथा रेक दी गई छोर मुल्लाधों का जोर दबा दिया गया। पारचात्य दग की शिचा तथा सभ्यता का देश में प्रचार करने का प्रवन्ध किया गया। इन उम्र सुधारों के लिए देश तेयार न था। खर्च श्रधिक बढ जाने से कई एक नये कर लगा दिये गये, जिससे प्रजा म श्रसन्तीप फैल गया। सेनाका वेतन बाकी पढ़ाहुआ, था, इसलिए वह भी धसन्तुष्ट थी। सन् १६२८ के श्रन्त में शिनवारियों का भीषण विद्रोह उठ खड़ा हुआ। बच्चा सका हवीवुल्ला के नाम से बादशाह वन गया थ्रोर श्रमानुल्ला कन्दहार भाग गया। साल भर तक देश में श्रराजकता फैली रही। इतने ही में फ्रांस से नादिरर्खा त्रा गया । सफलता की कोई त्राशा न देखकर त्रमानुल्ला इटली चला गया। उसका हिन्दू प्रजा के साथ बढा चच्छा व्यवहार था। वह एशियाई राष्ट्रों का एक संघ स्थापित करना चाहता था। नादिरखा न बडी चतुरता से देश की अपने पत्त में करके कातुन पर श्रधिकार कर लिया। सन् १६२६ के श्रन्त में वह यादशाह बन गया श्रीर हबीयुरुला मार डाला गया । नादिरशाह योग्य शासक जान पडता है। वह वडे सोच विचार के साथ चल रहा है।

श्रकाली श्रान्दोलान—सिलों के बहुत से गुरुहारे हिन्दू महन्तों के हाथ में ये, जिनका प्रवन्ध शैक शैक न होता था। इनके सुधारने के लिए एक श्रान्दोलन चल पढ़ा, जिसमें "क्ष्कालियों" ने बहुत भाग लिया। इस सम्बन्ध में सरकार का महाज पसन्द न चाने पर इन लोगों ने सलाम्रह द्वारा अपना उदेश्य प्राप्त करना निश्चित किया। सन्द २२० के घन्त म 'शिरोमाणि गुरुहारा प्रवन्ध क कमेटी' नियुक्त हुई, जिसके बादेश प्राप्त करना कि महन्त कुका करना प्राप्त कर दिया। सन्द १३२१ में ननकाना के महन्त न १३० अकालियों के महन्त न १३० अकालियों के मस्वा जाला, जिसकी वजह से सिलों में वड़ा हलचल

मच गया। सिखों की शिकायतें ठीक थीं, अदालतों द्वारा उनका दूर होना एक तरह से असम्भव था, ऐसी दशा में सरकार का कर्तव्य था कि वह बीच में पढ़कर मताड़ों को निपटवा देती, वरन्तु ऐसा न करके हुस आन्दोलन का भी दमन प्रारम्भ कर दिया गया। सन् १६२२ के अन्त में 'गुरु के नाग़' में अपना अधिकार जताने के लिए, अकाली लकड़ी काटना चाहते थे। यहां का गुरुद्वारा दुस समय भी महन्त के अधिकार में था। उसकी रणा के लिए पुलिस पहुँच गई, इस पर थकालियां ने अपने जत्ये भोजना शुरू कर दिया। कही धूप में पुलिस के उंडों की मार सहकर भी ये जत्ये शान्त रहे। अन्त में थाग़ का ठेका एक दूसरे सज्जन को देकर यह मामला शान्त किया गया।

इतने ही में सरकार के विरुद्ध श्रकालियों की एक श्रीर शिकायत का भीका मिल गया। नाभा श्रीर पटियाला के राज्यों में श्रापस का कुछ मगडा था. जिसमें सरकार ने महाराजा नाभा की दोपी पाया। इस पर सन् १६२३ मे महाराजा ने गढ़ी छोड़ दी, जिस पर उसका लड़का विठला दिया गया और राज्य का शासन भारत-सरकार की निगरानी में होने लगा। श्रकाजिया की राय में महाराजा के साथ यह अन्याय किया गया । इसलिए वे महाराजा की फिर से गड़ी पर विदल्ताने के लिए श्रान्दोलन करन लगे। जुलाई सन् १६२३ में नाभा राज्य के जायतो गुरुद्वारा में उनकी एक सभा तोड़ दी गई। परन्तु इससे धकाली उरे नहीं, उनके जत्थे बराबर मीर्चे पर पहुँचते रहे। इस पर चनतुवर में सरकार ने 'गुरुद्वारा प्रवन्धक कमेटी' की ग़ैरकानूनी टहराकर सव मेम्बरी की गिरफ्तार कर लिया। कमेटी फिर से संगठित हो गई श्रीर पाँच महीन तक २४ धादमियां का एक जत्था राजाना जाकर गिरफ्तार होता रहा। जनवरी सन् १६२४ में श्रमृतसर से १०० धादमियों का एक 'शहीदी जस्था' पैदल रवाना हुथा, जिसमें कनाडा थें।र शवाई से भी बहुत से सिल श्राकर शामिल हुए। मार्ग में इसके साथ बहुत भीड़भाद हो गई। जायतो पहुँ-चने पर नामा-सरकार की धोर में गोली चलाई गई, जिसमें बहुता के प्राण गर्व । तुमरी प्रवन्धक कमेटी के मेम्बर भी गिरफ्तार किये गर्व थार 'हुपाल' र्याधना कानून-विरद्ध टहरा दिया गया।

सरकार का बहुत कुछ सेनिक यल सिखों पर निर्मर है। ध्यिक दिवों तक उनको असन्तुष्ट रखना उचित न था। इसलिए सरकार ने केई उपाय न देखकर प्रन्त में ममफोता करना निश्चित किया। जुलाई सन् १६२४ में, पजाय फीसिल में 'गुरुहारा कान्त्र' एस किया गया, जिसके अनुसार यथासम्भव गुरुहारों का प्रन्य सिखों के हाथ में दे दिया गया। सिख केंद्री भी धोरे धोरे धोर दे पर या प्राप्त किया गये, वे के प्राप्त के प्राप्त में के प्राप्त किया गये, वे का प्रमुख सिखों के हाथ में दे हिया गया। सिख केंद्री भी धोरे धोरे धोर दे पर यो प्रमुख सिखों के प्राप्त के प्राप्त कर विश्व गया गया स्वाप्त के प्राप्त वर्ष वर्ष का प्राप्ता में वस्त के प्राप्त वर्ष के प्राप्त पर तब भी सिखा वरावर कान्त रहे और उन्होंन इस वात कें



दिखला दिया कि व्यवहार म भी गान्धीजी का सत्या-प्रह श्रसम्भव नहीं है।

मह चससभव नहीं है।
स्वार्ज्य देली—
सान्धीती के जेल जान स स्वस्त्रीमा चान्दीलन कीर भी शिथिल पड़ गया।
उनके वतलाये दुए कार्यनम पर चिकांश जनता है। भद्दा न भी चीर असके लिए 56 मो लेका न हा। रहा था। विवार्धा पीरे-पीरे दिन सरकारी स्टूल बीर कार्जनों में वापस जा रही थी, एहर का प्रचार का पह रहा था, हिन्दू भीर स्वत्रां था, हिन्दू भीर स्वत्रां था, हिन्दू कतदा प्रारम्भ हो गया था। इस पर कांग्रेस की थोर से 'सविनय खबज़ा कमेटी' नियुक्त की गई, जिसने दश भर में अमण करके उस समय की र्त्थित में सविनय खबज़ों की सर्वथा श्रसम्भव बतलाया थोर कीसिकों में जाने की सलाह दी। इसके कुछ दिना पहले से ही श्रसहयोग के कई एक नेताश्रों की यह राय हो रहीं थीं कि कीसिकों में न जाकर भूल की गई। कहा जाता था कि खिबराकों के मिल जाने सं सरकार भीर भी दह हो गई थी थोर श्रपनी मनमानी कर रहीं थी। इस भूल की सुवार के खिल स्न १६२२ की गया कांग्रेस में 'स्वराख दल' स्थापित किया गया, जिसने कीसिकों में जाकर सरकार के हर एक काम में याथा डालना निश्चित किया। श्री चित्ररंजन दास, जिन्होंने थ्यसहवाग के समय पर वीरस्ट्री होड़ दी थी थीर जेल जा चुके थे, इस वृत्त के नेता बनाये गये।

कांब्रेस से इस समय भी महात्माजी के नाम का बड़ा प्रभाव था। उसने इस दल की भपनाना स्वीकार नहीं किया। इस दल की नीति श्रसहयोग के सिद्धान्तों के विरुद्ध थी। कैंसिल-बहिष्कार ही श्रसहयोग का एक श्रम बाकी रह गयाथा, वह भी इस नीति से नष्ट हो रहाथा। इस पर कामेस में दें। दल है। गये, पुक तो कीसिलवादियों का श्रीर दूसरा उन कटर श्रसहयोगियों का. जा श्रपनी नीति में किसी मकार का परिवर्तन न चाहते थे। इसी खिए यह दल 'श्रपरिवर्तनवादियां' के नाम स प्रसिद्ध हुन्ना । इन दोनो दलों में बहुत दिनो तक मगदा चलता रहा। स्वराज्य दलवाले कम पत्था में हाते हुए भी कांग्रेस को प्रयन मत में लाने के लिए बरायर प्रयत्न करते रहे। बीमार पढ़ने के कारण फरवरी सन् १६२४ में सरकार ने गान्धीजी की छे।इ दिया। सन १६२३ के निर्वाचन में सफलता होन से स्वराज्य दल का प्रभाव पहल वद गया । गान्धीजी ने भी देख लिया कि कैसिला का यहिष्कार श्रय सम्भय नहीं है। इस पर उन्हाने राजनाति से अपना हाथ ही खींच लिया थीर हिन्द-मसलमानों की एकता, बहुतों के उद्दार तथा सब से चिपिक खहर के प्रचार पर ध्यान देना प्रारम्भ किया। खद्दर पहनना थार सूत कातना कामेस के में वरा के खिए धनिवार्थ्य कर दिया गया । सफलता न हाने पर सून कातन

का नियम बटा दिया गया, खहर पहनना हस समय भी धावस्यक है। कहाई का प्रवार करने के लिए गान्धीजी ने एक 'श्रितिल भारतीय चर्ता संब' स्थापित किया। इसका ज्यापारिक दग पर बड़ा श्रद्धा काम चला रहा है श्रीर यह कांग्रेस का एक श्रम भी है। सन् १६२४ में कांग्रेस न म्यराज्य दल की नीति को ग्राम निया।

सन् १६२३ के निर्वाचन से स्वराज्य दल को श्रव्ही सफलता हुई। यदि इस श्रवसर पर कांग्रेस ने इसका साथ दिया होता तो बहुत सम्भव था कि इस दल की पूरी विजय हुई होती, पर तब भी असेम्बली में इसकी प्रधा-नता रही थै।र प्रान्तीय कोंसिलों में बगाल तथा मध्यप्रान्त में म्बराज्य दल के लेग सबसे श्रधिक संख्या में जुने गये। इन दोनो कोंसिलों में मंत्रियों का नियुक्त होना ग्रसम्भव कर दिया गया । चगाल में दास की नीति-नियुणता के कारण सरकार की कई बार डार खानी पड़ी। मध्यप्रान्त से संत्रियों के विभाग ग्रन्ततः एकजीक्युटिन केंस्सिल के मेम्बरा की ही सीप दिये गये। श्रसेम्बली में भी स्वराज्य देख ने थपनी धाक जमा दी। श्रसहयोग के दमन में सरकार का साथ देने के कारण इस निर्वाचन में खिबरला की पूरी हार हुई थी। ग्रन्य दल भी सरकार की भीति से सन्तुष्ट न थे। देशी नरेशों की समाचार-पत्रों के श्राक्रमण से रचा करने के लिए एक कानून गवर्नर-जनरल के विशेषा-धिकार से पास कर दिया गया था। इसी तरह पूरा विरोध करते रहने पर् भी नमक कर बढ़ा दिया गया था। इस श्रसन्तोष से स्वराज्य दल ने खुर लाभ उठाया। उसन श्रन्य दलों से मिलकर सरकारी बजट नामंजर कर दिया, जो गवर्नर-जनरत्न के विशेषाधिकार से पास किया गया।

परन्तु अन्य दलों के साथ यह मेल स्थायी व हुआ, जिसकी वजह से स्वराज्य दल के फिर श्रिफ सफलता न हुई। वसकी नीति मे बहुत कुछ परि-वर्तन हो गया, हर एक काम में बाधा दालना छे। इ दिया गया श्रीर प्रजाहित के कार्यों में सरकार का साथ भी दिया जाने लगा। सन् १६२७ में दास की प्रस्यु हो जाने से श्रीर भी घळा लगा श्रीर हिन्दू-सुसलमानों के मगड़े का भी प्रभाव पड़ा। नीति में परिवर्तन होने के कारण लोकप्रियता घट गई, श्रापस में ही मतभेद हा गया, इन्नु महाराष्ट्र नेता सरकारी पहों का स्वीकार करने के पन्न में भी हो गये। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि सन् १६२६ के निर्वाचन में कांग्रेस के प्रयक्ष करने पर भी इस दल को श्रिष्ठिक सफलता नहीं हुई। असेम्बली में इस दल के मेम्बरों की संख्या लगभग उतनी ही रही श्रीर बगाल तथा मदरास में कुछ अधिकता रही। इस बार मंत्रियों की नियुक्त न करने देने का प्रयन्न कहीं भी सफल नहीं हुआ।

िस्लाफ़्त का ग्रम्त—सन् १६२४ में, तुर्की में प्रजातंत्र राज्य स्थापित हो गया। सुखतान गद्दी से उतार दिया गया थीर सुखफ़ा कमाल पाशा राष्ट्रपति बनाया गया। इसके पहले ही लेखान की सन्धि हो गई थी, जिसमें यूरोपीय राष्ट्रों ने तुर्की की स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। तुर्की का यह काव्य भारतीय सुसलमानों को पसन्द न श्राया। ख़िलाफ़्त की प्राचीन संस्था को बनाये रखने के लिए प्रयत्न भी किया गया, पर कोई सफलता न हुई। इस तरह ख़िलाफ़्त का मनदा थाप ही थाप राज्य हो गया, पर तब भी सुसलमानों की कई एक शिकायतें बनी रहीं। उत्तर हो गया, पर तब भी सुसलमानों की कई प्रकृतिकायतें बनी रहीं। उत्तर हो गया। श्राय में बहाबी सुलतान इन्तसकद की विवय के कारण यह समस्या श्रीर भी जटिल हो गई।

हिन्दू-मुसल्मानों का भगड़ा— एजा क बन्त के साथ साथ श्रवह वोग के दिनों में हिन्दू-मुसलमानों में जो एकता स्थापित हुई थी, वह भी नष्ट हो गई। सन् १६२६ में दोनों का भेदनाव बहुत बढ़ गया श्रीर सन् १६२४ में दोनों का भेदनाव बहुत बढ़ गया श्रीर सन् १६२४ में सहारतपुर के ज़िल्क में मुहर्र में समय पर बढ़ा भारी हंगा हो। गया। बत्तरी भारत के श्रन्य कई स्थानों में भी बहुत से होंगे हुए। इसके पहले भी नहीं पूक शाध होंगे हो। जाते थे, पर इधर इनके बढ़ जाने के कई पहले नार्य थे। श्रवह दोगों एक राजनीतक श्रान्त्रों का सम्बन्ध नार्य के सही माथ मिलाफ़त का सम्बन्ध नार्य हेंने में धार्मिक भाव पदा हो गया। नये मुधारों में परस्वर के भेदभाव के मिटाने की कोई चेशा नहीं की गई।

कंक्षिलों में दोना के प्रतिनिधि श्रलग श्रलग चुने ही जाते थे, यय म्युनिसियल तथा डिस्ट्रिक्ट वोर्डों में भी इसी नियम से काम लिया जाने लगा श्रीर सरकारी नोकरियां देने में भी हिन्दू-मुसलमानों का ख़्याल होने लगा। जो हिन्दू पहले मुसलमान हो गये थे उन्हें श्रद्ध करने के लिए श्रान्टोलन चल पड़ा श्रीर हिन्दू-समाज को सुसंगठित उनाने के लिए 'हिन्दूमहासभा' स्थापित हो गई। मुसलमानों में भी 'तंजीम श्रीर तज्जीग' के लिए श्रान्टोलन होने लगा। धार्मिकप्रवार तथा सामाजिक संगठन का दोनों को समान श्रीप्रवार है, पर इनमें राजनैतिक रंग ला दिया गया। इसी तरह केवल राजनैतिक प्रभों में भी धर्म श्रीर जाति के भावों का समावेश कर दिया गया। गाया वाम का ममावेश कर दिया गया। गोय का ममावेश के ही थे था, हिन्दू प्रदास दे इसका विरोध करते रहे, प्रव दिया। इन भेद-भावों को उन्होतित करने में इसका विरोध करते रहे, प्रव दिया। इन भेद-भावों को उन्होतित करने में इसका विरोध करते हो, प्रव तागा; जिसका परिखाम यह हुआ कि देशभर में दोनों वालिये में परस्पर का श्रीयवार उपल हो गया श्रीर लडाई-मारहे तथा इंगा क्साइ होने लगे।

सितम्बर सन् १६२४ में सीमा प्रान्त के कोहाट नगर में बढ़ा उपद्रव हो गया। एक साधारण कार हे पर सरहही मुसलमानों ने नगर के हिन्दू मुहल्लों में भाग लगा दी, दूकानें लूट लों भीर कुछ लेगों को मार डाला। यहुत से हिन्दू कोहाट छोषकर रावलिंडी भाग भाव। गुलवार्ग थीर तरनक में भी उपद्रव हुए। केहाट के एरे समाचार मिलने पर शान्योत्री ने दिस्ती में भी उपद्रव हुए। केहाट के एरे समाचार मिलने पर शान्योत्री ने दिस्ती में भी दिन्दा, मुसलमान, दूनाई, वामां थीर मिलों के मिलिपि शामिल हुए। दूम सम्मेलन न थामिक सहिष्णुता पर जोर देते हुए, यह निश्चित किया कि जहां जैसी रीति है उसी के खनुमार, विना कियी का दिल दुराये हुए, काम करना चाहिए। परन्त इसके निर्चीयों पर काम नहीं हिया गया। वामेस न भी हुन न भी हुन न समाझे की निरदाने का कई बार प्रयत्न किया, पर तब भी हुन न दूमा। कागड़ा योग्य पड़ता हो गया भंग होनें सार म ज्यादित्य होती रही। गरकार की कोई निरियत नीति न रही थीर उसने दानों के परिवारों होती।

की रचा करने का पूरा प्रयक्ष भी नहीं किया । सन् १९२६ में गुरुकुल कांगड़ी के स्थापक स्वामी श्रद्धानन्दत्ती का वध कर डाला गया । इलाहाबाद श्रीर कलकत्ता में भी बड़े उपद्रव हुए । सन् १६२८ के श्रन्त से ये कगड़े धीरे धीरे शान्त होने लगे । इस सम्बन्ध में एक वात ध्यान में रखना श्रावस्यक है । ये कगड़े प्रायः विदिश भारत में ही होते हैं, देशी राज्यों में ऐसे कगड़े बहुत कम होते हैं ।

सुधारों की उपयागिता- असहयोग के दिनों में नई कैंसिबी में प्रजा के प्रतिनिधियों का कुछ ध्यान रखा गया। उनके कहने पर न्याय तथा राखों के सम्बन्ध में गारे-काले का भेद उठाने, कुछ दमनकारी कानूनो का रह करने श्रीर समाचारपत्रों की श्रधिक स्वतंत्रता देने का प्रयत्न किया गया। सद-रास श्रीर संयुक्त प्रान्त में मंत्रियों के साथ मिलकर चलने की भी चेष्टा की गई। परन्तु श्रसहयोग का ज़ोर टंढा हो जाने तथा मांटेग्यू के हटने पर सरकार की नीति फिर बदल गई । ग्रसेम्बली में 'देशी नरेश-रचक कानून' प्रतिनिधियों के विरोध करते रहने पर भी गवर्नर-जनरल के विशेषाधिकार से पास कर दिया गया भ्रीर नमक-कर बढ़ा दिया गया । प्रान्तीय सरकारों में लिबरल दल के मंत्रियों की काम करना धसम्भव कर दिया गया धीर उनकी मजबूर होकर इस्तीफ़ा देना पड़ा। इँग्लेंड की मज़दूर सरकार के शासनकाल में भी, जिससे भारतवर्ष के। बहुत कुछ श्राशा थी, वंगाल में क्रान्तिकारी श्रान्दोलन के। द्याने के लिए एक कठोर कानून ( बंगाल भाडिनेंस ) पास कर दिया गया। इसके यनुसार किसी पर ऐसे पड्यंत्रों में भाग लेने का सन्देह होने ही से विना श्रमि-थाग चलाये हुए, उसको जेल में रखने या निर्वासित करने का प्रधिकार वंगाल-सरकार के मिल गया। सभी जगह विशेषाधिकारों से काम लिया जाने लगा। सरकार की इन कार्रवाइयों से, जो उसका माथ देना चाहते थे, उन्हें भी यह भासित हो गया कि सुधारों से भरकार के स्वेच्याचारी शासन का श्रन्त नहीं

हुआ, जैसा कि दुयुक चोफ़ कनाट के भाषण में कहा गया था। पहली प्रसेन्यली के कहने पर सरकार ने भारतसचित्र की यह जिसना स्वीकार कर जिया था कि धसेम्यली की राय में सन् १६६० के पहले ही मुचारों की फिर से जीव करना धायरयक है। परन्तु दूसरी प्रसेन्यली नं, जिसमें न्यराज्य द्वावाधों की श्रविकता थी, यह प्रसाव पास किया कि
भारत की ग्रामन-स्थास्था पर विचार करने के लिए सरकार धीर प्रजा के प्रतिनिविधों का एक मिश्रित सम्मेलन ( राडेड टेयल का-क्रेंग ) होना चाहिए।
इसका स्थोकार करना तो दूर रहा, सन् १६१० की विद्यास को भी इस श्रवसर
पर मनमाना धर्भ जाग्या गया। सरकार का कहना था कि विद्यास में
'उत्तरदायी शासन' का वचन दिया गया है, जिमका धर्भ 'श्रीपनिविधिक
स्वराज्य' नहीं है। धन्ततः सुधार-झान्न के खन्तांत श्रीर स्था परिवर्तन
हो सकते हें, केवल इस पर विचार करने के लिए मन् १६२४ में मुशीमन
की श्रव्यवता में एक कमेटी नियुक्त की गई।

इस कमेटी के सामने जो गवाहियाँ हुई, उनसे यह स्पष्ट हो गया कि दे।हरी शासन-स्ववस्था केनल ब्रसफल ही नहीं हुई, विक भविष्य में भी उससे देश के हित की कोई श्राशा नहीं है। गवर्नर श्रीर उसकी एक्जीव्युदिव केंसिल मंत्रियों के साथ मिलकर काम नहीं करते हैं। यहत से प्रान्तों में मंत्रियों की मिश्रित ज़िम्मेदारी नहीं है, हर एक मंत्री चलग चलग ज़िम्मेदार माना जाता है। जिस ढंग से विषयें। का विभाग किया गया है, वैसा होना श्रस-म्भव है। शासन के सभी विभागों का एक दूसरे से सम्बन्ध है, इसलिए कुल शासन की एक ही ज़िम्मेदारी है। सकती है। अर्थ-विभाग एकज़ीक्युटिक कैंसिल के मेम्बर के हाथ में रहने से मंत्रियों के काम में बड़ी बाधा पड़ती है श्रीर भारतसचिव तथा गवर्नर का मंत्रियों पर, जो जनता के प्रति जिम्मेदार समभे जाते हैं, पूरा श्रथिकार रहता है। इस कमेटी की जो रिपेर्ट प्रकाशित हुई, उसमें श्रधिकांश मेम्बरों ने यह राय दी कि राजनैतिक श्रशान्ति के कारण नई शासन-व्यवस्था से पूग लाभ नहीं उठाया गया । सुधार-कानून के श्रन्तर्गत रहकर ही, कुछ फेर-फार करने से लाभ हो सकता है। इसके विरुद्ध कमेटी के तीन हिन्तुस्तानी मेम्बरें। की राय थी कि दोहरी शासन-व्यवस्था से हित की सम्भावना नहीं है, इसिबर 'रायल कमीशन' द्वारा फिर से जाँच कराना चाहिए थीर इस ध्यवस्था का शन्त ही कर देना चाहिए।

# परिच्छेद १७

### श्रीपनिवेशिक स्वराज्य

लार्ड श्राविन-सन् १६२६ म पार्लामट ने यह नियम बना दिया कि गवर्नर-जनरल, प्रधान सेनापति, गवर्नर तथा एक्जीक्युटिव कासिल के मेम्बर

भी छुटी लेसकते है। इस पर लार्ड रीडिंग तीन महीने की छुट्टी लेकर भारतसचिव से परामर्श करने के लिए इँग्लेंड गया। उसके स्थान पर बगाल का गवर्नर लाई लिटन काम करता रहा। वर्हा से उसके लोटने पर मालूम हुआ कि क्रपि की उग्रति के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक रायल कमीशन नियक्त होनेबाला है। लार्ड रीडिंग की श्रवधि समाप्त होने पर लार्ड ग्रस्विन वाइसराय बनाया गया। यह सर चार्ल्स वांड का पोता है, जो पहले भारतसचिव था थोर जिसने देशी राज्यों के प्रति लाउँ उलहाजी की नीति की वदलाधा। इसी के समय मे



प्रारम्भिक शिषा की श्रोर भी श्रधिक प्यान दिया गया था। लार्ड श्ररविन

को खेती में बड़ी दिज्ञचस्पी हैं ग्रीर ग्राप श्रपनी शिष्टता तथा सादगी के जिए बहुत प्रसिद्ध हैं।

भारत श्रीर साम्राज्य-गत यूरोपीय महायुद्धं के समय से साम्राज्य-सम्मेलनों में प्रतिनिधि बनकर कई एक भारतीय नेतात्रों के जाने का फल यह हम्रा कि उन्हें उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की श्रपनी वात समकाने का श्रवसर मिल गया, जिसके कारण बहुत से अम दूर हो गये। कनाडा श्रीर ग्रास्टेलिया में हिन्दुस्तानियों के साथ कुछ ग्रच्छा व्यवहार है।ने खगा, परन्तु दिविण श्रक्रिका पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। गान्धीजी के साथ जो सम-भीता हुआ था, सन् १६१६ से उसके विरुद्ध फिर काम होने लगा। कई बार कुलियो की निकालने तथा प्रवासी हिन्दुस्तानियों के श्रधिकारों की छीनने का प्रयत्न किया गया। इस पर भारत में फिर धसन्ते।प बढने खगा। प्रस्पर का अम दूर करने के लिए सन् १६२६ में भारत-सरकार ने एक डेप्यू-टेशन ( प्रतिनिधि मंडल ) दिचल श्राक्तिका भेजा, वहाँ से भी एक डेप्यूटेशन भारत श्राया । इस तरह श्रापस में किर सममीता हो गया । दक्षिण श्रफिका में रहनेवाले हिन्दुस्तानियों की, जिनकी संख्या डेंड लाख से भी श्रधिक हैं। देख-भाल करने के लिए वहाँ भारत का एक 'एजेंट' (प्रतिनिधि ) रखना निश्चित हम्रा और इस पद पर श्लीनिवास शास्त्री नियुक्त किये गये। इस समय भी वहाँ के हिन्दुस्तानियों के साथ श्रद्धा व्यवहार नहीं हो रहा है। पूर्व अफ़िका में भी, विरोप कर कीनिया में, हिन्दुस्तानियों के साथ बड़ा श्रन्याय हो रहा है। साम्राज्य के सभी भागों में श्रपनी श्रधीनता के कारण भारत की श्रपमान सहना पड़ता है।

राष्ट्रसंघ — जय साम्राज्य के भीतर ही उसकी यह दशा है, तय फिर संसार के स्वतंत्र राष्ट्रों में उसका मान ही क्या हो सकता है ? याज कल सबसे भारी चन्तर्राष्ट्रीय संस्था 'राष्ट्रसंघ' ( लीग थॉफ़ नेशंस ) है, जो महायुद्ध के पश्चात्, संसार में ग्रान्ति स्थापित रखने के लिए स्थापित किया गया था। भारत भी इस संघ का सदस्य है थीर उसका खुचे चलाने के लिए हर साल एक बड़ी रक्म देता है। परन्तु उसमे जाने के लिए प्रतिनिधि सरकार द्वारा चुने जाते हैं। सन् १६२= तक इन प्रतिनिधियो का नेता केई खँगरेज़ ही होता था, परन्तु सन् १६२६ में बाइसराव की कोसिल का एक हिन्दुस्तानी मेम्बर पहली बार नेता बनाया गया।

सीमात्रों का परन — सन् १६१६ में अफ़्ग़ान-युद्ध की चर्चा सुतकर सीमा पर के बज़ीरी श्रीर महस्दियों ने फिर उपद्रव करना प्रारम्भ कर दिया।
इस पर सेना भेजकर कर्ट्ड दवाने का प्रयत्न किया गया और यह निश्चित किया
गया कि रुपया तथा हथियार देकर रचा का भार उन्हों लोगों के हाथ में सीयने
की नीति से काम न घलेगा, वजीरिस्तान में सेना रखनी पड़ेगी श्रीर रेल तथा
सड़कों को जमस्द के आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। दे वर्ष तक यह उपद्रव जारी
रहा, जिसको शान्त करने में बढ़ा घन फूँका गया श्रीर उहुत सी कठिनाह्यां
उठानी पड़ीं। सन् १६२१ के श्रन्त में सेना हटा ली गई श्रीर रचा का भार
फिर 'खास्तादारों' को सीय दिवा गया। इस सीमा-प्रदेश के सम्बन्ध में इस
समय भी दे। मत चल रहे है, एक दल 'श्रागे बढ़ने की नीति' का पचपाती
है। दूसरे दल का कहना है कि हसमें बड़ा खुर्च पड़ता है, हसलिए नहां
सड़कें बनाकर सेना की चीकियाँ रचापित कर देनी चाहिए" श्रीर जहां तक
सम्भव हो यहाँ पर असनेवाली जातियों को अपने एच में मिलाये रखना
खाहिए। भारत सरकार आवश्यकतानुवार दोने। नीतियों से काम ले रही
है, जिसमें खुर धन उड़ रही है।

इस सीमा पर के निवासी परिचमीचर सीमा प्रान्त के ज़िलो में यड़ा ज्ञंम मचाया करते हैं। सन् १६१६-२० में इनके ६११ धावे हुए, जिन में ३०० बादिमियों के प्राया गये ब्रांस २० लाख की सम्पत्ति लुट गई। इन्हों की वजह से इस प्रान्त की राजनैतिक उन्नति में बढ़ा वाधा पढ़ रही है। लाई कर्जन के समय से यह प्रान्त भारत-सरकार के अधीन है। एक दल का कहना है कि हुस प्रान्त में भी सुधार-वीजना के अनुसार शासन होना चाहिए, पर दूसरे दल की राय है कि सीमा प्रदेश भारत सरकार की निगरानी में रखना ही डीक है, इस प्रान्त के जन्न ज़िलों को पनाव में मिला होना चाहिए, जिसमे

धुधारे। से यहाँ के निवासी भी लाभ उठा सकें। इस सम्बन्ध में भी हिन्दू-सुसलमाना का प्रश्न या गया। सीमा प्रान्त में सुसलमानों की संख्या व्यधिक है, इसी जिए उसकी स्वतंत्रता से कुछ हिन्हुओं को भय हो रहा है, परन्तु व्यधिकाश हिन्दू नेताओं के। इसमें विशेष व्यापत्ति नहीं है। इस पर व्यभी विचार हो रहा है।

उत्तर की सीमा पर कोई ऐसा भय नहीं है। उस ग्रेस हिमालय की दीवाल खड़ी है। उसके बाद तिक्वत है, जिसके साथ मित्रता का सम्बन्ध है। इसके ग्रांतिक उसकी ऐसी दशा भी नहीं है कि वह भारत की श्रोर निगाह उठा सके। नेपाल के साथ एक नई सन्धि हो गई है, जिसमे उसने सीमा पर निगानी रखने का वचन दिया है। इसके बदले में की ग्रोर चीन की ग्रेस से वसे कई एक व्यापारिक सुविवाई ही गई है। पूर्व के श्रोर चीन की श्रोतिक संवित कि स्थिति के कारण ग्रमों की सीमा पर सेना बढ़ाई जा रही है। इस वपों से वामें में उसे भारत से ग्रांतिक स्थान वर्गों है जा रही है। इस वपों से वामें में उसे भारत से ग्रांतिक के प्रत्य पर श्रान्देशन है। इस है। कहा जाता है कि विभिन्न का धर्म, उनकी जाति, भाषा तथा संस्कृति हिन्दुस्तानियों से भिन्न है, इसलिए भारत के साथ रहने में उनका हित नहीं है। इसके श्रांतिक वर्मों में हिन्दुस्तानी उन्हें बहुत द्वाये हुए है। इस ग्रान्देशन में सरकार की श्रोर से विभिन्न के उत्साहित किया जा रहा है। इस ग्रान्देशन में सरकार की श्रोर से विभिन्न के उत्साहित किया जा रहा है।

 से काम न लेना चाहिए। साथ ही साथ उसने यह प्रम्ताव भी पास किया कि जल, स्थल, त्योर चाथु तीना प्रकार की सेनाओं में बिना किसी जातिभेद के हिन्दुस्त्रामियों को सरती करना चाहिए, हर साल वडे वडे त्रोहदों पर १२ फी सदी हिन्दुस्तानियों को सरती करना चाहिए, बारा निशुक्त करना चाहिए। और हिन्दुस्तानियों को सिनेक शिखा देंने के लिए स्थानीय सेना (टेरिटोरियल फ़ोर्स) का समठन ऐसा होना चाहिए, जिसमें हिन्दुस्तानी स्वदेश-रचा में भाग ले सके जीए खंगरेजों सेना की भी खिएक खावश्यकता न रहे, जिसमें वड़ा पन खुंचे होता है।

श्रसेम्बली के बहुत जोर देने पर 'सहायक सेना' ( श्राक्जिलियरी फोर्स ), जिसमें केवल यूरोपियन होते हैं ओर 'स्थानीय सेना' ( टेरिटोरियल फोर्स ) के कुछ भेदें। की सिटाने का प्रयत्न किया गया। विश्वविद्यालयों में सेविक कुछ भेदें। की सिटाने का प्रयत्न किया गया। विश्वविद्यालयों में सेविक कालोज पोला गया। यहाँ की पढ़ाई समाप्त करने पर हुँगाँड के 'सिंडहरूट कालोज' में भरती होने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें हिन्दुस्तानिया के लिए दस जगाहे रखी जाती हैं। 'शाही कमीश्रनो' के सम्बन्ध में यह निश्चित किया गया कि हिन्दुस्तानी सिपाहिया के बाट दला में धीरे धीरे सर अफतर हिन्दुस्तानी कर दिये जायेँ। इसी में लगभग २२ वर्ष लग जायेंगे। यदि इसी तरह सेना की राष्ट्रीय जाने का प्रयत्न किया गया, तो इसी से हमाभग २२ वर्ष लग जायेंगे। 'सेंडहरूट कालोज' में दिखा पाने पर प्राय. 'शाही कमीश्रन' सिलता है। श्रसेम्बली के यहुत कहने पर भारत में एक ऐसे कमीश्रन' सिलता है। श्रसेम्बली के यहुत कहने पर भारत में एक ऐसे कालोज के स्थापित करन के प्ररत्न पर विचार करन के लिए जनरल स्कीन की अध्यवाता में एक कमेटी नियुक्त की गई। इसने सन् ३६३ में कालोज लेखने

१ भारतीय सेता म टी प्रकार के अकसर होते हैं, एक वो 'बारसराय के कमादान' द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और दूसरे वो 'किंग्ड या शाहा कमोदान' द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। 'शाही कमोदान' के अकसरों का पर ऊँचा होता है और उनके अधिकार भी बहुत होते हैं। यूरोपाय महादुद्ध के पहले किसा हिन्दुस्ताना हो 'शाहा कमादान' न मिलता था।

न्नार तब तक सेंडहर्स्ट में हिन्दुस्तानिया के लिए जगह बढ़ाने की सबाह दी, परन्तु इस न्नार विशेष प्यान न देकर भारत-सरकार 'बाट दखवाबी योजना' ही पर डटी है।

भारत के पास कोई जहाजो सेना नहीं है। सन् १८२६ में ईस्ट इडिया कम्पनी ने एक ऐसी सेना बनाई थी, परन्तु सिपाडी विद्रोह के याद वह तीड दी गई। तब से भारत के समार-तट की रचा इँग्लेंड की जहाजी सेना हारा होती है। इसके लिए हर साल इँग्लेंड को एक वड़ी रक्ता वी जाती है। सन् १८२६ से भारत के पास कुछ वड़ाजों का एक छोटा येथे हैं, तो 'पायल इंडियन मेरीन' कहलाता है। सन् १६२६-२७ में इसी से भारत की जहाजी सेना (इंडियन नेची) यचाने का प्रयत्न किया गया। इसमें कुछ हिन्दुस्तानियों के भरती करने का वचन दिया गया, परन्तु साथ ही साथ यह यते लगाई गई कि ब्रावश्यकता पहने पर इससे साम्राज्य की रचा का काम लिया जायता। ब्रावश्यकी न इसको स्वीकार न किया, इस पर यह विचार छोड़ दिया गया। इंडियन मेरीन के तीन जहाज जमी बना दिये गये श्रीर कुछ हिन्दुस्तानियों के जहाजी शिचा देने का प्रयन्च किया गया। सरकार के पास 'रायल एक्टप फोर्स' के इस्ट हवाई जहाज भी है।

स्वदेशरहा का भार अपने हाय में न होने से हिन्दुसानी पूर्य रूप से अगरोजों के अधीन हैं। एक ओर तो उनकी सैनिक शिवा का कोई यथेष्ट प्रकथ नहीं किया जा रहा है और दूसरी ओर यह कहा जाता है कि स्वदेश-रंग के विष्ण अयोग्य होने के कारवा, वे सराज्य के येग्य नहीं हैं। भारत में सेना का उड़ा एवं है। सन् १६२१ २२ में यह ६४ करोड़ रुपया तक पहुँच नाया था। इचकेष कमेटी के कहन पर हरमें कुछ कमी की गई, परन्तु तब भी यह ४४ करोड़ रुपया है। इस तरह भारत का सैनिक एर्च आमदनी का ४२ सैकड़ा है, जितना किसी देश में नहीं है।

ट्यापार—यूरोपीय महायुद्ध के समय में न्यापार की बढ़ी श्रिनिश्चित श्रवस्था रही। इत दिने। जायान न सूच लाभ उठाया। याहर से धाने-वालो चीला का भाव बहुत वढ़ गया, यह दशा युद्ध के बाद भी कई साल तक वर्ना रही। आरत को बहुत सा वना हुया माल बाहर से मँगाना पड़ता है। ६६ करोड रुपये साल का तो केवल कपटा ही ब्राता है। पिल्ले दस पर्यों में लगभग ७ धरव रुपये का माल वाहर से ब्राया। महायुद्ध के वाद विलायती कपड़े पर पुगी वडा दी गई। भारत के सम्मध्य में सतंत्र क्यापार के प्रश्न की आंच करने के लिए सन् १६२२ में एक कमीयन नियुक्त हुया, जिसकी सिकारियों के ब्रायुक्तार सन् १६२२ में 'ट्रीफ बोर्ड' स्थापित किया गया। देश की किस ब्रीयोगिक कला को सरकारी रुपा ब्रीर सहायता की ब्राययकता है, यह निश्चित करना इस योर्ड का मुख्य काम है। सन् १६२५ में दूस थोर्ड के कहने पर वाहर से ब्रावाली वोह की कुछ चीजों पर खुगी बड़ा दी गई बोर रेलो का सामान बनाने के लिए जमयेदारू में टाटा के लोई के कारलाने के ब्रायुक्त को बारी थी, यह सह पर १६२६ से भारतवर्ष में मं हम के कारलाने के ब्रायुक्त की बारी थी, यह सन् १६२६ में ने उस दी गई।

देश की श्रीधोगिक क्लाश्रो की उन्नति की श्रोर भी कुछ प्यान दिया गया। सन् १६२१ में इसके लिए भारत-सरकार का एक श्रलम विभाग रोला गया। प्रान्तों में यह विभाग मित्रियों के हाथ म है। लेकिनत के जोर से सरकार थीड़ा यहुत प्रयत्न इस श्रीर श्रवश्य कर रही है, पर उसके सब से श्रिक प्यान हैं गुँउ के लाम का ही रहता है। साझान्य में चनी तुई थीजों का ही साधान्य के सब देशों में व्यवहार किया जाय इस पत्र चुई थीजों का ही साधान्य के सब देशों में व्यवहार किया जाय इस पत्र चुई थीजों का ही हा इस तरह हैं लिंड का माल भारत के सब्धे मद्रा जा रहा है। इस तरह हैं लिंड का माल भारत के सब्धे मद्रा जा रहा है, जिसका फल यह होता है कि भारतपर्य के कभी कभी महिंगी थीजें गरीदनी पद्रती है, पर हैं लेंड का व्यापार बढ़ता है थीर वहां की वेकारी दूर होती है। महायुद के बाद से हम मम्ब तक भारत की व्यापारिक दशा सुधर नहीं पाई है। प्रधान नेताश्य का मत है कि इसका मुख्य कारण सरकार की खार्थिक नीति है, पर मस्कार का कहना है कि इसका सम्बन्ध प्रधा वर्षा धार्थिक नीति है, पर मस्कार का कहना है कि इसका सम्बन्ध प्रधा वर्षा धार्थिक नीति है, पर मस्कार का कहना है कि इसका सम्बन्ध प्रधा वर्ष धार्थिक नीति है, पर मस्कार का कहना है कि इसका सम्बन्ध प्रस्त

खेती—लाउँ भरविन के भान पर 'रुपि कमीशन' नियुक्त हुआ। सन् १६२६ म इपक्री रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसम इसन पूरा के रुपि- काबेज को विस्तृत बनाकर कृषि-सम्बन्धी क्षेत्र के लिए श्रधिक सुविधाएँ देने की सलाह दी। इसने यह भी बतलाया कि कृषि-विभाग में केवल भारत-धारियों को रखने से काम न चलेगा, विशेषज्ञा के। बाहर से लाजा चाहिए श्रोर किसानों के। खेती की उचित शिवा देने का प्रवश्य करना चाहिए। लगान की श्रधिकता के कार्य बेचार किसान पिसे जाते हैं, इसकी श्रेर कुछ भी ध्यान न दिया गया श्रीर न मालगुझारी के प्रश्न पर ही विचार किया गया। इस कमी-शन की सिक़ारिशों से किसानों की दशा कुछ भी नहीं सुधरी। श्रव बाहर से श्रम्न भी श्राम प्रारम्भ हो। गया है, इसी से खेती की दशा का एता चलता है।

श्रार्थिक पवन्ध-सर्च बहुत बढ जाने के कारण महायुद के बाद कई एक देश्स बढ़ा दिये गये। कई साल तक सरकार की बड़ा घाटा होता रहा श्रीर कुर्ज़ बढता गया। सन् १६२४ में श्रासदनी श्रीर खुर्च का हिसाव बराबर हो गया। सुधारी के समय से प्रान्तों की हर साल एक रक्म भारत-सरकार की देनी पडती थी, जिससे उनके काम मे वडी बाधा पढ़ती थी । भारत-सरकार के वजट में बचत होने पर सर् १६२ = - २६ में यह प्रवन्ध तोड़ दिया गया। र्चादी की कमी होने के कारण युद्ध के समय में एक एक रुपये के नेट चला दिये गये थे। इनसे जनता के। यही श्रसविधा होती थी । बाद में इनका छापना बन्द कर दिया गया। जनता के विरोध करते रहने पर भी सन् १६२३ में नमक-कर फिर बढ़ा दिया गया। खर्चे में कमी करने के लिए सन् १६२२ में लार्ड इचकेप की प्रध्यवता में एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसकी सिकारिशों के अनुसार सेना तथा अन्य विभागों में खर्च कक घटाया गया। परन्त भारतीय नौकरिया में श्रंगरेज युवको की श्रधिक रुचि पेदा करने की दृष्टि से सन् १६२४ में 'ली कमीशन' ने तनस्वाह तथा भत्ता बढ़ा देने की सलाह दी, जिसका फल यह हुआ कि भारत पर एक करोड रपया साल का बोम थार लद गया।

ईस्ट दृष्टियन खार प्रेट दृष्टियन पेनिश्चला रेलवे कम्पनिया के ठेडों की फर्वाच समाप्त होने पर सरकार ने उनका प्रयन्ध खपने हाथ में ले लिया। सन् १६२४ में रेलों का यजट भी खलग कर दिया गया थीर उनका प्रयन्च एक 'रेलवे योर्ड को सींप दिया गया। तार श्रीर डाक के विभागों के भी व्यापारिक दंग पर चलाने का प्रबन्ध किया गया। भारतवर्ष को हर साल एक बड़ी भारी रक्म विलायत भेजनी पढ़ती है, इससे बहुत सा सरकारी सामान एरीदा जाता है श्रीर श्रफ़सरों की वनक्वाहें तथा पेंशमें दी जाती है। इसके श्रीविक्त व्यापार का लेन-देन भी रहता है। इसी लिए पैंड श्रीर रुपये की ठीक दर का बड़ा प्यान रखना पहना है। सम् १६२६-२० में सरकार ने शिक्तिंग है ऐस. रुपये की दिन स्वापार का लेन-देन भी रहता है। इस निर्णय से सरकार के श्रवर्य कुछ बचत हुई, पर बाहर माल भेजने में देश का बड़ा चुक़सान होने लगा। 'पृक्सचेंग' (विनिमम) श्रीर 'कर्ससी' (विका) के सम्बन्ध में सरकार की मनमानी नीति के कारण भारत के करोड़ों रुपये का घाटा उठाना पढ़ता है।

इन दिनों भारत की थार्थिक दशा वड़ी शोचनीय हो रही है। सन् १६२६ तक उस पर विलायती कृत ४ श्ररव से भी अधिक हो गया, जो शादमी पीछे ४२ रक्ष्या पदता है। इसके सूद तथा 'होम चार्जेज़' के नाम से श्रन्य एत्यें के लिए उसे प्रति वर्ष ४० करोड़ रुपया हैंग्लेंड भेजना पदता है। विलायती पूँजी तो भारत में इतनी सभी हुई है कि उसका श्रनुमान करना कठिन है। इन सब रक्षमा के कारण देश ईंग्लेंड के पास नथक सा हो रहा है। जनता पर टेश्सों का इतना बोम्ड लद गया है कि उसको पेट भर खाने तक का टिकाना नहीं है। भारत में श्रादमी पीछे प्रति दिन दो श्राने से श्रविक की श्रामदनी का श्रीसत नहीं है।

शिला—सन् १६१० में 'कलकता यूनिवर्सिटी कमीयत' नियुक्त हुया। दो पर्ण तक देश में अमण करने के याद सन् १६१६ में इसकी रिपोर्ट प्रकाशता हुई । इसने भारतीय शिषा के सभी प्रभा पर विचार किया। इसकी राप धी कर स्क्रां से निक्जनेवालें हर एक विद्यार्थी के लिए विज्वविद्यालयों में पत्रना समयन नहीं है। ऐसी दरा में कालेजों से 'ईटरमीटियेट' के दुने निकालकर रहलों में मिला देने पाहिए धीर उनमें शिषा का ऐसा प्रवन्ध करना पाहिए, निसमें बनसे निकलने पर विद्यार्थियों को जीवन-निवाह में महापता मिल सके। इन 'ईटरमीटियेट कालेजो' का निरीपण एक थोई के

हाथ में रखना चाहिए। विव्यविद्यालयों के सम्बन्ध में कमीशन का कहना या कि उनका मुख्य कर्तच्य "जीवन का हर तरह से उच बनाना" है। दूर दूर के कालेजों का एक विव्यविद्यालय में रखने का फल यह होता है कि उसका काम केवल परीचा लेना रह जाता है। इसलिए उसने सलाह दी कि ऐसे ख़ेटे ख़ेटे विव्यविद्यालय बनाने चाहिएँ, जिनमें विद्यार्थ निवास कर सकें और अव्यापकों के साथ रहका पूरा लाम उठा सकें।

इसी हम पर सन् १६२०-२१ में हाका तथा लखनक में नये विष्य-विद्यालय स्थापित किये गये। 'अलीगढ़ कालेज' मी 'मुसलिम विष्वविद्यालय' धन गया, इसमें मुसलतानों की धार्मिक शिवा का भी प्रथन्य किया गया। आगे चलकर इलाहालाद के विष्यविद्यालय का भी नये दंग पर सगठन किया गया अंतर दिएली, पटना, नागपुर, रगृन, आन्ध्रप्रान्त तथा थामारा में, कहीं नये भीर कहीं पुराने दंग के, विष्यविद्यालय स्थापित किये गये। राजा खवामले चेहि ने १५ लाल रुपया चिवा के लिए दान किया, इसलिए उनके नाम से चिदम्बरम (मदरास) में पुक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया।

सुधारा के समय से प्रान्तां में शिषा-विभाग मिन्नियों के हाथ में था गया। तब से प्रारम्भिक शिषा की श्रोर कुछ विशेष च्यान दिया गया। कई एक ग्रहरों की म्युनीसिविविटयों न इसके मुक्त तथा श्रविवार्य बना दिया, परन्तु धनाभाव के कारण विशेष उद्यति न हो सभी। श्रवुनेभ से यह भी पता लगा कि केवल साहित्य की शिषा से श्रविक लाभ नहीं है। इसलिए सभी श्रेषियों में वैज्ञानिक, श्रीयोगिक, व्यापारिक तथा खेती की शिषा पर जोर दिया जाने लगा। देशी भाषाओं के शिषा का माध्यम बनाने के लिए कुछ प्रयत्न किया गया। श्रभी भारत में शिषा का बड़ा श्रभाव है। सन् १९२१ की मनुष्यमण्याना से पता लगता है कि बिटिया भारत में हजार मदें पीछे केवल १२ श्रीरसें पढ़ी लिली हैं। श्रंगरेज़ी पढ़े हुए लोगों की संख्या तो नाममात्र के लिए हैं। देश की श्रविचता दूर करन के लिए सरकार से २० करीई इस्पार साल भी खर्च नहीं किया जाता, पर बेकार

समाज-सुधार-शिका के साथ साथ जनता का प्यान धीरे धीरे समाज-सुधार की श्रोर श्राकर्षित होने लगा । ब्रह्मसमाज तथा श्रार्थसमाज पहले ही से इस जोर काम कर रहे थे। कुछ वर्षी से कांग्रेस के साथ 'समाज-सुधार सम्मेलन' भी हाने लगे। श्रसहबाग के समय से श्रष्ट्रतोद्धार श्रीर मादक वस्तुओं के बहिष्कार पर अधिक ज़ोर दिया जाने लगा। 'हिन्द महा-सभा' ने भी समाज-सवार की श्रपनाया। सती-प्रथा बन्द करने के बाद से धार्मिक उदासीनता की नीति का सहारा लेकर सरकार इन मामलो मे चुप रही । परन्तु सुधारों के समय से जनता के प्रतिनिधियो ने उसकी इस मोनता को थोड़ा-बहुत मंग किया। सन् १६२४ में 'सहवासवय' १२ वर्ष से बढा कर १३ वप कर दिया गया। इसे और बढ़ाने के लिए प्रयत हो रहा है। सन् १६२६ में 'वालविवाह-निपेध कानून' पास किया गया। इसके श्रनुसार श्रप्रैल सन् १६३० के बाद से १४ वर्ष से कम की लड़की श्रीर १८ वर से कम के लड़के का विवाह प्रपराध बना दिया गया। सभी धर्मी में मादक वस्तुत्रों का निपेध है, पर तब भी सरकार का ध्यान इस श्रोर नहीं जा रहा है। इनके व्यवसाय से सरकार की यड़ी श्रामदनी होती है, जिसकी छोड़न के लिए वह तेयार नहीं है। पिछले ७० वर्षों में केवल शराब से सरकारी श्रामदनी १ करे।इ से २४ करे।इ रुपये पहुँच गई। शराव पीने का व्यसन कितना बढ़ गया, इसी से जान पढ़ रहा है।

साइमन कर्माशन—सुधार-कानून में प्रति दसवें वर्ष शासन-व्यवस्था की जांच करने का नियम रस्ता गया था। सन् १६२१ ही में असेम्ब्रली ने अवधि समाप्त होन के पहले ही जांच कराने का प्रस्ताव पास किया था। सुधीमेंन कमेटी के तीन मेम्ब्रों ने भी यही सलाह दी थी। 'लिवरल फुंडरेशन' भी बसास यही कह रहा था। परन्तु इस बात की कुछ भी सुनवाई नहीं की गई। सन् १६२० में आप ही आप क्सीशन नियुक्त करन की घोषणा कर दी गई। सन् १६३० के पहले ही जांच कराने का कारण यह बतलाया गया कि जिसमें सबको सरकार के भावों का पता लगा जाय थीर सन्देह दूर होकर सान्ति स्थापित हो जाय। इसमे पार्लामंट के जिबरल ( उदार ) दल से एक, जेबर ( मज़दूर ) से दो और कंज़बेंदिय ( खजुदार ) दल से चार सेम्बर जिये गये। जिबरल दल के प्रसिद्ध वैरिस्टर सर जान साइमन इसके धण्यस बनाये गये।

इस कमीरान में एक भी भारतवासी न रखा गया। इसके कई एक कारया वतलाये नाये। कहा गया कि भारतवार्ष के शासन का प्रधिकार पालांमेट के है, इसलिए पालांमेट के सेम्बर ही बसके शासनसम्बन्धी प्रभों का टीक टीक विचार कर सकते हैं और वन्हों की राय पालांमेट के भी प्रधिक कारति होता। इसके प्रतिरक्ति भारतवार्ष में जातियत कार दे के, किस किस लाति के नेता कमीरान के मेम्बर बनाये जायँ, इसका नियंग करना वड़ा किटन है। कमीरान के मेम्बर बनाये जायँ, इसका नियंग करना वड़ा किटन है। कमीरान के मेम्बरों की संख्या प्रधिक बढ़ाना टीक नहीं है। इस सम्बन्ध में निव्यंच विचार की भी बढ़ी धायरयकता है, जिसकी भारतीय नेताओं से, जो सावनंतिक प्राम्दोखन में भाग से रहे हैं, प्राचा करना वर्ध है। हिन्दुस्तानियों के सत्तोप के लिए यह निरिचत किया गया कि भारतीय नया प्राम्तीय कांसिकों की कमेटियां बना दी जायँ, जो जांच करने में कमीरान की सहायता करें।

सारे देश ने इसके अपना घोर जपमान समझा। काग्रेस तो पहले ही से पालाँमेंट के अधिकार को स्वीकार न करती थी। वसका मत है कि आसनिर्माय' के सिद्धानत के अनुसार भारतवर्ष के भाग्य का निर्माय भारतवासियों के हाथ में ही होना चाहिए। लिवरल दलवाले भी कमीशन में एक भी हिन्दुस्तानी न रखना सहन न कर सके थोर सबने मिलकर इस कमीशन का वहिल्कार करता निश्चित किया। ता० दे एउनसी सन् १६२० के, जिस दिन इस कमीशन ने भारत-भूमि पर पैर रखा, देशभर में हड्वाल मनाई गई। ब्रेजि-स्ब्रेटिव असेम्बली थोर मदरास, मज्यान्त तथा युक्तवान्त की कीसिलों ने कमीशन पर अपना खिल्कास प्रकट किया। वसकी सहायता करने के लिए जो भारतीय तथा आत्तीय कमेंटियाँ बनाई गई, उनके जुनाव में जनता के अधिकाश प्रतिनिधियों ने कोई साग नहीं लिया। पहली जींच से वाद नवस्वर में यह कमीशन पर स्वात करने के हैं

ताल मनाई गई श्रीर इसका बहिष्कार किया गया। काले कड़ों के जलूस श्रीर "लाट आयो" की ध्वनि से सर्वत्र इसका स्वागत किया गया। कई जगह ऐसे जलूसों पर पुलिस के डंडे चले। लाहीर में लाला लाजपतराय को चोट श्वाई। इसके एक ही महीने बाद, सम्मवतः इसी चाट के कारण, उनका देहान्त हो गया। उनका सारा जीवन देश की सेवा में व्यतीत हुट्या था।

उनकी स्थापित की हुई 'सर्वेट्स ग्राफ़ दि पीपुल सोसायटी' ( जोक-सेवक समिति ) हे, जो श्राष्ट्रतोद्धार के जिए यहा काम कर रही हैं।

सर्वदल सम्मेलान—
सन् १६२० से कांग्रेस का ध्येय
'स्वराज्य' था। इसमें "विद्
सम्भव हो तो निद्धित साम्राज्य
के श्वन्तर्गत नहीं तो दसके
श्वाहर" दोनों भाव या जाते
थे। परन्तु श्वसहयोग के समय
से ही एक दल के। यह भासित
हो रहा था कि साम्राज्य में
रहक सारत का हित नहीं है
इसी लिए वह पूर्ण स्वतंत्रना
पर और दे रहा था। साइमन



लाला लाजपतसय

कमीरान की नियुक्ति से रुष्ट होकर सन् 18२० में कमिस ने प्येथ में विना कुछ परिवर्तन किये हुए 'पूर्व स्वतंत्रता' को घपना प्रन्तिम बहेरय मान लिया, पर साथ ही साथ स्वराज्य की परिभाषा पर विचार करने के लिए देश के प्रधान राजनैतिक दलों की एक कमेटी यनाना निरिचत किया। धी पहित मोतीलाल नेहरू की प्रथमपता में इस क्सेटी ने कई महीनों तक जटिल राजनैतिक विषयों पर विचार किया। सन् १६२ में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जो 'नहरू रिपोर्ट' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

इसने स्वराज्य का वर्ष 'धौपनिवेशिक स्वराज्य' मान विया धौर निश्चित किया कि भारतसचिव का पद थार इंडिया कोंसिल ताड़ दी जाय। भारत का शासन सम्राट तथा एक भारतीय पार्लीमेंट के हाथ में रहे । पार्लीमेंट में 'हाउस ग्राॅफ् रिप्रेज़ेंटेटिब्ज़' ( प्रतिनिधि-सभा ) ग्रीर 'सिनेट' (राज्य-परिपद्) दे। संस्थाएँ हो। सम्राट् के प्रतिनिधि की हैसियत से गवर्नर-जनरल एक मणि-भंडल की सलाह से शासन करें। यह मंत्रि मडल पार्लामेट के प्रति जिम्मे-दार हो । भाषात्रों के अनुसार देश का विभाग प्रान्तों में किया जाय । इन प्रक्तों में भी उत्तरदायी सासन हो। प्रान्तीय कोंसिलों में प्रति लाय जन-संख्या पीछे एक मेस्बर रहे। सम्पूर्ण यालिग जनता को प्रतिनिधि चनने का श्रधिकार दिया जाय । साम्प्रदायिक निर्वाचन उठा दिया जाय, परन्तु जन-संख्या के श्रनुसार केवल मुसलमान मेम्बरों की सख्या दस वर्ष तक निश्चित रहे । इनके ग्रतिरिक्त भी मुसलमानों की प्रतिनिधि वनने का ग्रधिकार हो। पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में थोड़ी सख्या होने के कारण हिन्दकों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही प्रबन्ध किया जाय। पजाय तथा बगाल में, जहाँ मुसलमानों की संख्या श्रधिक है, उनके मेम्बरों की संख्या निश्चित न रखी जाय। 'सुप्रीमः कोर्ट' के नाम से देश भर के लिए एक सबसे यड़ी चदालत स्थापित की जाय। देशी राज्यों के साथ जिल तरह इन दिनों भारत-सरकार का सम्बन्ध हे, बैसा ही इस शासन-व्यवस्था में भी रहे।

इस योजना से कुछ मुसलमान तथा सिल सन्दुष्ट नहीं हुए। मुसलमानों का कहना था कि भारतीय पालांमेंट में उनके तिहाई प्रतिनिधि रहने चाहिएँ। इसके खातिरेक ने अपने प्रतिनिधियों को अलग जुनने का अधिकार भी न ज़ोद्ना चाहते थे। सिखो का कहना या कि यदि मुसलमान मेम्परों की संख्या निश्चित रनी नई है, तो पांजाब में उनके मेम्परों की संख्या भी निश्चत रहनी चाहिए। दिसम्बर सन् १२२म में कांग्रेस के अवसर पर क्लकका में नेहरू- योजना पर विचार करने के लिए देश की राजनैतिक, साम्प्रदायिक, सामा-जिक, श्रीद्योगिक तथा अन्य मुख्य मुख्य सस्थाओं के प्रतिनिधियों का 'सर्वेदल-सम्मेलन' किया गया। परन्तु इसमें भी मुसलमानों के साथ समम्मेता न हो सका। गान्थोजी के बहुत जोर देने पर कांग्रेस ने यह निश्चित किया कि यदि साल भर में 'नेहरू थे।जना' के अनुसार औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाय तथ तो वह स्वीकार किया जाय पर यदि ऐसा न हो तो फिर से असहयोग प्रारम्भ किया जाय।

देशी राज्य — भारत की ७ लाख वर्गमील भूमि इस समय भी देशी नरेशों के अधीन है। इसमें १०० वडे ओर ४४० छोटे छोटे राज्य है, जिनकी आबादी ७ करोड़ है। कई एक राज्यों में इधर बहुत कुछ उबति हुई है। इनमें मैसूर, त्रावखकोर ओर बडोदा मुख्य है। इनमें मिस्न के प्रचार तथा कलाओं की उबति की और विशेष ध्यान दिया जाता है और शासन में मान कि प्रतिविधियों को भी कुछ माग दिया गया है। बडोदा में मारिमिक शिचा अनिवार्य थेरा मुझ्त है। राजपुताने में बीकानेर मी अच्छी उन्नति कर रहा है। परन्तु अधिकाश राज्यों में इस समय भी मनमानी शासन-स्थवस्था चल रही है। परान के प्रति राजाओं का जिम्मेदार न होना इसका मुख्य कारख है। यहारी आक्रमण तथा भीतरी विद्रोह के भय से पहले राजाओं को प्रजा का वरावर प्यान रखना पड़ता था, परन्तु अब दोनों से रचा करने के लिए क्रिट्रा सेना में मान इही। इसका परिखान यह होता है कि यहतों को अपनी जिम्मेदारी का कुछ भी प्यान नहीं रहता है।

चटल्तर क्रमेटी—पिछले १० वर्षों में कई कारणों से भारत-सरकार को १= राज्यों में इस्तवेष करना पद्दा। इनमें नाभा, इन्दीर तथा भरतपुर के राजाया से शासनाधिकार ले लिये गये। निजाम से भी बढ़ी लिखा-पढ़ी हुई, निसमें खाई रीडिंग ने स्थष्ट कह दिया कि भारत में बिटिय याधियल पूर्यों रूप से हैं। इसके साथ किपी राज्य की यदारी नहीं हो सकवी। इस पर देशो राज्या के साथ भारत-सरकार का क्या सन्धन्य हे श्रोर सन्धियों तथ मीने को गुलत बतलाया। श्रकालियों की तरह बारडोली के किसानों ने भी यह दिराला दिया कि यदि पूर्ण रूप से संगठन किया जाय ते। व्यावहारिक दृष्टि से भी सलाग्रह से सफलता प्राप्त करना श्रसम्भव नहीं है।

पृटिलास सेप्टी चिल्— घोलरोविक शासन से रूस का कायापबर ही हो गया। इसका प्रभाव थन्य देशों पर भी पढ़ने लगा। साम्प्रदायिक सताड़े और सामाजिक तथा आर्थिक असमानता देश के सुवकों को खटकने लगी श्रीर उसे नष्ट करने के लिए 'युवक-संब' खायित होने तगे। इन सव आन्दोलनों में सरकार के रूस के कम्युनिस्ट ( वर्षवादी) लोगों का हाथ आन्दोलनों में सरकार के रूस के कम्युनिस्ट ( वर्षवादी) लोगों का हाथ आन्दोलनों में सरकार के खुवकों की प्रशृत्ति में बदल रही थी, सरकार की बसक्तता से कुछ अवकों की प्रशृत्ति में बदल रही थी, सरकार की इसन्तनतीति से वे और भी उत्तेजित हो गये। लाहोर में दिनधाड़े पुलिस कमिशनर सांडस की हत्या की गई। अन्य कई खानों में भी पुलिस के पड़्यों का पता चला। सन् १३२६ में सरकार ने 'विव्वक सेप्टी विव' ( जनता-एक कान्न) पेश किया। इसका आश्राय यह था कि वहि सिद्दी विदेशी पर भारत-सरकार के वह सन्देह हो कि वह वर्षावादी सिद्धान्त फैला रहा है, तो वह बिना किसी सुक्दमा के निवासित कर दिया लाव। असंस्वती ने इसकी राष्ट्रीय आन्देशलन पर आक्रमण समस्कर नामंत्र कर दिया।

इतने ही में सरकार ने मज़दूर तथा किसान आन्दोलन के कुछ नेताओं और तीन ओगरेज़ों पर मेरठ में एक मुक्दमा चला दिया कि ये लोग रूस के 'कम्युनिस्ट' दल की सहायता से भारत में सम्राट के विरुद्ध पह यंत्र रच रहे हैं। इसी के बाद सन् १६२६ में 'पिटलक सेफ्टी बिल' फिर पेश किया गया। इस पर ससेम्बली के अध्यक्त भी पटेल ने कहा कि इस विल का चहुत उन्धं सम्बन्ध मेरठ के मानले से हैं, जो अदालत के विषयाशाधीन है। पूरी दशा में इस विल पर पूरी बहस नहीं हो सकती, इसलिए इसका पेश करना टीक नहीं है। अध्यन पटेल की इस व्यवस्था से सरकार बड़े चक्डर में पड़ गई। इस पर बाहतसाय ने अपनी विशेष आहा हारा उस कानून को ६ महीन के लिए जारी कर दिया। अपने भाषण में वन्होंने अध्यन को ध्वस्यस्था की आलोचना

की ग्रीर यह प्रकट किया कि शीध ही ऐसे नियम बनाये जायँगे, जिनसे ग्रध्यच को ऐसे कार्यों में बाधा डालने का श्रधिकार न रहे। जिस दिन श्री पटेल श्रपनी न्यवस्था देनेवाजे थे, उसी दिन श्रसेन्वज्ञी में एक बम फेंका गया. जिससे बड़ी सनसनी मच गई। उधर लाहे।र में कई लोगों पर सरकार के विरुद पड्यंत्र रचने का मुक्दमा चल रहा था। जैल में व्यवहार ठीक न होने के कारण श्रभियुक्तों ने श्रनशन प्रारम्भ कर दिया । इनमें ६३ दिन बाद यतीन्द्र-नाथ दास की मृत्यु हो गई। इसी तरह वर्मा में भी पुंगी विजय की मृत्य है। गई। इसका फल यह हुआ कि जेलों में श्रीभयुक्तों के प्रति व्यवहार की ग्रीर जनता तथा सरकार का ध्यान आकर्षित हो गया और उसमे कुछ सधार किया गया।

श्रीपिनवेशिक स्वराज्य-सन् १६२६ में इँग्लैंड का शासन फिर मज़दर दल के हाथ में था गया और श्री वैजवड वेन भारतसचिव के पद पर

नियुक्त किये गये । पहली मज़दूर सरकार का भारत के साथ श्रनुदार व्यवहार श्रीर साइमन कमीशन की नियुक्ति में मज़दूर दल के सहये।ग के कारण भारतचासियों की नई मजदर सरकार से कोई श्राशा न थी। साइ-मन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार, नेहरू योजना के सम्बन्ध में देश के मुख्य राज-नैतिक दलों की एकता श्रीर स्वतंत्रता के श्रान्दोलन के। बढ़ता हुश्रा देखकर बाइसराय लार्ड भ्रश्विन की र्थार्खे खुल गई । मज़दूर सरकार से परामर्श करने के लिए वे इँग्लेंड गये। वहाँ में लीटकर ताः



वेजब्द येन

सन् १६२६ के। उन्होंने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की। इसमें कहा गया कि

सन् १६१७ की मिझप्ति में 'उत्तरदायी शासन' देने के लिए वचन दिया गया या, उसका धर्ष 'श्रोपनिवेशिक स्वराज्य' हे। देशी राज्यों का प्रश्न भारतीय शासन-व्यवस्था से बिलकुल धला नहीं हे। इसलिए सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था पर विचार करने के लिए सरकार, ग्रिटिश भारत थीर देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन शीध ही ल-इन में किया जाया।।

इस पर देश के मुख्य मुख्य नेताओं ने दिल्ली से एक वन्तव्य प्रकाशित किया। इसमें कहा गया कि सम्मेलन (राउड टेवल कान्क्ररेंस) की सफ-लता के लिए यह नितान्त प्रावस्थक है कि सासन में उदार नीति से काम लिया जाय थीर राजनैतिक केदी छोड़ दिये जायें। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि थीपनिवेशिक स्वराज्य की खाधार मानकर ही सम्मेलन में रासन-प्यवस्था पर विचार किया जाय। परन्तु इसके बाद पालीमेंट में महस्ताय की विज्ञित के सम्बन्ध में जी बहस हुई, उससे कांग्रेस के नेताओं की विटिश सरकार की नीति पर सम्बेड होने लगा।

पूर्ण स्तर्जय—दिसम्बर सन् १६२६ में लाहोर में कांग्रेस का वा महस्वपूर्ण श्रीवियान हुआ। इसके कुछ दिन पहले ही दिख्ली के निकट वाइसराय की ट्रेन के नीचे बम रखकर उनके प्राण्य लेने का प्रयन्त किया गया। परन्तु सीभाग्यज्ञ किसी के चीट नहीं श्रार्थ। इस तरह श्रार्थ साता। परन्तु सीभाग्यज्ञ किसी के चीट नहीं श्रार्थ! इस तरह श्रार्थ साता हो सात कहा नह गई। कांग्रेस ने इस पर खेद प्रकट किया श्रीर वाइस्पाय के प्रति सहातुभूति दिखलाई। यत कलकता कांग्रेस के निर्णय के श्रत्र सार इसने निश्चित किया कि 'पूर्ण स्वराज्य' कांग्रेस का प्रयेप है, जिसकी प्राप्त करने के लिए सप्यायह प्रारम्भ करना चाहिए। कब श्रीर किस स्वाप्त करने के लिए सप्यायह प्रारम्भ करना चाहिए। कब श्रीर किस स्वाप्त करने के लिए सप्यायह मारम्भ करना चाहिए। कब श्रीर किस स्वाप्त स्वाप्त है जिस के में सलाग्रह किया जाय इसके निर्णय का श्रीप्तकार श्रीर साम यह भी मिश्रित किया गया कि केरिलों के बहिष्कार से असहयोग फिर से प्रारम्भ किया जाय। श्रन्य दलों के सात्र कांग्रेस के जो एकता हो रही यो वह इस निर्णय से नए हो गई। जिवरलों ने का-करेंस के प्रसाव के सीकार कर लिया श्रार हसकी तेवारी के लिए किस से क्र सेन्स कराम निश्चित किया झारी हमारी तेवारी के लिए किस से क्र सेन्स क्र सम्बेलन करना निश्चित

किया । उनका कहना है कि वाइसराय, भारतसचिव तथा मज़्दूर सरकार की किताइयों का प्यान रस्ते हुए उन पर विश्वास करके कान्क्रेंस में शरीक होना चाहिए । पहले से रातें रसना टीक नहीं है । लाक्षर कांग्रेस के शादेशानुसार ता० २६ जनवरी सन् १६३० का देश भर में 'पूर्ण स्वराज्य-दिवम' मनावा गया। इस दिन प्रायः सभी नाम समें सभाएं की गई', जिनमें एक प्रस्ताव पास किया गया। इसमें कहा गया कि 'भारत की श्रीरेज़ सरकार ने हिन्दुस्तानियों के न केवल उनकी स्वाधीनता से बंचित कर दिया है बिक्क वह जनता के श्रीरेण के श्राधार पर ही बनी है श्रीर उसने हिन्दुस्तान को श्राधिक, राजनैतिक, सास्कृतिक तथा श्राधारिक रिव से नष्ट-अप कर दिया है । इसलिए हिन्दुस्तान को श्रवश्य श्रिरेश स्वन्य दिया समस्य लावश्य प्राप्त समस्य वाविष्ठ ।'' इसके श्रन्त में विश्वास दिलाया गया कि ''यदि इस जिट्य सरकार से सहयोग करना छोड़ दें श्रीर वरोजना का काश्य वरियत है ।''

# परिच्छेद १८

## कला श्रीर माहित्य

ललित कलाएँ ---भारत की मुख्य उपयोगी कलाओं का जिस तरह नाश हुन्ना, दिखलाया जा चुका है। ब्रिटिश सरकार की उदासीनता के कारण इस काल में ललित कलाओं की भी श्रवनित हो गई। सुगल बादशाहों की संरचकता में इन कलाओं की बड़ी उल्लित हुई थी। उनके पतन होने के थोड़े ही वर्षी' बाद देश में बिटिश सरकार का चाधियस्य हुआ, जिसने इनकी श्रीर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ऐसी दशा में इन कलाग्रों ने देशी राज्यों में घाश्रय लिया, परन्तु राजायों का यूरोप जाना-याना प्रारम्भ हो जाने पर इनकी प्रायः वहाँ से भी हटना पड़ा । सस्ती थीर तड़क-भड़कवाली विलायती चीज़ों के भुलावे में जनता भी पढ़ गई। इस तरह भारतीय बितत कखात्रों के नष्ट होने की नीयत श्रा गई। परन्तु इतने ही में राष्ट्रीयता की जागृति श्रारम्भ हुई, जिसने इन कलाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। भारत का शासन जब से ब्रिटिश राजायों के प्रधीन हुया, तब से सरकार ने भी इस योर कुछ ध्यान दिया। कलकत्ता, वम्बई, मदरास तथा लाहेार में 'ग्राटै म स्कूल' (कलाविवालय) स्थापित किये गये । परन्तु इनमें बहुत दिनों तक भारतीय कलाओं के पुनरु-द्धार का कोई प्रयल नहीं किया गया । सरकारी प्रदर्शनियों में विलायती चोज़ों की ही भरमार होती रही। श्रभी हाल तक विश्वविद्यालयों की पढ़ाई में कलाओं के। के। ई स्थान न था । जनता की इस ग्रोर प्रवृत्ति देखकर सरकार के। भी कुछ न कुछ करना पड़ता है, परन्तु श्रधिकांश विदेशी श्रफ़सर न भारतीय खिलत कलाओं के सबसे भावों के। सम्मतने हैं और न उनकी उन्नति के लिए कोई प्रयत्न ही करते हैं । इस तरह ये कलाएँ सरकारी संरचकता से, जे। उनकी र प्रति के जिए नितान्त आवश्यक है. बास्तव में वंचित ही हैं।

स्थापत्य-सुन्दर इमारतें बनाने की कला बड़े महत्त्व की है। इसमें कई एक सुख्य उपयोगी तथा ललित कलात्रों का समावेश हो जाता है। भारत की यह कला किसी समय बड़ो उन्नत श्रवस्था में थी। प्राचीन तथा सुगल काल की सुन्दर इमारतों की देखकर श्रव भी लोग दंग रह जाते हैं। परन्त बिटिश काल में इसका भी हास है। गया। पहले-पहल जो श्रॅगरेज़ श्राये थे वे हिन्दुस्तानी ढंग की इमारतों में ही रहते थे। सूरत में उस समय के यने हुए ग्रँगरेज़ों के मक्यरे विलकुल मुसलमानी ढंग के हैं। परन्त जब थँगरेज़ों ने मदरास, कलकत्ता तथा बम्बई की बसाया, तब इनमें हँग्लेंड के तत्कालीन प्रचलित भट्टे ढंग की इमारतों का ब्रनुकरण किया गया। कम्पनी के व्यापारियों के। तब इसका कुछ भी ध्यान न घा कि त्रागे चलकर देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा । विटिश ग्राधिपत्य के साथ साथ जब इन नगरों का राजनैतिक सहत्त्व वढ गया, तय जनता तथा राजा-महाराजाओं की इक्रि में यहाँ की इमारतें धादशें बन गईं श्रीर इन्हों की नक्ल होने लगी। सबसे पहले मुर्शिदाबाद तथा लखनऊ के नवाबों ने इस उंग की इमारतें वनवाना प्रारम्भ किया । पेसी इमारतो में रहना आधुनिक सभ्यता का चिद्ध समका जाने लगा श्रीर जगह जगह इनका प्रचार हो गया। 'सुहकसा तामीरात' (पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ) खोलकर सरकार ने सार्वजनिक इमारतों का देका अपने हाथ में ले लिया। यह विभाग धाँगरेज़ इंजीनियरो को सींपा गया. जिन्हें भारतीय स्थापत्य का कुछ भी ज्ञान न था। इंजी-नियरिंग के कालेजों से भी इस भारतीय कला की पढ़ाई के लिए कोई प्रयून्ध न किया गया। उस समय के इंजीनियर भारत में भी कोई ऐसी कला है इसके। मानने के किए तैयार न थे। इस विभाग ने देशी स्थापत्य की परम्परा का बिना कुछ प्यान किये हुए इमारते बना डालीं। क्लकता थार स स्कूल के मृतपूर्व थध्यन हैवेल के शन्दों में इसके बनावे हुए काक्षेत्र सिपाहियां की वंरेक से जान पढते हैं।<sup>1</sup>

१ १वेल, पसेच जान शब्यन आर्ट, श्वरटी पेड पज्केशन।

इधर यहुत धन फूँढकर कलकत्ता में 'विक्टोरिया मेमेारियल हाल' ( विक्टोरिया स्मारक भपन ) बनाया गया है। लार्ड कर्जन इसकी सुन्दरता



#### विक्टोरिया मेमे।रियल हाल

म 'ताज' के सदरा यनवाना चाहता था, परन्तु उसके साथ तुलना मं यह तुष्किं जान पड़ता है। जिस समय दिल्ली को फिर से राजधानी बनाने की घोषणा की गाँद, तब सबको वह धाया हुई कि इसकी नहें इमारतों के बनाने में हिन्दुस्तानों मिसियों को धायनी कारीगरी दिख्लान का धवसर दिया जायना। परन्तु इनका निर्माध मी धाँगरेज इजीनियरों को सोंपा गया। इनके बनान में १४ करोड से धायक रूपया मूँ का गया, पर तब भी सुगल काल की इमारतों के सामने ये मंदी जान पडती हैं। उत्तर्य तब भी सुगल काल की हमारतों के सामने ये मंदी जान पडती हैं। उत्तर्य तेमस किलस की राथ में इनके बनाने मंतिविकता तथा करवानों से ताम ही नहीं लिया गया है। से सेने हियेट के दफ्तर और कीसिक्षभवन "केदबाने" से जान पड़ते हैं। ये इमारतें धायकरर 'इटालियन टग' की बनाई गई हैं। कहीं कहीं कहीं जाली,

छुण्जा तथा छतरी देकर इनमे हिन्दुस्तानीपन लाने का प्रयत्न किया गया है। वाइसराय के भवन में, जो छभी बनकर तैयार हुझा है, इस ध्रार कुछ विशेष प्यान दिया गया है।

फर्ग्युसन के शब्दों में भारत से यह कला ग्रव भी जीवित है। उसका कइना है कि मेने स्थापत्य के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में जो कुछ हिन्दुस्तानी मिखिया से सीया, उसका मुक्ते उस विषय की सब कितावें पढ़ जाने पर भी पता न चला था। बनारस के घाट, मधुरा के मन्दिर, जयपुर नगर तथा बहत से रजवाड़ों की कई एक इमारतें बिटिशकाल ही की बनी हुई है, जिनमें हिन्दुस्तानी मिश्चियों की कारीगरी का नमूना दिखलाई देता है। इस समय भी कहीं कहीं एक आध इमारत इस दंग की वन जाती है। मजबूती मे इनका मुकाबला करना सहज नहीं है। परन्तु सरकार, राजा, रईसाे तथा श्रिधकाश जनता की उदासीनता के कारण यह कला धीरे धीरे नष्ट हो रही है। प्रायः कहा जाता हे कि यह श्राधुनिक श्रावश्यकतात्रों के उपयुक्त नहीं है। इस सम्बन्ध मे यह ध्यान रखना श्रावश्यक हे कि विदेशी कला के सिद्धान्तों की श्रपने ढग पर से श्राने का हिन्दुस्तानियों में सदा से एक बड़ा गुल रहा है। श्राज्ञकल इमारत का लाका लींचनेवाले त्रीर उसके बनानेवाले भिन्न भिन्न होते हैं। परन्तु मध्यकालीन यूरोप की तरह भारत में ये दोनो काम मिखी के ही हाथ में रहते थे। इस तरह हैवेल की राय में उसकी इमारतों के बनाने में त्रपने भावों की प्रकट करने का श्रवसर मिलता था। परस्त श्रव वह सुन्दर इमारतों की कल्पना करने के श्रयोग्य समस्ता जाता है श्रीर उसे केवल दूसरों के खींचे हुए नकुशों के ढंग की इमारतें बनाने का काम दिया जाता है, जिनमें उसे अपनी कल्पना-शक्ति के दिखलाने का कोई श्रवसर प्राप्त नहीं होता।

चित्रकारी — सम्रहवीं ग्रताब्दी में चित्रकारी के दो सुख्य हम थे, जो 'सुगृत कृत्नम' श्रीर 'राजपुत या हिन्दू कृत्नम' के नाम से प्रसिद्ध है। 'सुगृत कृत्नम' की उत्पत्ति श्रकवर के समय में हुई थी। इसमें प्रसिद्ध व्यक्तियों के होटे होटे चित्र, दरबार तथा शिकार के दश्य चोर कृत्व-पत्ते तथा पशु-पिष्यों की श्रोर विशेष प्यान दिया जाता था। जहाँ तक सम्भव हो हमरी पूरी नक्ल करने का प्रयक्ष किया जाता था। इस सरह इस क्लाम का मुख्य लच्च ('स्वाभाविकता' था। मुग्ज साम्राज्य का पतन होने पर दिस्ती के बहुत से चित्रकार लखनक चले गये। इन्ह लोग विहार तथा यगाल में भी धाबाद हो गये। बहुत से धगरेज इन चित्रकारों से प्रपन ढांग की तसवीरे वनवाने लगे, जिसका फल यह हुआ कि इन पर पाधाव्य चित्रकारी वनवाने लगे, जिसका फल यह सुआ के इन पर पाधाव्य चित्रकारी का प्रभाव पढ़ने लगा। इस समय के बने हुए लखनक के प्राय सभी चित्र इसी मिश्रित उस के हैं। बसाल और खबध की नवावियों के धन्त के साथ इस कला का भी लोग हो गया।

सुगृत कृतम के साथ साथ उत्तरी भारत के हिन्दू राज्यों में पूक दूसरी ही चित्रकला की उन्नति हो रही थी। इसका यहत कुछ सम्बन्ध भारत की



सुदामा की कुटी ( राजपूत कलम )

प्राचीन चित्रकला से था । इसमें पोराखिक तथा जनसाधारख के जीवन के देख दिखलाने का बदा प्रयक्ष किया जाता था । इसका मुख्य केन्द्र जयपुर या। यह 'राजस्थानी' या 'राजपुत क्लम' के नाम से प्रसिद्ध हैं 1 मुग्ल दरयारें में भी इन चित्रों की माग थी, इसिल्य बहुत से चित्रकार दिखली, आगरा तथा लाहोर में आवाद हो गये थे। मुग्लो का पतन होने पर इनके प्रजाब की ख़ेटी ख़ोटी पहाची राज्यों में आश्रय मिला। इनमें कांगड़ा इस चित्रकत को ख़ेटी ख़ोटी पहाची राज्यों में आश्रय मिला। इनमें कांगड़ा इस चित्रकता का मुख्य केन्द्र हुआ। इस तरह 'कांगड़ा' या 'पहाझी क्लम' का प्रचार हुआ। राजा सतारचन्द्र के समय में इसकी बड़ी उबति हुई। टिहरी (गड़वाल) तथा ख़ेंदेलखड़ के राज्यों में भी इसका प्रचार हुआ। गड़वाली चित्रकारों में भोलाराम, माणक् श्रीर चेतु का बड़ा नाम है। पहाझी चित्रकारों में भोलाराम, माणक् श्रीर चेतु का बड़ा नाम है। पहाझी चित्रकारों में भोलाराम, माणक् श्रीर चेतु का वड़ा नाम है। पहाझी चित्रकार राजाओं के झीटे छोटे चित्र भी वड़े सुन्दर वनाने लगी। महाराजा राजाविदी में भारत के कई शहरों में उनकी मांग होने लगी। महाराजा राजाविदी है दरवार में भी कई पूक पहाझी चित्रकार रहते थे। इनमें कपूरिसंह बड़ा प्रसिद्ध था। पजाव पर अगरेजों का श्रीफार हो जाने से इन लोगों का भी आश्रय जाता रहा। सन् १९०५ के भीपण भूकम्प ने तें। किंगी हो भी सारत बें वचे ख़ेची चित्रकारों का श्रन्त ही कर दिया।

द्विण में हेदराबाद मुसल्सान चित्रकारे का केन्द्र था। तंजार ओर मेसूर में हिन्दू चित्रकारे की प्राध्य मिलता था। प्रकारहर्वी शताब्दी के धन्त में उत्तरी भारत के कई एक चित्रकार तजार के राजा सरकोजी के दर-बार में पहुँच गये थे। तजार के अन्तिम राजा शिवाजी के समय (१८३३-४६) में इन चित्रकारे के १८ वराने थे। ये लोगा हाथीर्द्राल और लक्ष्डी पर भी काम करते थे। इनके चनाये हुए राजाओं के पूरे कुद के तेलचित्र तंजार के दुरबार-भवन में इस समय भी देखने की मिलते है। मेसूर में राजा कुरुणराज बादवार के समय में इस कक्षा की शक्की उन्नति

१ डाक्टर आनन्दकुनार स्वामी ने इसको 'राजपूत कलम' का नाम दिया है, परन्तु आ नानालाल चमनलाल भेदता की राय में इसको 'हिन्दू कलम' कहना ठीक है , स्टडान इन राडियन पेंटिंग, ए० ५।

हुईं। सन् १म६म के बाद से वहाँ भी इसका खोप हो गया। १ लन्दन के 'बिटिश म्युज़ियम' खार बेस्टन में भारत के पाचीन चित्रों के मबसे बड़े संग्रह हैं। भारत में भी इसके संग्रह करने की खोर कुछ ध्यान विया जा रहा हैं।

वंगाल में श्री श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर तथा उनके कुछ साथिये की श्रप्यवता में इस कला के प्राचीन सिद्धान्तों के। फिर से काम में लाने का प्रयत्न हो रहा है। इनकी राज में भारत की इस कला पर पाश्चान्त्र प्रभाव पड़ना ठीक नहीं है। इसके प्रतिकृत कुछ खोगों का मत है कि विदेशी चित्रकारी के सिद्धान्तों को भी श्रपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी दृष्टि से कहे एक चित्रकार विलायती तेल तथा जलचित्रों की श्रोर विशेष प्यान है रहे हैं।

संगीत—सुहम्मद्रशाह ( १७१६ ) अन्तिम सुगृत वाद्रशाह था, जिसके दरवार में गयैयों का मान होता था। आदरंग श्रीर सादरंग की वीचा प्रसिद्ध थी। इन्हीं दिनों गोरी ने हिन्दुस्तानी गाने में 'टप्पे' का वट्टा प्रचार किया। सुगृत साम्राज्य का पतन होने पर यह कला भी देशी नरेशों के दर वारों में रह गई। श्रीर तो बहुत दिनों तक हिन्दुस्तानी गाने को विलकुत जंगली गाना ही समस्ति रहे। उनमें पहले-गहल सर विलियम जोन्स, विलिय मा भीसले, कप्तान दे श्रीर विलक्ष ने इसकी खूबियों के समस्ता। सर् १ १०३ में पटना के रहेस सहस्मदिशा ने 'नगमाते आस्कां' लिखा, जिसका उत्तरी भारत के संगति पर वथु प्रमाव पढ़ा। उसके रशालवखों का विन्दुः स्तानी गाने में बहुत प्रचार है। इन्हीं दिनों जयपुर के महाराजा प्रवापसिंह ने एक 'संगीत-सम्मेलन' किया, जिसके प्रयत्न से 'संगीतसार ह्याहुम' नामक हिन्दी गीतों का एक प्रचा संग्रह मानक हिन्दी गीतों का एक प्रचा संग्रह मानक विल्ली गीतों का एक अच्छा संग्रह मानकित करवाया। उन्नीसर्बी शताब्दी के प्रका से सर सुरीन्द्रमोहन डाक्ट ने संगीत का ग्रहर इतिहास तथा यन्य कई एक विश्वारी प्रकार ने संगीत का ग्रहर इतिहास तथा यन्य कई एक वर्षशारी प्रकार विल्ली।

१ माउन, शंडियन पेंटिंग ( हेरिटेन ऑफ शंडिया सिरीज )।

द्विष्ण में तंत्रीर के राजा नुलजाजी (१०६२-१०८०) का दरवार गर्थेये। का केन्द्र था। स्वयं नुलजाजी के संगीत में बड़ी योगवता थी। उसका 'समीत-सारामृत्य' नामक प्रस्थ घढ़ा प्रसिद्ध है। त्यागराज (१८००-१८५०) तंजोर ही का रहनेवाला था, जिसके कीर्तेगा का दिख्य में बहुत प्रधार है। पट्टाल गोविन्द्र का भी दिख्य में बढ़ा नाम है। केचिन जीर ज्ञायकोर के राजाओं की संगीत में बढ़ी स्विध थी। परमाल महाराज की रचनाएँ संस्कृत, वासिल, तेलुगू, मलयालम, मराठी और हिन्दुस्तानी में भी मिलती है। प

पिढ़ वे बीस-पचीस वर्षों में संगीत की घोर विशेष प्यान दिवा गया। मुख्य मुख्य नगरों में 'संगीत-समान' स्थापित हो गये। सन् १६१६ में महाराना बढ़ोदा की श्रम्थकता में 'श्रिक्त भारतीय संगीत-सम्मेकत' हुआ। सन् १६१६ में 'श्रिक्त भारतीय संगीत-परिपद' ( खाल इंडिया स्युक्ति एकेडेमी) की स्थापना हुई। सन् १६२० में प्रात्नीय सरकार की श्रोर से लखनक में 'मेरिस संगीत-विवासका' खोला गया। श्रव बहुत से स्कृतो तथा विश्वचित्तालयों में संगीत की दिक्ता का प्रवन्य हो गया है। सन् क्ला संभा विश्वचित्तालयों में संगीत की दिक्ता का प्रवन्य हो गया है। नाट्यकता में 'बाह्राश्चों' तथा 'रास-मंडिकियों' का स्थान थियदरों ने लिया। पारसी कम्पनियों में बहुत दिनों तक पारचाव्य थियदरों की सही नक्ल की गई। पर विश्व के साथ साथ जनता की हिंच में परिवर्तन हुआ और इस कला के सुधार का भी प्रवन्न होन लगा। बालत तथा महाराष्ट्र ने इस छोर विशेष प्यान दिया। योड दिनों से व्यवसायों नाटक कम्पनियों के सेलों में भी इस्तु सुधार हो रहा है, पर वास्तव मे इस समय तक भारत में शाड़ीय रंगमंच का श्रभाव ही हैं।

साहित्य--देश के साहित्य की उन्नति की श्रीर निर्देश सरकार केवल उदासीन ही नहीं रही, विल्व अँगरेजी भाषा का प्रचार करके उसने उसके मार्ग में रुमवर्ट उन्हों। परन्तु जनता उसके। भूल न सभी। इस काल में संस्कृत साहित्य की कोई नृद्धि नहीं हुई पर उसका पुनरुद्वार अवश्य हुया।

१ पापले, म्युतिक ऑफ शडिया, प्० २०-२३।

वोद्धकाल के बाद से भारतीय विचारों का ग्रन्य देशों में प्रचार बन्द ही सा हो गया था, पर यूरोप के साथ सम्बन्ध हो जाने से यह सिलसिला फिर जारी हे। गया। यूरोप के, खासकर जर्मनी के, कई एक विद्वानों ने सस्कृत के सभी विपया का श्रध्ययन प्रारम्भ किया। बडे बडे शहरों में इसके लिए समितियां स्थापित हो गई श्रीर विश्वविद्यालयों की पढाई में संस्कृत को स्थान दिया गया। सभी विषयो के संस्कृत ग्रन्थों के श्रनुवाद श्रीर उनकी विद्वत्तापूर्ण थाले।चनाएँ प्रकाशित होने लगीं। सेन्समृत्तर ऐसे विद्वानी का भारत सदा कृतज्ञ रहेगा। भारत में भी नये ढंग पर सस्कृत का श्रध्यथन प्रारम्भ हो गया। मेसुर, प्रावणकोर, वडौदा तथा कारमीर दरवारों की ग्रीर से वहाँ के पुस्तकालयें। के इस्तलिखित अन्य विद्वाना द्वारा सम्पादित करवाकर प्रकाशित किये जाने लगे। काशी, कलकत्ता, पूना तथा श्रन्य श्वानों में भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ काम हो रहा है श्रोर प्रति वर्ष बहुत से श्रव्छे प्रन्थ प्रकाशित हो जाते है ।

विटिश काल सबसे अधिक देश की श्राधुनिक भाषायों की उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। प्रायः इन सभी भाषाओं में गद्य की रचना इसी काल में प्रारम्भ हुई । पाश्चात्य साहित्य के श्रध्ययन का भी बहुत कुछ प्रभाव पढा श्रीर हुन भाषात्रों के साहित्य की देश-काल के श्रनुसार बनाने का प्रयत्न किया गया। लापेखाने का साधन मिल जाने से इनकी उन्नति में यही सुगमता हो गई। पत्र-पत्रिकाओं का एक नया मार्ग खुल गया । प्रायः सभी विषया पर श्रव इन भाषाची में पुस्तकें प्रकाशित हो रही है।

हिन्दी--भारत में अगरेजी राज्य के आरम्भकाल में हिन्दी साहित्य के भ्रापुनिक श्रम्युदय का श्रारम्भ होता है। या तो हिन्दी गद्य के कुछ नमूने प्रज भाषा के एक श्राध प्राचीर प्रन्थों में भी मिलते हैं, पर सबसे पुराना श्राधु-निक हिन्दी गद्य का जो मुख्य प्रन्थ प्राप्त हुया है, वह मुंशी सदामुखलाल का किया हुव्या भागवत का स्वच्छन्द श्रनुवाद 'सुरासागर' है। इसमे पढ़ितीं त्तपा साधु-सन्तों में प्रचलित भाषा के शब्दे। का ही अधिक प्रयोग किया गया है। इसके श्रनन्तर मुशी इंगाउरखाया ने 'रानी केतकी की कहानी' लियी। इसमें ''हिन्दची छुट थार किसी योली का पुट न मिले'' इसरा उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया। इसकी भाषा सरल श्रीर सुन्दर है, पर पद्यों की रचना उर्दू का की है। इसी लिए कुछ लोग इसे हिन्दी का नमूना न मानकर उर्दू का पुराना नमूना मानकर उर्दू का पुराना नमूना मानते हैं। सन् १८०० के लगभग कलक ने में हिन्दी गढ़ के छुछ प्रन्था का प्रकाशन प्रारम्भ हुत्रा, जितमें श्रीरामपुर के मिरनियों ने भी थोग दिया। डाक्टर गिलकाइस्ट का श्रथ्यचता में 'फोर्ट विलियम कालेज' में भी इस सम्यन्थ में छुछ काम हुत्रा। यहाँ के लएल्लालाजी ने 'प्रेमसावर' की रचना की श्रीर सदल मिश्र ने 'मिसकेतीपाच्यान' लिखा। इनमें बल्द की रचना की श्रीर सदल मिश्र ने 'मिसकेतीपाच्यान' लिखा। इनमें बल्द लाजी की श्रपेषा सदल मिश्र की आपा श्रपिक पुष्ट श्रीर सुन्दर है, पर एक में अन्नभाष का श्रीर दूसरे में पूर्वी भाषा का पुर स्पष्ट देख वड्ता है।

उत्तर भारत में खँगरेज़ी राज्य के स्थापित होने पर यहाँ की द्रवारी भाषा के स्थान पर राज-काज की भाषा उर्दू मानी गई। मुसलमान हिन्दी को कीई भाषेक्रमानने के लिए तैयार न थे। उनका रुहना था कि जब राज-काज की भाषा उर्दू है, तब उसी में सब मकार की शिषा होनी चाहिए। राजा खिवमसाद ने इस मत का विरोध किया और उच्चोग करके हिन्दी की पढाई को भी शिषाक्रम में स्थीकार कराया। पर साथ ही साथ समय की प्रशति के खानुकुल ऐसी भाषा का स्वरूप खड़ा किया जो देवनागरी और फ़ारसी शबरों में सुगमता से लिखी जा सके। इस भाषा में प्राय: फ़ारसी शब्दों की अधिकता होती थी। राजा लक्ष्मणसिह तथा भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र इस मत के विरोधी ये थ्रोर भारतीय संस्कृति की परम्परा से खपने को खलग करने के लिए तथार में । उन्होंने हिन्दी को ऐसा रूप दिया जिसमें स्वदेशी शब्दों की अधिकता थी। शब्दों खनर न था। पीढ़े चलकर उर्दू फ़ारसी दी थ्रीर क्रिया थी। सहसे खनर न था। पीढ़े चलकर उर्दू फ़ारसी दी थ्रीर खप्यक सुकी थ्रीर हिन्दी ने संस्कृत का आश्रय लिया।

भारतेन्द्र इरिश्च-द्र का प्रभाव हिन्दी भाषा थ्योर साहित्य दोना पर वद्र शहरा पड़ा। उन्होंने भाषा के। "चलता, मशुर श्रोर स्वच्छ" वना दिया। बासव में वे वर्तमान हिन्दी गय के प्रवर्तक है। साथ ही साथ उन्होंने

१ इयामसुन्दरदाम, हिन्दी भाषा और साहित्य।

साहित्य की भी नवीन मार्ग दिसलाया। नई शिवा के प्रभाव से देश की विचारधारा में वड़ा परिवर्तन हो रहा था। समाज सुधार तथा देशभिक की नई उममें वठ रही थीं। उन्होंन साहित्य की देश काल के अनुकृत बना



भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र

दिया। यगाल की नवीन साहिरियक प्रगति का भी दन पर प्रभाव पड़ा ग्रीर उन्होंने हिन्दी साहित्य की भी उसी दग पर उत्रति करने का प्रयस किया। उनके जीवनकाल में ही पडित बद्रीनारायण चैध्धरी, प्रतापनारायण मिश्र, बाल-कृष्ण भट्ट, श्रम्बिकाद्त्त व्यास थीर लाला श्रीनिवासदास ऐसे लेखकों धार कविया का एक मंडल तैयार हो गया, जो उनके थस्त हो जाने पर भी हिन्दी साहित्य के इस नये विकास स, बहुत कुछ काम करता रहा । धनक प्रकार के

गद्य, प्रयन्ध, नाटरु, उपन्यास धादि इन लेखको की लेखनी से निकलते रहे। १ ब्रिटिश काल के प्रारम्भ मं प्राचीन शैली के भी कई एक प्रसिद्ध किव हुए।

इनमें पद्माकर भट का नाम मुख्य है। मराठा तथा राजपूत दरवारे। में इनका यदा मान था। 'रीतिकाल' के कविवें। म इनका स्थान 'सर्वश्रेष्ठ' माना गया है। श्रजीमुहिय र्ख़ा ( प्रीतम ) श्रीर सैयद गुलामनश्री (रसलीन) ऐसे मुसल मान भी इन दिनों हिन्दी म कविता करते थे। गद्य के विकासकाल में भी कविता की प्राचीन परम्परा बहुत दिनों तक चलती रही, परन्तु भारतेन्दु के समय

१ रामचन्द्र शुक्र, हिन्दी साहित्य का शतिहास।

से इसकी भारा ने भी एक नया रंग भारण किया। केवल भक्ति थीर श्रंगार रस से इटकर इसका सन्वन्थ प्रसिदिन के जीवन से हो गया। भारतेन्द्र श्रीर उनके सहयोगी लेखको ने देशकाल के श्रनुकूल नये नये विषयो की श्रोर भ्यान दिया, पर उन्होंने प्रज्ञभाषा की परम्परा को नहीं छेाड़ा। उनकी कविताएँ प्रज्ञभाषा में प्रचलित इन्दों में ही हुआ करती थीं। भारतेन्द्रुओं के न रहने के कुछ ही दिनें वाद इस सम्बन्ध में भी नये विवार उत्पन्न हुए। गद्य एक भाषा में जिल्ला जाय श्रीर पद्य दूसरी भाषा में यह यात सटकने लगी। इसका पत्र लख रह हुआ कि खड़ी येली में भी कविता होने लगी। यह प्रमृत्ति दिनें दिन यह रही है। कुछ दिनें। से श्रन्थानुप्रास-रहित श्रयवा श्रतुकान कविता की भी चाल चल पड़ी।

सन् १६०३ में 'काशी नागरीप्रचारियी समा' की स्थापना हुई, तब से हिन्दी की उन्नति के विष् संगठित रूप से काम होंगे लागा। नाटक, उप-न्यास, हित्दास, निवन्य, समालेपना तथा वैज्ञानिक विषयो पर पुराकें और पुन्दर पत्र-पत्रिकाएँ वड़ी सख्या में प्रकाशित होने लगीं। कुछ दिनों तक तो जनुताई की भरमार रही पर चत्र बच्च केटि के मैंालिक प्रम्थ भी निष्ठलने लगे हैं। विश्वविद्यालयों की कची से जैंची परीपायों में भी हिन्दी को स्थान मिल गया है। जब से महास्था गान्यों ने इन्दीर में 'हिन्दी साहित्य-सम्मेलन' के सभापति का ब्यासन प्रदृष्ण किया, तब से उस सस्था द्वारा श्वासाम खोर सदरास ऐसे प्रान्तों में भी हिन्दी के प्रचार का प्रवन्य हो रहा है; जिसकी सफलता से खाशा होती है कि किसी दिन हिन्दी भित्र प्रान्तों के परस्पर स्थव-हार की भागा होता है कि किसी दिन हिन्दी भित्र प्रान्तों के परस्पर स्थव-

उर्दू — नो वात संस्कृत के सम्बन्ध में कड़ी गई है वही वस्यी तथा फ़ारती के सम्बन्ध में कही जा सकती है। इन भाषाओं के प्राचीन प्रम्यो के बच्छे शब्दे संस्करण भारत में प्रकाशित होने तमे, जिनका प्रचार अफ़ग़ा-निस्तान, ईरान तथा धन्य सुसलमानी राज्यों में हो रहा है। 'मद्रास्तुल बातिया' कलकचा, 'दारलब्दूम' देवबन्द (सहारनपुर) और 'नद्वतुल बलता' तलनज ऐसे विद्यालये में बरनी तथा प्रश्ती के अध्ययन का श्रव्हा प्रवन्ध है। इनमें भारत से बाहर के भी छात्र शिद्धा पाते हैं। परन्तु बिटिशकाल उर्द की उत्रति के लिए ही प्रसिद्ध है। इसके कविया का मुख्य केन्द्र दिल्ली था। सुगल बादशाहों की श्रवनत श्रवस्था मंभी दर्द, सीज श्रीर सीदा ऐसे कविया ने कुछ काल तक उनके दरवार म श्रपनी सुन्दर रच नात्रों द्वारा बड़ी कीर्ति प्राप्त की। दर्द ने उर्द कविता की 'भाषा दोहराँ' के प्रभाव से मुक्त किया थीर श्रदने उच्च सुकी विचारों से इसकी गम्भीर बना दिया। सोज ने गज़्खों म भ्रष्छानाम पैदाकिया। सौदाने भी हिन्दी शब्दे। की चड़ी काट-र्जाट की, पर उसने हिन्दी साहित्य से टर्ड का नाता एक-दम तोड़ नहीं दिया । उसकी रचनाधों में कहीं कहीं धर्जुन की वीरता धार कृष्ण की लीलायों का भी उल्लेख मिलता है। उद्देशन्य में उसने 'क्सीदा' ग्रीर हास्यरस की रचनार्थों का प्रचार किया। मीतिकी की भी प्रसिद्धि पहले पहल दिल्ली ही म हुई। उर्दू गजले। का यह 'शेख सादी' माना जाता है। इशा के। उर्द तथा हिन्दी दोनों म कविता का ग्रभ्यात था। श्रन्तिम सुगल बादशाह वहादुरशाह ( ज़कुर ) स्वय एक श्रन्छ। कवि धा। उसके समय में गानिव थोर जीक ऐसे कविया से दिल्ली दरबार साहित्य की दृष्टि से ऋन्तिम वार जगमगा उठा। जौक ने उर्द भाषा की स्वब्छ बनाया श्रोर कसीदा तथा गजल में श्रद्धी प्रसिद्धि प्राप्त की। गालिय वहें वच केटि का विद्वान् श्रीर कवि था। वह पारसी तथा वर्ष् दोना में कविता करताथा। उसकी रचनाएँ उस विचारों से पूर्ण तथा मीलिक है। कहीं कहीं उनमें हास्यास का भी ब्रानन्द था जाता है। उर्दु के गद्य थीर पद्य देशि में उसकी उन्न स्थान प्राप्त है।

सुगल बादराहों की दशा बिगडने पर दिश्ली के बहुत से कियो ने लखनक के नवाये के यहाँ चालय लिया। आगे चलकर यहाँ नासिल धीर धातिक न बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। लखनक से 'मिसीयी' का बद्दा प्राप्ति हुआ। इनमें कड़ी कहीं वड़े समेपार्शी मात्र प्रकट किये गये है। उर्दू साहित को गन्दा करनेवाली 'रेसली' कविता का प्रवार लखनक के ज्यसनी दरवार में ही खपिक हुआ। अवस के अन्तिस यादशाह यानिद्यली ( खल्तर) के भी कविता का बड़ा शौक् था। खलनक के बाद उत्तरी भारत में उर्दू के कविये का रामपुर केन्द्र बन गया। खँगरेजी विरुप्त का काकी प्रभाव पढ़ने पर उर्दू किता की गति-विधि भी बदलन खगी। केवल श्रंगारस्स को होड़कर इसका भी प्रवाह समाज और देश की ओर हो गया। खाजाद और हाली के साथ उर्दू साहित्य में एक नये युग का जारम्म हुआ। किवीग की प्रवृत्ति के साथ उर्दू साहित्य में एक नये युग का जारम्भ हुआ। किवीग की प्रवृत्ति नये विषयों को और हुई थोर गजलों का स्थान 'मुसद्दय' तथा 'मसनवियों' ने लिया।

उर्दू गद्य की उन्नति पहले पहल कलकत्ता के 'फोर्ट विलियम कालेज' मे हुई। डाक्टर गिलकाइस्ट ने कई पुक्र थे।स्य विद्वाना का एकत्र करके कुछ पुस्तके लिखवाई । सन् १८३१ से श्रदालती भाषा हो जाने के कारण उत्तरी भारत से उर्दुका बढ़ा प्रचार हो गया। बाद में लखनज से भी गद्य-साहित्य निकलना प्रारम्भ हो गया। इसमें मिर्जा रजयञ्चली वेग न श्ररहा नाम पेटा किया। श्राजाद श्रीर गालिय ने भी गद्य की उसति से भाग लिया। सर सेयदशहमद ने श्रखवारी भाषा का प्रचार किया। श्राजकल श्रलीगढ, भूपाल श्रोर हेदराबाद वर्दू साहित्य के मुख्य केन्द्र है । श्रलीगढ म 'मुसलिम विश्वविद्याल्य' स्थापित हो जाने से इस घोर विशेष प्यान दिया जा रहा है। हैदराबाद के 'उस्मानियां युनिवर्सिटी' में उर्दू ही शिचा का माध्यम है। श्रीरगाबाद में 'अजुमन तरक्की उर्दू' अच्छा साहित्य प्रकाशित कर रही है। अपर दिखलाया जा चुका है कि पहले हिन्दी थ्रोर उर्दू में कोई विशेष भेद न था, परन्तु कुछ काल से दीना में बड़ा भेद ही गया। श्रव थीडे दिना से दोनों के क्लिप्ट शब्दों की निकालकर साधारण बीलचाल की 'हिन्दुस्तानी' भाषा के प्रचार का प्रयत्न हो रहा है। इलाहाबाद में प्रान्तीय सरकार हारा स्थापित 'हिन्दुस्तानी पुकेडेमी' इस थे।र विशेष ध्यान दे रही हे ।

वॅगला—समहर्षी शतान्दी के बन्त से वॅंगला में सस्कृत शब्दों का बाधिकता से प्रयोग होने लगा। इसी समय में बलावल नाम के एक सुसलमान

१ रामनान् सबसेना, ए हिस्टी ऑफ उर्दू लिटरेचर ।

ने हिन्दी 'पद्मावत' का श्रमुवाद किया, जिसमें संस्कृत शब्दों की भरमार है।
श्रवारहवीं श्रवारदी के श्रारम्भ में परिचमी बगाल में नवदीप के राजा कृष्णवन्द्र
का दरबार वेंगला के कियों का मुख्य केन्द्र था। इनमें रामप्रशाद श्रीर
'ध्यनदामंगल' तथा 'विद्यासुन्दर' के रचिवता भारतचन्द्र राय गुणाकर मुख्य
थे। भारतचन्द्र की रचनाक्षों में संस्कृत शब्दों तथा कुन्दों का प्रवेगा वड़ी
स्वतंत्रता के साथ किया गया है। पूर्वीय बगाल में इन्हों दिनो विकमपुर
के राजा राजवरलभ के दरवार में जयनारायण सेन तथा उनकी भतीजी श्रानन्दमयी का वड़ा नाम था। बगाल के गांवों में भी कीर्तन, यात्रा तथा 'कविद्यालाथा' द्वारा श्राम्य साहित्य की श्रवति होनी रही। उन्नीसवीं सतान्दी के
ध्यारम्भ में चन्द्रनगर में पूर्वती नाम का एक पुनैगाली बड़ा प्रसिद्ध 'कविद्याला' था। इन्हों दिनों करमबली, श्रवीराज तथा श्रव्य कई मुसलसाना ने भी सुन्दर गीती की रचना ली। '

वँगला गय के कुल नमूने 'शून्यपुराण' थीर न्याय तथा स्मृतिसम्रम्थी प्रन्था में अवश्य मिलते हैं, पर वास्तव में इसका विकास अँगरेजों के
आगे के बाद से बारम्भ हुआ। थिरामपुर के मिश्निरों ने इसकी उन्नति
में बढ़ा थेगा दिया। डाक्टर केरी तथा प्रैली हालकेड ने कह पुरू पुद्ध के
निकालीं। सर चार्स्स विलक्ति से ने बँगला बकरों के लाग्ने का प्रवस्न किया।
'फ़ोर्ट विलियम कालेज' में पढ़ाई के लिए प्रायः सभी विषये पर बँगला
पुस्तकें लिली गई। हिन्दी, उर्दू तथा वँगला के गय साहित्य की उन्नति में
इस कालेज की उपयोगिता अवश्य स्मोकार करनी पड़ेगी। 'प्रयोधवन्त्रिका' के
स्वित्या स्ट्युंक्य तथा रासराम वसु इस कालेज के सुख्य बँगला बच्चापक भे।
इन विना गय की जो पुस्तकें प्रकाशित हुई, वे साधाराय शिवा की दिए से
लिखी गई पीं, जनके गखना वच साहित्य में नहीं की जा रकती। इसकें
सारम बास्तव में राजा राममोहत राग ने किया। परन्तु उनकी भाषा में पुरसी
सार्वों की अधिकता रहती थी। परित के ब्लाचक्त विद्यालाग है इसके सिस्टल

१ दिनेशचन्द्र सेन, हिस्ट्री ऑफ बगाठी ठैंग्वेज एंड छिटरेचर ।

का श्राश्रय देकर श्राधुनिक स्वरूप दिया। इतने दिनों में श्रारेज़ी शिचा के प्रभाव से श्राचार-विचारों में बड़ा परिवर्तन हो गया। समाज-सुधार तथा स्वदेश-भिक्त ने ज़ोर पकड़ा, जिसके साथ साथ साहित्य ने भी राष्ट्रीयता के चेत्र में पैर रखा।

'थानन्दमठ' के रचयिता श्री वंक्रिमचन्द्र चट्टोपाध्याय के समय से वँगला साहित्य का नया युग प्रारम्भ हुवा। उन्होंने तत्कालीन भाषा के भट्टेपन के।

साहिए को नया युत प्रारम्म हुआ। उन्हों ते दूर करके उसे स्वस्त्र और उच विचारों के प्रकट करने योग्य बनाया। उनके प्रत्यों का प्रायः सभी हिन्दुस्तानी भाषाओं में अनुवाद हो गया है। यस में श्री माइकेल मधुस्दन इस ने अनुवान कविता का प्रचार किया उनका 'मेपनाद्वप' यहा प्रसिद्ध काव्य है। बाद में हेमच-द, नवीन सेन, रंगलाल तथा कामिनी राय की रचनाओं का यहा आदर हुआ। थी रचीन्द्रनाथ ठाइर की प्रसिद्धि तो भारत के बाहर भी फैल गई है। उनके मुख्य पुल्य म-भों का कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो गया है। साहित्य में अन्दे विख्यात 'ने।नेल पुरस्कार' भी मिला है। नाटकरेराकों 'नीनल पुरस्कार' भी मिला है। नाटकरेराकों



'नेतिल पुस्कार' भी मिला है। नाटकलेसकों चिकामवन्द्र चट्टोपाण्याय में थी द्विजेन्द्रलाल राम का बढ़ा नाम है। विज्ञान तथा दर्शन के उन्न श्रीस स्कृम विचारों की सुन्दर तथा सरल भागा में प्रकट करने का यदा थी रामेन्द्र-सुन्दर तरेदी की प्रान्त है। उपन्यास तथा गढ़र लिखने में बगालियों की प्रक्ती सफलता हुई है। देशी भागाओं में गैंगला ने बड़ी उबति की है। इसका साहित्य बहुत कुछु मोलिक है। सुमस्मादित प्रन-प्रिकाशों तथा उन्न केटि के प्रस्था द्वारा इसकी बरायर उन्नति हो रही है।

मराठी-—श्रवारहर्षे शताब्दी के मराठी साहित्य मे मोरोपन्त का नाम सबसे पिख्यात है। चनकी रचनार्थों में संस्कृत राज्दों का प्रयोग श्रविकता से मिलता है। कान्य की दृष्टि से ये उच्चकेटि की भन्ने ही न मानी जायँ पर ये उच्च विचारों से पूर्ण हैं। सराठी की मणना उन इनी-निन्ती भाषाओं में हैं जिनका याक्ष्यकाल पद्य में नहीं यक्ति मध्य में प्रारम्भ हुआ । सतारा के राजा प्रतापसिंह, के समय तक मश्हार शामराव तथा अन्य लेखकों ने मश्की गद्य साहित्य की परम्परा के जारी रस्ता। परन्तु अंगरेज पाइरियों ने कुछ कीए, व्याकरण तथा साधारण अंगरेज़ी पुस्तकों के अनुवाद निकाले, जिनमें मश्की साहित्य अपनी प्राचीन परम्परा से बहुत कुछ अलग हो गया। सरकारी अपनसां ने प्राया इस दंग के साहित्य के अध्यय दिया। श्री विष्णुयाकी प्रपत्ति ने प्राया इस दंग के साहित्य के निष्णुयाकी अवनार' की ज़बर ली और उसके साहित्य के निष्णुयाकी अवनार' की ज़बर ली और उसके साहित्य के निष्णुयाकी स्वाय साहित्य की निष्णुयाकी स्वाय साहित्य की निष्णुयाकी स्वयन्त्र साहित्य की निष्णुयाकी साहित्य की निष्णुयाकी स्वयन्त्र साहित्य की निष्णुयाकी साहित्य साहित्य की निष्णुयाकी साहित्य की निष्णुयाकी साहित्य की निष्णुयाकी साहित्य की निष्ण

नाटक लिखने में पहले विष्णु आये तथा अण्या किनेक्सर श्रीर बाद में इट्याजी प्रभाकर खाडिलकर, वासुदेवशासी खरे तथा राम गर्येश मडकरी ने बड़ी सफलता प्राप्त की। फेरावसुन, उपम्बक वापूनी टोमरें (बालकिव) श्रीर नासिक के गोविन्द ने कविता को उच्च कोटि पर पहुँचा दिया। ऐतिहां सिक साहिल में विश्वनाथ काशीनाथ राजवाने नथा वासुदेवशासी खेरे ने वड़ा काम किया। उपन्यासलेखकों में हरिनारायण शापटे तथा नायमाधय का नाम बहुत प्रसिद्ध है। शापटे के कई एक ऐतहासिक वचन्यासों का हिन्दी में भी श्वाद हो गया है। लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक का 'सीतारहस्य' वरस्यायाथ रहेगा। मराज साहिल्य में इसकी मणना 'जानेश्यरी' तथा 'दासयेथा' के साथ की वा सकती है। बँगला की तरह मराजी की भी इस तरफ़ बड़ी उल्लित हुई। इसका भी श्राप्तनिक साहित्य यहुत कुछ मीलिक है।

गुजराती—ज्यनिश्चित राजनैतिक परिस्थित के कारण अकारहवीं यताब्दी में गुजराती साहित्य की विशेष उन्मति नहीं हुई। इस काल में कई एक भक्त कवि अवश्य हुए, पर उनकी रचनाओं में अधिकतर 'साम्प्रदा-विकता' ट्रप्टती है। द्याराम जाचीन शैंकी के अन्तिम श्रीवह कवि माने जाते है। गुजराती के अतिरिक्त उनकी रचनाएँ प्रजानापा, महाठी, संस्कृत तथा उर्दू में भी मिलती हैं। गुजरात में उनकी 'गरयी' तथा पदों के गाने की बड़ी चाल है। उनकी भागा सरल, स्वच्छ तथा भावमधी है। श्रॅगरेज़ी शिषा के साथ श्राधुनिक गुजराती साहित्य का भी प्रारम्भ हुत्या। पहले पढ़ाने के काम की कुछ साधारण पुस्तकें लिखी गईं, पर जब से सन् १मधम में गोन्से ने 'गुजरात वर्नांश्युलर सेासायटी' स्थापित की तथ से गुजराती साहित्य की उज्जति के लिए संगठित रूप से प्रयत्न होने लगा। दलपतराम श्रीर नमीदा- गंजर के साथ श्राधुनिक साहित्य का गुग प्रारम्भ हुत्या। इन दोनों ने समाज- सुधार की थोर विशेष प्यान दिया। नवलताम के शब्दों में दलपतराम की किताएँ 'चतुराईपूखें' तथा 'सभारंजिनी' हैं। इनकी भाषा बढ़ी सरल तथा सुन्दर है। नमीदाशंकर की भाषा बड़ी ज़ोरदार है, पर कहीं कहीं 'वजारू' शब्दों से सिक्षित है। प्राकृतिक सीन्दर्य के वर्णन में उनके उच भाव श्रीर कितव्य-गिक का परिचय मिलता है। गुजराती साहित्य की उन्नित में पारिविशे में भी भाग लिया। फूर्यूनओ महीवानजी ने वन्यई में पहला गुजराती ख़ापालान स्थापित किया। कहा जाता है कि गुजराती में अनुकान्त किया एक पारसी ने ही पहलेपड़ मचार किया।

सनद तथा फुरमानों थीर कुछ नीति-सम्बन्धी प्रन्थों में गुतराती गद्य का प्रयोग थवरव मिलता है, पर इसका विकास वास्तव में ब्रिटिश काल के प्रारम्भ में ही हुआ। कुछ पादिखों ने इसमें वाइविल के अनुवाद करने का प्रयत्न किया। वाद में रायद्वीद्दास गिरधर भाई ऐसे लेगों ने इसमें प्रारम्भक किया। वाद में रायद्वीद्दास गिरधर भाई ऐसे लेगों ने इसमें प्रारम्भक के प्रवर्त के बास्तव में नमेदाशंकर ही हैं। वनका 'राज्यरंग' इतिहास स्था साहिश्य की रिट से उच्च केटि का प्रन्य है। वनके वाद नवलराम गय के सबसे अच्छे लेखक माने जाते हैं। आलोपना वनका मुख्य विवय या। वें तो नाटक लिएक का प्रारम्भ दलपतराम से ही हो गया था पर इसके उच्च भेयो पर गहुँचने का या स्थादोन्धनं दवस्ताम के प्राप्त है। राव-वाद्य निवस्त का कार्यक्र कार्यक्षीद कार्य साम के प्राप्त है। राव-वाद्य निवस्त का सार्यक्षीद कार्यक्षीत नामक थाधुनिक टंग का पहुँचने का या स्थादोक्षीत नामक थाधुनिक टंग का पहुँचा वाद्या व

राती में बदा प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका कई एक भाषाओं में श्रनुवाद हो गया है।

तामिल-तेल्गु--इन दोनों भाषाची की गणना प्राचीन भाषाची में है। पर इनके भी गद्य का विकास बिटिश काल ही में हथा। तामिल साहित्य का श्रापुनिक काल पन्द्रहवीं शताबी से माना जाता है। श्रद्राहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी में परणज्योति मुनि, शिवप्रकाश स्वामी, त्रिकुट-राजप्पा तथा पुलप्पा नावलर प्रसिद्ध कवि हुए। प्राचीन प्रन्थों की टीकाग्रीं तथा कुछ जैन प्रन्थों में तामिल के प्राचीन गद्य का नमुना मिलता है। परन्तु प्राधुनिक गद्य का लिखना वीर्म सुनि तथा प्ररुसुग नावलर ने ही प्रारम्भ किया । वैज्ञानिक साहित्य में सूर्यनारायण शास्त्री ने प्रच्छी सफलता प्राप्त की। गद्य साहित्य में शेल्वकेशवराय सुदली का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। महामहोपाष्याय स्वामीनाथ शास्त्रों ने कई एक प्राचीन प्रन्थों का सरत भाषा में श्रतुवाद किया है। तेलुगू में 'नीतिचन्द्रिका' के रचयिता चित्रयस्रि की लेखनरीसी बड़ी उच्च केटि की मानी जाती है। तेलुगू साहित्य की देशकाल के श्रनुसार बनाने का यश वीरेशलिंगम् की प्राप्त है। सभी विपयों पर उन्होंने कछ न कछ खिखा है। नाटक खिखन में लक्ष्मीनरसिंहम् तथा सुन्शरायडू थीर वैंकटेम्बर कबुलु के नाम प्रसिद्ध हैं। 'ब्रान्ध्र साहित्य-परिपन्' की श्रीर से तेलुगृकी उन्नति के लिए बहुत कुछ काम हो रहा है।

चिद्गान-ज्योतिष तथा गणित में तो कुछ काम होता रहा पर मीतिक विज्ञान के भारत हज़ारों वर्ष से भूला हुया था। विटिश काल में वैज्ञानिक शिषा का कुछ प्रयम्भ हो जाने का फल यह हुया कि इस और किर ध्यान प्राक्षित हो गया। हज़ारों वर्ष पूर्व ऋषियों ने यह बनलाया था कि हुवों में भी औन है भीर उन्हें भी मुख-दुख का खन्म बहेता है। अपने सूक्ष्म मंत्री हारा सर जार्रीशण्यन्त्र बोस ने इसके प्रयक्ष दिखला दिया। भारत के धन्य कई एक चिद्वानों ने भी अपनी मैज़ानिक मेरवात विखला दिया। भारत के धन्य कई एक चिद्वानों ने भी अपनी मैज़ानिक मेरवात का परिचय दिवा है। पारचाय

<sup>🔾</sup> क्रण्यलाल मोदनलाल झेवरी, माइल स्टान्सइन गुजराती लिटरेचर, २ भाग ।

विज्ञान की सहायता से देश के किस तरह सुसम्पन्न बनाया जाय, इस च्रोर प्यान देने की बड़ी व्यावस्थकता है। गायित में खब भी भारत का नश्वर बढ़ा हुच्या है। साधारत्य यिचा द्वेति हुए भी हाल ही में महरास के स्वर्गीय भी रामा-तुजम ने व्यपनी विज्ञचय दुद्धि से कैनियज के गायितज्ञों की चिक्रत कर दिया था।

उपसंहार — भारत के भविष्य पर बहुत कुछ ससार का भविष्य निर्भर है। यह सबसे बड़ा पराधीन देश है। विदिश साझान्य की तो यह 'धुरी' है। परन्तु ग्रव यहाँ स्वतंत्रता की लहर उठ पढ़ी है, जो दब नहीं सकती। प्रेट विदेन की यह देखना चाहिए कि उसके राजगैतिक भविष्य पर ग्रसन्तुट तथा दुखी भारत का न्या प्रभाग पढ़ सकता है। उसे यह प्रमान चाहिए कि असन्तुट भारत उसके राजुओं के लिए बरा-प्रमान एक चान चाहिए कि असन्तुट भारत उसके राजुओं के लिए बरा-प्रमान एक चौन चीन सहीता। ऐसी परिस्थित में उसे भारत से समस्रोता कर खेना ही ठीक है। स्वर्गीय खाखा खाजपतराय के राजों में "विद्य की शानित, ग्रन्तर्गीष्ट्रीय प्रेम ग्रीर सहानुभूति, ग्रेगरेज़ जाति का गोरव, मनुष्य-मात्र की उत्तति श्रीर ससार के श्राधिक मगल के लिए यह परमावस्यक है कि भारत में यान्ति के साथ प्रजातत्र शासन की सेथा का विकास हो।" भौरोज़ लोग हस निश्चित वात की तितना ही ग्रीश समस्र ले उतना हो शच्छा है। भ भारत के सामने राजनैतिक के श्रातिक प्रथम और उद्धित समस्य है।

सारत के सामन राजनावक के आगार सुरोप के धाद में तथा सिहानों संस्कृति तथा सम्पता की दिन्द से उसके धोर सुरोप के धाद में तथा सिहानों में यदा धन्तर है। मुरोप के साथ सम्बन्ध है। जान से दून दिनों भारत के खाचार विचारों में चड़ा परिवर्तन हो रहा है। यह बात निरिचत है कि सारत यब पुरानी लग्नीर का फुग्नीर नहीं रहा सकता, ध्रयस्था देखकर वसे धपनी व्यवस्था बचरच बदलनी पड़गी। पर इसके साथ ही यूरोप की वर्तमान परिस्थिति का भी ध्यान रखना पड़ेगा। महायुद्ध के बाद से वहाँ के कई एक विचार-शीख विद्धानों को पाश्याय सम्यता के सिद्धानों पर सन्देद होन लगा है धीर उनकी हन्टि पूर्व की घोर फिर रही है। ऐसी दरा में भारत की धारों क्या

१ ठाला ठावपदराय, दुर्सा भारत, १० ४४५।

करके संसार का पथप्रदर्शक बनेता ? श्रपने उच सिद्धान्तों के रहते हुए भी

श्राज भारत निर्देल, दुस्ती तथा पराधीन है श्रीर धन तथा वैभव से सम्पन्न शक्तिशाली यूरोप श्रपनी श्रवस्था से श्रसन्तुष्ट तथा भविष्य हे लिए चिन्तित

है। इसी से स्पष्ट है कि दोनों ने भूलें की हैं और एक दूसरे के गुणों की

दोनों की श्रावश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में पूर्व तथा पश्चिम के परस्पर

सहयेग में ही विश्व तथा मानवजाति का हित दिखलाई पड़ता है।

यूरेाप की श्रवस्था पर पहुँचकर खुलेंगी या वह उसकी भूलों से शिचा प्राप्त

## संचित्र विवरण

```
सन् १४६८
             वास्टे।जगामा का श्राममन ।
             एलवुक्कं की नियुक्ति।
    3048
             गोधा पर प्रतेगालियों का श्रधिकार।
 ,, 1410
             पुलवुकर्ककी मृत्यु।
    1414
             स्पेन श्रीर प्रर्तगाल की एकता ।
    まをこっ
             स्पेन के जहाज़ी वेड़ा 'श्रामंडा' पर श्रेंगरेज़ों की विजय ।
    1455
             पहली ईस्ट इंडिया कम्पनी ।
    9500
             डच ईस्ट इंडिया कम्पनी ।
    १६०२
             द्वाकिस का जहांगीर के दरवार में भागमन ।
    1405
             सरत में धंगरेज़ों की केाडी।
    3512
             सर टामस रो का श्रागमन ।
    1414
             उरमुज पर धॅगरेजों का श्रधिकार ।
    9622
             श्रम्बोयना का हलाकांड ।
    1623
             मदरास की नींच।
    1580
            वस्वहें की प्राप्ति।
    2552
             फ्रांसीसी कम्पनी ।
    1668
             पांतुचेरी की नींव।
    1608
             ईस्ट इंडिया कम्पनी का धीरंगज़ेय के साथ मताहा।
    15=1
             ब्हलकत्ता की नींव ।
     1680
            नहें ईस्ट इंडिया कम्पनी।
     1685
             दानों कम्यनियों की एकता ।
    1002
             संयुक्त ईस्ट इंडिया कम्पनी ।
     1005
```

|  | भारत | में | विदिश | सम्ब | ज्य |
|--|------|-----|-------|------|-----|
|--|------|-----|-------|------|-----|

| सन् | 3055 | हेदरश्रली का जन्म ।                 |
|-----|------|-------------------------------------|
| ,,  | १७३२ | सादतश्रली र्या श्रवध का सूर्येदार । |
| ,,  | १७३४ | ड्यूमा पांडुचेरी का गवर्नर ।        |
|     | 3083 | प्रलीवर्दी सौ यगाल का सुवेदार ।     |

द्रुप्ले पांडुचेरी का गवर्नर । ,, 3082

438

फ़ांसीसियों के साथ थेंगरेज़ों का पहला युद्ध; मदरास पर ,, **१७**४६ फ्रांसीसियों का श्रधिकार ।

पाडुचेरी के ब्राकमण में ब्रॅगरेज़ों की ब्रसफलता; एलाशपल ,, 908E की सन्धि; निज़ाम श्रासफ़जाह की मृखु।

मदरास ग्रँगरेजों के। वापम: कर्नाटक के नवाब श्रनवरुहीन की 3808 मृत्यु: श्रम्बर की लड़ाई से चान्द्रा साहब की विजय ।

फ्रांसीसियों के साथ बँगरेज़ों का दूसरा युद्ध; चान्द्रा साहब हारा .. 9049 त्रिचनापरुखी का घेरा; श्रकांट पर क्लाइव का श्रधिकार धीर उसकी रचा।

त्रिचनापल्खी में फ़ांसीसियों की हार; चान्दा साहव की मृत्यु। ., १७४२

हुप्ले की वापसी; शुजाउद्दीला श्रवध का नवाव। , १७५४

घेरिया पर क्लाइव श्रीर वाटसन का श्राक्रमण । ,, १७११

प्रजीवर्दी को की मृत्यु; सिराजुहीला की नवाबी; कलकत्ता पर ,, १७४६ बाकमणः; कालकाठरी की दुर्घटनाः; म्हांसीसियां के साध तीसरा यद्ध ।

कलकत्ता में र्थंगरेज़ों की विजय; चन्द्रनगर पर श्रंगरेज़ों का ,, १७१७ श्रधिकार; पत्नासी का युद्ध; सिराजुद्दौत्ना की मृत्यु; २४ परगना की प्राप्तिः सीरजाफर की पहली नवायी ।

,, १७४८ बैली का श्रागमन, सेंट डेविड के किले पर श्रधिकार; मदरास के शाक्रमण में श्रसफलता; उत्तरी सरकार में कर्नल फ़ोर्ड की विजय।

विदेश में उच लोगों की हार: श्रलीगोहर की बगाल पर चढ़ाई।

- सन् १७६० वांडवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों पर श्रॅगरेज़ों की विजय: क्लाइव की वापसी: वैनसिटार्ट बंगाल का गवर्नर: मीरकासिम की ਜ਼ਗਬੀ।
  - ,, १७६१ पानीपत का तीसरा युद्ध; मराठों की पराजय; पेशवा बालाजी की मृत्युः, माधवराव वरुलाल पेशवाः पांद्वचेरी पर श्रॅंगरेजी श्रधिकार; हैदरश्रली मेसूर का शासक।
  - मीरकासिम से भगड़ा; उदवानाला की लड़ाई में उसकी ,, १७६३ हार: पटना का हत्याकांड; सीरजाफ़र की दूसरी नवाबी; फ़ांसीसी युद्ध का अन्त: पेरिस की सन्धि: चन्द्रनगर तथा पांद्रचेरी फ्रांसीसियों के। वापस ।
  - बक्सर के ख़द्ध में श्राँगरेजों की विजय। ,, ૧૭૬૪
  - क्लाइव की दूसरी गवर्नरी; मीरजाफ़र की मृत्यु; इलाहाबाद ,, ૧૭६૨ की सन्धिः दीवानी-प्रदान ।
  - पहला मैसूर युद्ध; हैदर तथा निज़ाम की त्रिग्रोमकी में हार: ,, ३७६७ क्लाइच की वापसी: वेरेक्स्ट बंगाल का गवर्नर ।
  - नैपाल में गोरखों का राज्य । ,, १७६८ कार्टियर की गवर्नरी; हैदर के साथ मदरास की सन्धि।
  - ,, ३७६६ वंगाल तथा विहार में दुभि च।
  - ., 3000
  - हेस्टिंग्ज़ वंगाल का गवर्नर; पेशवा माधवराव की मृत्यु, .. १७७२ नारायगराव पेशवा ।
  - रेग्यूबेटिंग ऐक्ट। ,, १७७३
  - रुहेला-यद्व: हेस्टिंग्ज थंगाल का गवर्नर-जनरल । , 9008
  - राघे।या के साथ सूरत की सन्धि; पहले मराठा युद्ध का श्रारम्भ: .. 1002 महाराजा नन्दकुमार की फांसी; शुजाउद्दीला की मृत्यु; शासफ-होला श्रवध का नवाव।
  - पेशवा के साथ पुरन्धर की सन्धि; कर्नेल मानसन की मृत्यु । ., १७७६ क्रांसीसिया के साथ युद्ध।

- सन् १७७६ मराठों के साथ बढ़ताब का सममीता ।
  - ,, १७८० मृतिस की वापसी, ग्वालिवर पर ग्रेवरेना का श्रविकार, दूसरा मैसूर युद्ध, कर्नाटक पर हैदर का श्राक्रमण, कर्नल वेली की दुर्देशा: रणजीतसि ह का जन्म।
  - " १७८३ पोटोंनोचो की लड़ाई में हैदर की द्वार, बनारस के राजा चेत-सिंड का कगढ़ा।
  - ,, १७६२ श्रवध की बेगमों की लूट, मराठों के साथ साखवाई की सन्पि, कर्नल प्रेथवेट पर टीपू की विजय, हैंदर की मृत्यु ।
  - ,, १७६३ फ्रासीसियों के साथ सन्धि।
  - ,, १०८४ माहादनी सिन्यिया का प्रसुत्व, टीपू के साथ मगलीर की सन्धि, पिट का इडिया ऐक्ट।
  - ,, १७८४ हेस्टिग्ज का इस्तीकृत।
  - .. १७८६ लाई कार्नवालिस गवर्नर-जनरल १
  - ,, १७८८ ्गुलामकादिर की निष्टुरता।
  - ,, १७६० तीसरा मैसूर युद्ध, मराटा श्रीर राजवूतो के वीच पाटन की लड़ाई ।
  - ,, १७६१ मराठों के साथ मिरथा की लड़ाई म राजपूनों की हार ।
  - ,, १७६२ टीपू के साथ श्रीरगपट्टन की सन्धि ।
  - ,, १७६६ फ्रांस की राज्यक्षान्ति का आरम्भ, बताल मं इस्तमरारी बन्दोबस्त, कम्पनी का नया आजापत्र ।
  - ,, १७६४ माहादत्ती सिन्धियाकी मृत्यु।
  - ,, १७६४ सर जान शोर गवर्नर-जनरल, खद्दां की खढ़ाई में निजाम पर मराठों की विजय, सवाई माधवराय पेशवा की खरखु, वनारस में इस्तमरारी अन्दोबस्त, श्रद्धित्याशई की खरखु।
  - ,, १७६६ दूसरा बाजीराव पेशवा ।
  - ,, 19६६ सादतप्रकी खीं श्रवध का नवाय, सर जान शोर की वापसी, लार्ड वेजेजली गवर्नर-धनश्ल. निजाम के साथ सन्धि।

- चौथा मैसूर युद्ध; टीपू की मृत्यु; तंजोर श्रीर सूरत का श्रप-सन् १७६६ हरण: रणजीतसिंह लाहेार का राजा।
  - नाना फड़नवीस की मृत्यु; हैदराबाद की सहायक सन्धि। ., 9500
  - कर्नाटक का ग्रपहरण; ग्रवध के साथ ज्यादती; लखनऊ ,, গলংগ की सन्धि ।
  - क्रांसीसियों के साथ श्रमीन्स की सन्धि, पूना पर होलकर का ,, 9502 श्रधिकार; वाजीराव के साथ वेसीन की सन्धि ।
  - दूसरा मराटा युद्ध; श्रलीगढ, दिल्ली, ग्रसेई, लासवाड़ी, श्ररगांव ,, 9**⊏**o≩ की लड़ाइयाँ; भोसला के साथ देवगांव की सन्धि; सिन्धिया के साथ श्रजु नगांव की सन्धि ।
  - होलकर के साथ युद्ध; मानसन की हार; दीग की लडाई। ,, 1508
- भरतपुर के श्राक्रमण में श्रसफलता; वेलेज़ली की वापसी; लार्ड 3408 कार्नवाजिस दूसरी बार गवर्नर-जनरज; लार्ड कार्नवाजिस की मृत्युः सर जार्ज वार्लो गवर्नर-जनरत्तः मराठों के साथ सन्धिया।
  - विस्लीर का उपद्रव । 1506
  - लार्ड मि'टो गवर्नर-जनरल । 3500
    - कारस श्रीर काबुल के साथ सम्बन्ध । 3505
- रणजीतसिंह के साथ अमृतसर की सन्धि; मदरास में सैनिक 3508 उपद्रव ।
  - फ्रांसीसी द्वीपों पर श्रधिकार। 3530
- जावाकी विजय। 3533
- कम्पनी का श्राज्ञापत्र; लार्ड हेस्टिंग्ज़ गवर्नर-जनरल । 1513
- नैपाल-युद्ध; श्रवथ के नवाय सादतश्रली की मृत्यु । 1518
- मिगोली की सन्धि । ., 1518
- पि'डारी ब्रोर मराठा युद्ध; खड़की, सीतावलदी, नागपुर श्रीत ., 1510 महीदपुर की खड़ाइयों में श्रॅगरेज़ों की विजय। ,, 1515
  - कोरेगांव श्रीर श्राष्टी की लढ़ाइयाँ; पेशवाई का श्रन्त ।

|      |    | ^  | _  |   |   |    |
|------|----|----|----|---|---|----|
| भागम | 11 | ta | टश | ਸ | H | ज. |

१३८

| सन् | 3238  | गाज़ावहान श्रवध का पहला बादशाह ।                          |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------|
| ,,  | 1=50  | सर टामस मानरो मदरास का गवर्नर ।                           |
| ,,  | १८२३  | लाई हेस्टिंग्ज़ की वापसी; लाई एमहर्स्ट गवर्नर-जनरल ।      |
| ,,  | १८२४  | पहला वर्मी युद्ध; वारिकपुर का विद्रोह ।                   |
| ,,  | १≒२६  | भरतपुर क़िले का पतन; वर्मि येां के साथ यांडव् की सन्धि।   |
| ,,  | १८२७  | दीजतराव सिन्धिया की मृत्यु ।                              |
| 15  | १मश्य | एमहर्स्ट का इस्तीफ़ा; लार्ड विलियम वेंटि क गवर्नर-जनरल ।  |
| ,,  | १८२६  | सती-प्रया का श्रन्त; ठगी का दमन; ब्रह्मसमाञ की स्थापना।   |
| ,,  | १८३०  | कचार की ज़ब्ती ।                                          |
| ,,  | १८३१  | मैसूर का राजा पदस्युत; रखजीतसिंह के साथ रूपुर में भेंट ।  |
| ,,  | १८३३  | करपनी का श्राज्ञापत्र ।                                   |
|     | १८३४  | कुर्ग का अपहरख।                                           |
| ٠,  | १⊏३१  | श्रॅगरेज़ी शिचा का निर्णय; वेंटि क की वापसी; दोस्तमुहम्मद |
|     |       | काबुद्ध का श्रमीर।                                        |
| ,,  | १⊏३६  | लार्ङ शाक्रलेंड गवर्नर-जनरत ।                             |
| ,,  | १८३७  | रानी विक्टोरिया के। गद्दी; वर्न्स की काबुलयात्रा; उत्तरी  |
|     |       | सारत का श्रकाल ।                                          |
| ,,  | 1=1=  | रणजीतसिंह तथा शाहशुजा के साथ सन्धि; श्रफ़्ग़ान-युद        |
|     |       | की घोषणा ।                                                |
| ,,  | १⊏३६  | रणजीतसिंह की मृत्यु; गृञ्जनी की विजय; काबुल पर धधिकार।    |
|     | १८४०  | श्रफ़ग़ानियों का विद्रोह ।                                |
|     | 3283  | बर्न्स थ्रीर मैकनाटन का वध ।                              |
| 31  | १८६५  | त्रकबरखाँ के साथ सन्धि; चॅगरेज़ी सेना की दुईशा; धाकलेंड   |
|     |       | की वापसी, लार्ड एलिनवरा भवर्नर-जनरल; जलालावाद की          |

रचा, कावुल की विजय । ,, गन्थरे *सियामी की लड़ाई, सिन्ध का अपहरख; महाराज्युर ग्रेस* पनियर की लड़ाई में सिन्धिया की हार ।

- - " १८४८ हार्डिंग की वापसी, लार्ड उलहीज़ी गवर्नर-जनरल; मूलराज का विद्रोह; दूसरा सिख युद्ध, सतारा के राजाश्रो का श्रन्त ।
  - ,, १८४६ चिलियानवाला श्रीर गुजरात की लड़ाइर्या; पंजाय का श्रपहरण । ,, १८४२ दूसरा वर्मी युद्ध; पीमू दर श्रधिकार ।
  - ,, १८१३ भारत में पहली रेंल; कम्पनी का श्रन्तिम श्राज्ञापत्र ।
  - ,, १८६६ श्रवध का श्रपहरण; उलहोज़ी की वापसी; लार्ड केनिंग गवर्नर-जनरल।
  - ,, १८४० सिपाही-विद्रोह, मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनक तथा कांसी में नपद्मव।
  - ,, १८६८ विद्रोह की ग्रान्ति; कम्पनी का श्वन्त, विक्टोरिया का घोपणा-पत्र, लार्ड केनिंग पहला वाइसराय ।
    - ,, १८५६ तात्या टोपे को फॉसी।
    - ,, १८६१ हाईकेार्टी की स्थापना: 'डियन कोंसिल ऐक्ट ।
  - ,, १म६२ लार्ड पुलिन वाहसराय; यन्तिम सुगृल वादशाह यहादुरशाह की मृखु ।
  - ,, १८६६ श्रमीर दे।स्तमुहम्मद की मृत्यु।
  - ,, १८६४) सर जान लारेंस याइसराय ।
  - ,, १८६८ शेरश्रली कावुल का श्रमीर ।
  - ,, १८६६ लार्ड मेयो वाइसराय; श्रम्बाला में शेरबली के साथ मेंट; ढ्यू क बाफ़ प्राचनवरा का धागमन ।
  - ,, १८०२ लार्ड मेवो का वधः लार्ड नार्थमुक वाइसराय ।
  - ", १८०१ मवहारराव गायकवाद पदच्युत; श्राय्येसमात की स्थापना; युवरात (श्रिस श्रोफ़ वेक्स ) एडवर्ड की यात्रा ।

```
भारत में विटिश साम्राज्य
```

480

लार्ड लिटन वाइसराय; इँग्लेंड के शासकों की 'कैसरे-हिन्द' मन् १८७६ की उपाधि: इचिए में दुर्भिच । दिल्ली का दरवार । 2500 १८७८ वर्नाक्युला प्रेस ऐक्ट; दूसरे ग्रफ़ग़ान-युद्ध का धारम्भ । लार्ड लिटन का इस्तीफ़ा, लार्ड रिपन वाइसराय। 9220 . 1551 मैसूर की वापसी; पहली मनुष्य-गणना । १८८२ वर्गान्युलर प्रेस ऐक्ट रह । बार्ड उद्गरिन वाइसराय । 3==8 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना; पंजदेह की घटना; तीसरा ,, 3554 वर्मी युद्ध ( बर्मा के शब्य का धन्त । १८८६ लार्ड लेंसडीन वाइसराय। ., 1555 , 1581 मनीपुर का उपद्रव । दूसरा इंडियन कै।सिल ऐक्ट। ,, ३=६२ दसरा खार्ड एलगिन बाइसराय । .. 1588 , গ্ৰহ चितराख पर धावा । प्लेग थ्रीर श्रकाल । ,, 358E ., १८६० तीसह पर श्राक्रमण । ,, १८६६ लार्ड कर्जन वाइसराय । ,, 3809 विक्टोरिया की मृत्युः सातवाँ एउवई सम्राट्, हबीबुरुसा धर्म-गानिस्तान का श्रमीर, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त । तिज्यत पर धावा: दिल्ली में दरबार । . 3803 यूनिवसि टीज़ ऐक्ट । 8036 .. वग-विच्छेदः, खदेशी श्रान्दोलनः, दूसरा लार्ड मि'टो वाइसराय। , 180¥ ,, १६०६ मुसलिम लीग। ,, १६०७ कांग्रेस मे फ्रटा ,, \$ & 0 = कान्तिकारी दल, यम से हलाएँ।

सन् १६०६ मार्ले-मि टो सुधार ।

,, १६१० दूसरा लार्ड हार्डिज वाइसराय ।

,, १६११ सम्राट् पाँचवें जार्ज का दिल्ली में राज्याभिषेक; वंग-विब्छेद रह।

,, १६१२ विहार श्रीर उड़ीसा का नया प्रान्त ।

., १६१३ दिच्या ग्राफ़िकाका सत्याग्रह।

,, १६५४ यूरोपीय महायुद्ध का श्रारम्भ ।

,, १६१६ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना; लार्ड चेम्सफ़र्ड वाइसराय; कांग्रेस में एका; हिन्दू-सुसलमानों का निर्वाचन-सम्बन्धी समम्प्रोता।

,, १६१७ वगुदाद विजय, मेसेापोटामिया कमीरान; पार्लामेंट मे भारत-सचिव की विज्ञप्ति ।

,, १६१८ मार्टेयू-वेम्सफुर्ड रिपोर्ट, रोलट कमेटी रिपोर्ट, रीलट-ऐक्ट; महायुद्ध का श्रन्त ।

,, १६१६ रौतट-पृेक्ट सलाग्रह; जिल्यानवाला वाग का हत्याकांड; हंटर कमेटी की नियुक्ति; सुधार-कानुन; घमानुक्ला श्रफ़-ग़ाफ़िस्तान का बादशाह; तीसरा श्रफ़ग़न-युद्ध।

,, १६२० विलापत का सगदाः, लोकमान्य तिलक की मृत्युः, श्रसहये।ग श्रान्दोलन का श्रारम्भः, लिवरल फ़ेंडरेशन ।

,, १६२१ लाई रीडिंग वाइसराय; ब्रिंस ब्रांफ येक्स का बहिष्कार, मोपला-विद्रोह; चौरीचोरा की दुर्यटना; वारडोली-निर्यंय; सविनय-भवचा स्थिगित; श्रकाली धान्दोलन; श्रमानुक्ला के साथ सन्धि।

,, १६२२ मोटेग्यू का इस्तीफ़ा; महात्मा गान्धी की जेल; स्वराज्य दल ।

,, १६२४ पिलाफत का धन्त; हिन्दू-मुसलमानो मे मतादा; कटारपुर धीर कीहाट की दुर्घटनाएँ; दिल्ली में एकता सम्मेलन।

,, १६२६ लाउँ भरविन वाइसराय; कृषि कमीशन ।

,, १६२७ साइमन कमीरान की नियुक्ति।

सन् १६२८ नेहरू कमेटी रिपोर्ट; साइमन कमीशन का बहिप्कार, लाला लाजपतराय की भृत्यु, कलकत्ता में सर्पदल सम्मेलनः।

श्रीपनिवेशिक स्वराज्य के सम्बन्ध में लाई श्ररविन की विज्ञप्ति, वाल-विवाह-निरोध कानून; पूर्ण स्वराज्य कांग्रेस का ध्येय।

#### वंगाल के गवर्नर-जनरल

वारेन हेस्टिंग्ज। ,, १७७४

सर जान सैकफर्सन । १७८४

लाई कार्रवालिय । 3055

सर जान शोर ! .. 3083

सर थरबौड क्लार्क #। ., 9082

लार्ड बेलेजली । ,, 9989

लार्ड कार्नवालिस दूसरी बार, सर जार्ज वाली ", पहला ,, १८०২ बार्ड मि दो ।

लाई हेस्टिंग्ज । 3533

,, १८२३ जान ऐडम , लाई एमहस्टै।

वटरवर्थं वेली; लार्ड विलियम वटि क। १८२८

### भारत के गवर्नर-जनरत

लाई विलियम बेंटि का ,, १८३३

सर चार्लं मेटकाफ 🤫 । ., १८३४

, १८३६ लाडुं श्राकलेंडा

,, १८४२ लाई एकिनवसा लाई हाडिज

., 1588

<sup>.</sup> श्वस्थायी या स्थानापन्न ।

```
सन् १८४८ लाड उलहोजी।
   १८४६ लार्ड केनिंग।
```

#### गवर्नर-जनरत्त तथा वाइसराय

१८४८ लाई कैनिंग।

१८६२ पहला लाई एलगिन।

१८६३ सर रावर्ट नेपियर , सर विश्वियम डेनिसन#।

१८६४ सर जान लारेंस।

१म६६ लाई मेवे।।

१८०२ सर जान स्ट्रैची , लार्ड नेपियर , लार्ड नार्धमुक ।

१८७६ लाई लिटन।

१८८० खार्ड रिपन ।

१मन्द्रः लाउँ उफ़रिन ।

१८८६ लार्ड लेंसडीन ।

१८६४ दसरा लार्ड एलगिन। १८६६ लाई कर्जन।

१६०४ लार्ड एमथिल -, लार्ड कर्ज़न दूसरी बार।

१६०५ दूसरा लाई मि टी।

१६१० दसरा लाई हार्डिंग।

१६१६ लाई चेम्सफर्ड।

१६२१ लाई रीडिंग।

(लुट्टी के श्रवसर पर वगाल का गवर्नर लार्ड लिटन स्थानापत्र) लाई श्ररविन ।

1835

. (खुट्टी के श्रवसर पर मदरासका गवर्नर लार्ड गोशेन स्थानापक्ष)

<sup>ः</sup> अस्थायी या स्थानापन्न ।

# **अनुक्रमण्डिका**

| -                                     |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| स                                     | श्रप्टन, कर्नल, १०४।             |
| बकबर, मुग़ल सम्राट्, ६, ६,१०,१६,      | श्रद्धी साह्य, २४१, २४२, २६६,    |
| नर, २७८,३०६,३१०, ३१४, ५१४।            | ३ <b>३</b> ६।                    |
| श्वकवर ख़ां, ३०२, ३०३, ३०४,           | श्रफ़ज़ल, ग्रमीर, ३८६, ३८०।      |
| ३०५।                                  | श्रफ़ग़ानिस्तान, ३६०, ३६१, ३६५,  |
| <b>प्रकाली भ्रान्दोलन, ४</b> ८२, ४८३। | ३६६, ४०२, ४०३, ४०४, ४०४,         |
| ग्रसिल भारतीय संगीत परिपद,            | ४१३, ४१४, ४२४, ४२४, ४२६,         |
| <b>११६।</b>                           | લરેર, લરે⊁, લલ્લ, લ⊏૧ /          |
| श्रजमेर, ३६०।                         | श्रक्रिका, २।                    |
| थ्रज़ीजुद्दीन, २२६, ३१४।              | श्रकीम का व्यापार, ४३२।          |
| थजीवसिंह, ४४०।                        | ग्रब्दुलगृफूर खी, २४३।           |
| थ्रज़ीसुद्दीला, १६६।                  | धब्दुरेंदज़ाक, ईरानी यात्री, र । |
| त्रवी <b>मुल्ला, ३६</b> ४ ।           | ब्रब्दुरेहमान, धमीर, ४०३, ४०४,   |
| घटक, ३६८।                             | ४१४, ४२४, ४३४।                   |
| घदन, १।                               | श्रमजद्ञली, श्रवध का बाद्शाह,    |
| श्रद्यार, ४२० ।                       | 1 885                            |
| श्रदयार नदी, २३ ।                     | श्रम्बर की लड़ाई, २१, २६।        |
| श्रत्नदामंगल, १२६।                    | श्रम्बाजी, १४१, १८७, १६७, १६८।   |
| श्चनवरहीन, श्वकांट का नवाब, २२,       | श्रम्बाला, ३६०।                  |
| २४, २६।                               | ग्रम्बोयना, ≃                    |
| <b>श्र</b> ज्ञमन, लाहेार, ४२३।        | थ्यमरसिंह, तंजीर का राजा, १७०,   |
| श्रंजुमन तरक्की उद्, ४२४ ।            | 3 4 3 1                          |

श्रमृतराव, १८२, १८४,१८६, १६२। ग्रमृतसर, ७०. रं∙८, २२६, ३६२, ४७०, ४७२, ४८३। श्रमरीका, २, ८२, ११३, १२२, 184. 128, 828, 829, 881, 8691 श्रमानुरुला, श्रफुग़ानिस्तान का बाद-शाह, ४८३, ४८२। श्रमीस्र्यां, २०४, २०६, २३१, २४३। ग्रमीरचन्द, सेट, ४१, ४१, ४६, ४७, 6 b 1 यस्यर, सुब्रह्मण्य, ४२२, ४२३। श्रयुवखी, ४०१। श्रयोप्यानाथ, ४२३। श्रमे।ध्याप्रमाद, दीवान, ३१४। श्रकींट, २६, २७, २८, २६, २२४। श्रवयांक्षेत्रिकत्त डिपार्टमेट, ४४०। श्ररर्गाव, १६३, १६४। चर्त्रन, ४२४। श्चर्जनर्गांच की सन्धि, २०१। श्चर्ताल्ड, ३३६, ३४४। ध्यस्य सागर, १६६। थरमर्गाव, ११। चरविन, लार्ड, वाइसराय, 861. 880. 208 1 यराकान, २६४, २६४, २६⊏। घरकाट, कर्नल, ४२०।

श्रवमिदा, पुर्तगाल का राजप्रतिनिधि. 8, 951 श्रलमोदा, २३६। श्रुखवर, २०१, २१६, ३८६। थलाउल, ४२४। श्रलीगढ, १६६, २००, १२५। श्रलीगढ़ कालेज, ३६८, ४००। श्रलोगीहर की चढ़ाई, ४६। श्रलीनगर की सन्धि, ४३। यलीमसजिद, ४०२। श्रलीसुहस्मद, ६६। थलीमहिब र्खा, ४२२। धलीराज, ४२६ । श्रलीवर्दी र्सा, यगाल का सूचेदार, १६, ३८, ३६, ४०, ४४, ४८, ८८ । श्रलीवाल की लढ़ाई, ३१८। श्रलीहसेन, १६६। श्रलोम्प्रा, २६४। थ्रवध, १६, ४६, ४७, ६१, ६३, ६=, ६₹, ₹₹, ₹६, १०७, ११o. १२०, १३६, १३८, १३६, १४७. १४६, १४६, १७१, १७२, १७३. १७४, १८७, २१०, २३४, २४२. २४३, २४४, २८२, २६४, ३१०. ३३४, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४४, ३४६,३४७,३४८, ३४६, ३४७, ३७४, ३७६, ३८१।

श्रसहयोग श्रान्दोलन, ४७४, ४७४। धाज्मगढ़, ३६६। श्रसीरगढ़, १६४, २४६। ग्राज़ाद, उर्द लेखक, ४२४। श्रसंई की लड़ाई, १६३। श्रातिश, उर्दुकवि, ४२४। म्रसंम्बली, लेजिस्लेटिव, ४६६, ४८६, चाद्रेंग, ४९८। ४८७, ४८६, ४६४, ४६१, ४६६. र्घावला. ६६। ४०२. ५०८, ४०६। श्रान्ध्र साहित्य परिपत्, ४३०। श्रहमदनगर, १४७, १८६, १६३. श्चानन्दमठ, ४२७। 2091 श्रानन्दमयी, ४२६। श्रहमदशाह श्रब्दाली (दुराँनी), हन, श्रापटे, हरिनारायख, ४२८। श्रावर, पीटर, २७२। ७०, १४६, २५४, २६७। श्रहमदाबाद, ११,१७, १०६,४७१, श्रामू, नदी, १। श्रामंद्रा, स्पेनका जहाज़ी बेड़ा,१०। 2001 थ्रायलॅंड, १४३, १४४, १८६। ब्रहमदुक्ला, ३६८। घ्रहिल्याचाई, इन्देश की शनी. ७६. श्रार्व्यसमाज, ४१६, ५०१। ग्रारनी, २६। १२०, १२१, १८०। थावा, ३३०, ३३२। या थासफुबाह, निज़ाम, ११,२४, २४, प्राउट्म, ३४६। श्राक्टरलोनी, जनरल, २००, २३४, २७ । श्रासकुद्दीला, श्रवध का नवाब, १९०, २७१ । १११, १२४, १४७, १४⊏, ३४६। थाम्बॅड,लार्ड, गवर्नर-जनरत, २६४, २६८, २६६, ३००, ३०३, ३०४, थास्ट्रिया, ४१६, ४६०। श्रास्ट्रिया के सम्राट्, १४। ३१०, ३३२, ३४७। श्राक्सस, नदी, १, ३६१। श्रास्टेबिया, ४६२। ग्रास्वीर्न, ६। द्यागरा, म, १७, ७१, १६४, १६१, १६२, २००, २०१, २०८, २७२, श्रासाम, २६४, २६४, २६६, २६८, 304, 400, 4901 रत्र, द्राध, रूत्र, ४२७, ४४२, श्रोमे, कान्ह्राजी, ७७, ७८ । 844 1

इ

इटली, ४१६, ४५६, ४६१, ४८२। इचकेप कमेटी, ४६६। इंचकेप, लार्ड, ४६८। इंचवर्ड, कप्तान, ७७। इंडियन कैंसिल ऐक्ट, (सन् १८६१) इस३, (सन् १८६२) ४२८, ४३४। मंंडिया केंसिल, ३७७, ३८४, ७१२, ४२३, ४४२, ४६४। इंडो-चैना, ४१८। इंशाउल्लाख़ां, ४२०, ४२४। इन्दोर, १४०, २२३, २८०, ३३४, ३६४, ५०५। इनाम कमीशन, २४०, ३४७। इनिस, जनरल, ३७६। इब्नसकद, बहाबी सुलतान, ४८७। इम्पी, सर पुलाइजा, जज, ६८, १०१, १०२, १०३। इम्पीरियल सर्विस दृष्त, ४१६। इमामगढ़, ३०७। इलवर्ट बिल, ४११, ४१२, ४२२। इलाहाबाद, ४६, १७, ६७, ६८, ६६, ६३, ११२,१३६, १४६,१६८,२००, रथर, २७२, २७४, २७६, ३२६, 349,340,348,344,346,303, ३७६. ४३८, ४८६, ४००,४२४। इलाहीयख्रा, २२⊏।

इस्तमरारी यन्दोबस, १९७, १३०, १३१, १३६, १३६, १४०, १४४, ४०८, ४४०।
इस्माईल बेम, १४१।
ईस्माईल बेम, १४१।
ईस्माईल बोम, १४१, ४६८।
ईयोज़ की लड़ाई, ४६०।
उज्जन, १८८, १४४, ४४४।
वड़ीला, १८८, २४४, ४४४।
वड़ीला, १८८, २४४, ४४४।

१४७, १६८। उरमुज़ का वन्दरसाह, ४,६,११। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ४२४।

उदयराम, रणजोड़ भाई, ५२६। उदयानाला की खड़ाई, ५४।

उमदतुल उमरा, कर्नाटक का नवाय.

उदयपुरी, गोसाई, १६८।

জ

ऊर्म, ३०, ३६, ४४, ⊏४।

स् पुननीक्षूटिन कीसिल, ३८३, ४५२। पुकता सम्मेलन, दिल्ली, ४८८। पुडचर्ड, सुनराज, २६४, सम्राट्, ४३६, ४४०, ४४२, ४४४।

**प्डवर्ड स, इतिहासकार, ३४**८ । एस्थिल, लार्ड, ४४४। एम्हर्स्ट, लार्ड, गवर्नर-जनरल, २६३, २६४, २६७, २७०, २७२, २७३। एलगिन, लार्ड, याइससय, ३८४, 3=21 पुलगिन, (दूसरा) लार्ड, वाइसराय, ४२६, ४३९ । प्लिकिःस्टन,२३०,२४४,२४४, २४६, २४७ । पुलबुक्कं, ४, ४, ६,७। एलारपल की सन्धि. २४। एलिचपूर, १६४। एलिज़बेथ, इँग्लेंड की रानी, ६, १०। एलिनयरा, लार्ड, गवर्नर-जनरल, ३०४, ३०४, ३०६, ३०६, ३१०, ३११। एलिस, ४३, ४४। पुलेनबी, जनरल, ४६१। पुशर, लार्ड, ४१४ । एशियाटिक सेासायटी, ११८ । पेुड्स, २⊏७। ऐंडम,जान, २६३, २६२, २६३। पुँटनी, पुर्सगाली कविवाला, १२६। कुँडरसन, १४१ i ऐबट, कप्तान, ३२४।

च्चा श्रीडायर, सर माइकेल, ४७६, ४७६ । थ्रायन, सिडनी, १८४, २१३। ची थ्रीपनिवेशिक स्वराज्य की विद्यप्ति, ५०१, ५१०। ग्रीरंगजेय, मुग़ल सम्राट्, १२, १३, १६, ३७, ८३, २३७, २७७, ४४६। थ्रोरंगापाद, २०३, ४२४। द्यासले, विलियम, ११८। छांडमन द्वीप, २१३। क कचार, २६४, २६८, २८३, ४२७ । कर्जिस, डाक्टर जैम्स, ४१४ । कटक, १६२, १६८ । कड़ा, ६३, ६८। कन्द्रहार, २म३, २६म, ३००, ३०४, ४०३, ४०४। कनाडा ( केनाडा ), ४१४, ४४७, धद**३, ४**६२ । क्नाड़ा, १६०, १६६। कनानूर, ४। कनाट, ढ्यूक श्राफ, ४७० । कनिंधम, इतिहासकार, ३१७। कपूरसिंह, चित्रकार, ११७।

ववीर, मरे !

कम्बरमियर, सेनापति, २७१। कमार्फ, २३४, २३६। कर्कपैट्रिक, १४६,१४७,२३४,२३४। कर्जन, लार्ड, वाइसराय, ४३२,४३३, ४३४,४३४,४३६,४३७,४४०,४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४६, ४४७, ४४६, ४११, ४१६, ४६३, ११४। कर्णधेलेा. ४२६। कर्नाटक, २१, २४, २६, २७, ३०. ७६, ८०, ८३, ११४, १३४,१३६, १३८, १४७, १६८, १६६। कर्नुल, २६६। करमधली, ४२६। कराची, २७५। करी, लाहार का रेज़ीडेंट, ३२३। करीमखी, २३८, २३६। करोली, ३३७। कलकत्ता, ११, १२, १३, १४, ११, ३८, ४०, ४१, ४३, ४४,४६, ४१, ¥3. ¥8, ¥8, €0, □8, €9, €9, 115, 124, 125, 126, 140, ११६, ११८, १६१, १७३, २०२, २११, २१६, २१७, २२४, २३२,

२३३, २६६, २६७, २७४, ३३२,

३३६, ३४२, ३४१, ३४२, ३६०,

३६१, ३८४, ३६६, ४०७, ४११,

490, 497, 493, 498, 470. १२१, १२१। कलकत्ताका सरकारी भवन, २१६, २१७ । कलकत्ता जरनल, २६३। क्लकत्ता युनिवर्सिटी कमीशन, ४१६। . क्वल, वॅकटेप्वर, ४३०। कांगड़ा, २८४, ३२०, ४१७। कांगड़ी, गुरुकुल, ४८६। कांग्रेस. इंडियन नेशनल, ४२२,४२३, ४२४, ४२८, ४२६, ४३१, ४३४, ४३७, ४३६, ४४१, ४४३, ४४४, ४४=, ४४६, ४१२, ४१३, ४१७, ४६२, ४७०, ४७३, ४७४, ४७४. ४७६, ४७८, ४८४, ४८७, ४८८, 403, 408, 490, 499 I काटन, सर हेनरी, ४२२। कानपुर, १६६, ३६४, ३६४, ३७२. १७३, १०७। काब्डन, ३३१। कानुल, २२२, २३०, २८४, २६७, २६=, २६६, ३०३, ३०४, ३०४. ३०८, ३०६, ३१०, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४८३ । कार्टियर, ८७। कालीक्ट, ३,४, ६, १७, २०,३६, ७३। ४१२, ४२३, ४४३, ४४२, ४१४,

४१६, ४६४, ४७४, ४८६, १०४,

```
कालपी, १६७, ३७१।
काला समुद्र, १।
काल्विन, सर, ४१४ ।
क्लाइड, लार्ड, सेनापति, ३६८।
क्लाइव, लार्ड, १८, २७, २८, २६,
  ३०, ३२, ३४, ४४, ४४, ४७, ४⊏,
  ४६, २०, २१, २८, २६, ६०, ६१,
  ६२, ६३, ६४, ६४, ६७, ७८, ८७,
  मम, मह, ६७, १२१, १६म, २म६,
   322 1
 बलाइव, लार्ड, मदरास का गवर्नर,
   18=, 188 !
 क्लार्क, श्रीलार्ड, १६१, १८०।
  क्लार्क, सर जार्ज, बम्बई का गवर्नर,
   ३३३, ३३६ ।
  कार्नक, मेजर, ६०।
  कार्नवालिस, लार्ड, गवर्नर-जनरल,
    १२४, १२६, १२७, १२८, १२६.
    १३०, १३१, ३२, १३४, १३४,
    १३६, १३७, १३८, १२६, १४०,
    ૧૪૧, ૧૪૨, ૧૪૨, ૧૪૧, ૧૪૭,
    १४०, १४३, १६८, १७४, १८३,
    २११, २१८, २१६, २२०, २२१,
    २३२, २३३, २३४, २६३, ४१६।
   कारीकल, २०।
    कालकाेठरी, कलकत्ता, ४२, ३६२।
    काला कानून, २६४।
```

```
कालिंस, १८८, १८६, १६३।
कारमीर, २८४, ३२०, ४००, ४०४,
 ४०६, ४१८, ४२४, ४२७, ४२० ।
काशी नागरीप्रचारिखी सभा, ४२३।
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, ४१८,
 388 1
 काशीसव, ६६०, २०४ ।
 कास्पियन समुद्र, १ ।
 कासिमदाजार, १३, २०, ४०,४१,
  ४४, दद ।
 किचनर, लार्ड, प्रधान सेनापति,
   ४४३, ४४४, ४१४, ४६०।
 क्रिमिया, ३६०।
 किश्चियन पुरास, १।
 किलेस्किर, ग्रण्णा, ४२८।
 किस्की ( सड़की ), २४४।
  किरवीकी जागीर, ३७०।
  किंकेड, इतिहासकार, २१७।
  किलात, ३१०, ४००।
  की, रेवरेंड, २८८।
  कीनिया, ४६२।
  कुमारी, श्रन्तरीप, ३३१।
   कुर्ग, १३७, २८०, २८१।
   कुर्रम की घाटी, ४०२।
   कुलाबा, ७९।
   कॅबरसिंह, ३६६।
   कस्तुनतुनियां, १४४।
```

कृट, पटना की कोठी का घष्यच, १३। कृट, सर ग्रायर, ३५, ११४, ११७ । कृषर, डिप्युटी कमिरनर, ३६२, ३७३। कृष्ण, ५२४। कृष्णचन्द्र, नवद्वीप का राजा, ५२६। क्रव्यराज, मैस्रर का राजा, ५६७। कृष्सदास, ४०, ४१। कृष्णाकुमारी, २३१। क्रपि कमीशन, ४६७। कृपि विभाग, ४४०। के, (कार्य) सर जान, २३६, २४०, ३३७, ३७२। केंब्राल, ४,६। केबो, जान, २। केम्बिज, ४३१। क्लेवरिंग, रुझ, रह। क्वेटा, ४००। केशवस्त, ५२८। केसरी, समाचारपत्र, ४३१, ४४०। कैनिंग, लार्ड, गवर्नर-जनरख, ३४६, ३६७,३६⊏,३७६, बाइसराय, ३७६, ३८२, ३८४, ३८६, ३६४, ४४०। कंनिंग कालेज, सखनऊ, ३८२। केम्पयेल, सर ग्रार्चीबोल्ड,२६७,२६८, ३६८, ३७३। केरी, पादरी, २८८, ४२६।

केवेरनरी, ४०२। कैंसरवाग की लूट, ३६८। केंसलरी, बोर्ड ब्रांफ़ कंट्रोल का श्रध्यच, १८४, २११। कोचीन, ४, १३६, ४१६। कोटा, २२२। कोयम्बद्धर, १६६। कीयल, १६६, २००। कोट श्राफ डाइरेक्टर्स, १४, ११६। कार्ट थाफ मोबाइटर्स, १४, ११६। कोरिया, ४३३। कोलगुक, १२३, १८७ । क्लेख, मेजर, १८१, ३०८। केलम्बस, २। कोल्हापुर, ३७४ । केलावा, ३३३। केासीतुरा का ज़मीन्दार, १०२। कोहनूर हीरा, २८४,३२६, ३२७। केाहार, ४८८। कांसिल त्रांफ़ स्टेट ( राज्य-परिपद ), ४६६, ४६७। खड्गसिंह, ३१४) खर्दों की लड़ाई, १४७, १४४, १४६,

1951

खरे, वासुरेव शास्त्री, १२८।

खाडिलकर, कृष्ण(जी प्रभाकर, १२८।

माडेसव, ७२, ७३ । ग्यानदेश, १६३। विवापता, ४७४, ४८७। रावर घाटी, २८४, ४०२ । धेरप्रर. ३०६ । खेरीगढ़, २१३।

ग गडकरी, राम गर्थेश, ४२८। गजनी, ३००, ३०४, ३०४। गजनवी, महसूद, ३०४।

गढवाल, २३६, ४१७ ( गदर पार्टी, ४६३। गकु, लार्ड, सेनावति, ३२४। गब्दिस, मार्टिन, ३६४। ग्यालियर १०६, ५६७, २०२, २१二,

२२१, ३०८, ३०६, ३७०, ३७१, ३६४, ४१८। गाज़ीवहीन, वि'द्धारी, २३७। गाजीउद्दीन हैदर, श्रवध का बादशाह,

२४२, २४३, २४४, ३४६ । गाजीपुर, २१६, २२०। गान्धी, मोहनदास करमचन्द(महात्मा), गुलामकादिर, १४०, २००।

४१७, ४१८, ४७१, ४७२, ४०४,

४७६, ४७७, ४३८, ४७६, ४८०. ४८४, ४८४, ४८६, ४८८, ४६२, 404, 423 t

गायहवार, ७६, १४७, १६६, ३२१, ( महहारराव ) ३६४।

गार्डन, यहान, ७७। गालिय, ४२४। गाविखगर, १६४।

प्रिविल, इतिहासकार, १६६। गिरचरभाई, रणसे।इदाय, ५२६।

गिलमाइम्ट, जान्टर, १२१, १२४। मिलगिट, ४२४, ४२७।

गीता-रहस्य, ४२८। प्रीथेड. स्मिरनर, ३०४।

गुजरात, ७६, १०६, १४४, १६६,

२०१, २०६, ४३४। गुजरात की लदाई, ३२४, ३२४।

गुजरात वर्नाश्युलर से।सायटी, १२६ । गुद्रहोप, धन्तरीय, ३, १०४, २३१ ।

ग्रप्त कमेटी, ११६, १४८, २७१।

ग्ररू का बाग, ४८३ ( गुरुदास, ६० ।

गुलवर्गा, ४८८। गुलाबसिंह, ३१४, ३१४, ३१६, ३१७,

३१८, ३१६, ३२०, ४२४, ४२६।

गलामनवी. ४२२ ।

गुलामहसेन, ३७, ७९। खेडस्टन, इँग्लेंड का प्रधान सचित्र,

४०२, ४०३, ४०६, ४१३।

गोखा, ४, म, ६।
गोत्सले, गोपाल कृष्ण, ४४४, ४४६।
गोखले, वापू, २४४।
गोडाडे, जनरल, १०६।
गोरलपुर, २३४, २३६, २६०, २६१,
४७=।
गोविन्द, २२=।
गोविन्दराव, ३४६।
गोविन्दराव, कालपी का सूचेदार.

130 ।

गोविन्द् (यट्काल, ४१६।

गोविन्द (सिंह, ३१७।

गोतद, १६०, २१=, २२१।

गगा, नदी, १६१, २६४, ३६४।

गगा की नदर, ३५६।

गंगाधरराय, ३७०।

गंगाधर याजी, २४४।

गहर, ६०, ११३, ११४, १२२,

ादर। गडमक की सन्धि, ४०२। च

च चासीराम, केतवाल, २४१। घेरिया की लढ़ाई, ४४। घेषप, लालमोहन, ४३६। च

चटर्गाव, १२, २६१, ४४२ । चट्टोपाथ्याय, वंकिमचन्द्र, १२० । चन्दूलाल, २२४, २म । चन्द्रगिरिका राजा, ११ । चन्द्रगगर, १४, २०, २१, ३४, ३६, ३म, ४४, ४४, २०म, ४२६ । चम्मल, नदी, २०६, २२२, २२३,

देम, ४४, ४४, २७म, ४२६। चम्बल, नदी, २०६, २२२, २२३, २७४। चर्ला सेन, ४म६। चाइलड, जोसिया, १२।

चारवर्षेवरि, देश्सा चारवर्षेवरि, देश्स, २६, २७, २=, २६, ३०। चार्नक, जाब, १२। चार्लक वस्सा, डॉलॅंड का राजा, १२

चार्ल्स दूसरा, इँग्लैंड का राजा, १२, १४। चितराल, ४२४, ४२४, ४२६, ४३०। चिदम्बरम्, ४००।

चिनसुरा, =, ३=, ४६, २७=। चित्रयसृरि, १३०।

चिपल्यकर, विष्णु शास्त्री, ४२८। विजियानवाला, की लड़ाई, ३२४,

चीत्, २२म, २३६। चीत, १, २३४, २६३, २७४, २म६, ३म४, ४३२, ४३६।

चुनास्मक, २०, ३२८। चुंगी की लाइन, ३६८।

चुगा का लाहन, २६८। चंहि, भन्नामजे, राजा, २००। चेतसिंह, बनारस का राजा, १०७, १०८, १०६, ११०, ११२, १२०, १२४। चेम्बरखेन, ५०१, ४०२। चेम्सफुर्ड, लार्ड, वाह्तसाय, ४६१, ४६२, ४६४, ४६४, ४७३।

चम्सफुड, लाड, वाइस्साथ, ४६६ ४६२,४६४,४६१,४७३। चैत्, चित्रकार, ४१७। चैम्पियन, कर्नल, ६४।

चीधरी, बद्दीनारायख, १२२ । न्नेवीस परगना की ज़मीन्दारी, ४६ । चै।रीचौरा, ४७७, ४७म ।

ন্ত ক

क्षुत्रमंज़िल, ३६६। छुत्रसिंह, ३२३, ३२४, ३२४, ३२६। जा

ज्युकात, २४म ।
जगत सेंड, २३, ४६ ।
जगत सेंड, २३, ४६ ।
जगतीयपुर, ३६६, ३७० ।
जगताथजी का मन्दिर, १६म ।
जकेजी, सिन्यिया , ३०६ ।
जनकेजी, सिन्यिया , ४६ ।
जमस्द, २५४ , ४६३ ।
जमसद्दुर, ४६७ ।
जमास्राह, १४६, १४४, ३७१, ३०३,

मासाह, १४६, १२४, ४०१, १०२, १७७, १८२, १८६, १८७,२१४, २२७,२२६।

बमुना, नदी, १६१, २१८, २२८, ३७४। जम्मू, ३१४, ३१४, ३१८ ३२०, ४२६।

ज़मोरिन, काळीकट का राजा, ३,४। जयन्तिया, २६म, २म२। जयपुर, ७१, १४१, २०१, २०४, २२२, २३१, ३६४, ४१४, ४१६। जयाजीरान, सिन्चिया, ३७०। जमनी, ४१६, ४३४, ४४६, ४६०,

४६१, ४१६ । ~ जलालायाद, ३०३, ३०४, ३०४, ३०६, ४८२ । जलियानवाला याग का हत्याकांड, ४७२, ४७३, ४७४ ।

जसासिंह, सरदार, ७०। जहाँगीर, सुगल सम्राट्, १०, ११। जहाँगारा, ११। जापान, १, ४४६, ४६१, ४६६। जानंजी, भासला, १६, ३३०। जार्ज प्रचर्च, सम्राट्, ४४४, ४४४।

जार्ज, लायड, ड्रॅग्लॅंड का प्रधान सचित्र, ४५०। जावरा की जागीर, २४३। जावरा डीप. ५. २०. २३१।

जावा द्वीप, =, ४०, २३१। जिंजी, ३६।

जिने।धा, १ ।

जिलेक्षी, जनरल, २३४। जी० थाई० पी० रेलवे. ३४१ । ज़ीनतमहल, वहादुरशाह की वेगम, 3881 जेंकिंस. रिचर्ड, ३३७, ३३८। जेम्य पहला, इँग्लैंड का राजा, १०, 99 1 जेरुसेलम, ४६१। जैनाबाद, ३३८। जोधपुर १४१, २०१, २२२, २३१, २४२, ४४० । जोन्स, सर विलियम, ११८, ४१८। ज़ौक, १२४। जंगबहादुर, नेपाल का प्रधान सचिव,

२३७, ३६८। ᄠ माञ्जलाल, १४८। मांसी, ३३६, ३७०। भिन्द, २२८। फिन्दन रानी, ३१**४**। टांशेंड, जनरल, ४६०।

टाइ, कर्नेख, १४१, २३८, २४७,२४८। उफ्, २८८। टामस. सन्त. ६।

दिहरी, २१७। टीपू सुजतान, ११४, ११६, ११७, ४१६, ४१८, ४२६, ४२४. १२२ १३४, १३४, १३६, १३७, ४२६, ४२७, ४२⊏ ।

१४०, १४६, ११२, ११४, १११, १२६, १२७, १२८, ११६, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६६, १६८, १६६, १७२, १८७, २०३, २१४, २१४, २२०, २२४, २२४, २३८, २४२, २८०। टेनासरिम, २६४, २६८। टेम्पल, सर रिचर्ड, ३३६, ३१३।

ट्रेडस डिस्प्यूट विल, २००। ट्रेंड युनियन बिल, ५०७। टैरिफ बोर्ड, ४६०। टोम सेंट की चढाई, २३। टोक, २२२, २४३।

ਨ ठगों का दसन, २७६, २७७। ठाकुर, श्रवनीन्द्रनाथ, ५१८। ठाक्र. ज्योतीन्द्रमोहन, ४११। ठाकुर, द्वारकानाथ, २७६। ठाकर, रवीन्द्रनाथ, ४२७। ठाकुर, सुरीन्द्रमोहन, ११८। ठामरे, ज्यस्वक बापूजी, ४२८।

डफ़, ब्रांट, ७६, १३६, १६३। डफ़रिन, लार्ड, वाइसराय, ४१४,

```
उंडीयाँ, ६६।
द्ववस भसा, ६१।
उलहोजी, लार्ड, गवर्नर-जनरल, दुप्ले, २१, २२, २३, २४, २६,
                                 २७, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४,
 २४१, ३२२,३२४, ३२४,३२६,
                                ६४, २१२।
  ३२७, ३२⊏, ३२६, ३३०, ३३१,
                               ड्य, मा
  ३३२, ३३४,३३४, ३३६,३३७,
                               ढ्यमा, २०, २१, ३२।
  ३३६, ३४०,३४१, ३४२,३४४,
                               डे, कप्तान, १६८।
  ३४४, ३४६, ३४८, ३४६, ३४०,
                                डेकन वर्नान्युखर ट्रांसलेशन सोसा-
  ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४४,
                                 यदी, २४०।
  ३५६, ३५६, ३६०, ३६७, ३७४,
                                हेम्मार्क निवासी, १४।
  ३८४, ३८४, ३८६, ३६४, ४४४,
                                डेक, कलकत्ताका गवर्नर,४०,४३,
  1838
 ढाक, ३४२, ३४३।
                                देविड सेंट का क़िला, २४, ३४, ३४।
 डाक्ट्रिन ग्रोफ़ लेप्स (दायावसान का
                                             ढ
  सिद्धान्त), ३३४।
                                ढाका, २०, ४०, १२म, २६४,
 डामन, 🖘 ।
                                 ४४२, ५००।
 टायर, जनरल, ४७२, ४७३, ४७४।
                                             ส
 डायकी (दे।हरी शासन-स्यवस्था ),
                                तकी, मीर, ५२४।
  ४६७, ४६० ।
                                तहफ़्तुल मुजाहदीन, ३।
  डिंडीगल, ७२, १३७।
                                त्यागराज, ११६ ।
  डियाज़, २।
                                नात्या टोपे, ३७०, ३७१, ३७२।
  डिरोम, मेजर, १६४।
                                तार, ३४२।
  द्यीग, २०८, २०६, २१०।
                                ताशकृन्द, ४०९ ।
  ढीवे।यन, १४०, १४१, १४२, १६६
                                 तिब्बत, २३४, २६१, ४३६, ४३७,
   2031
् दुराड, हेनरी मार्टिमर, ४२४।
                                  ४४८, ४१४।
                                 तिलक, बाल गगाधर, ४३१, ४४८,
  ड्डाज़, वार्ड श्रांफ़ कंट्रोल का श्रम्यच,
                                  ४४०, ४६२, ४७४, ४२६।
    १५४।
```

तीराह, ४२६। तकोजी, होलकर, ७४, ७६, १८० । तुज़क जहांगीरी, ४३०। तर्किस्तान, ४०५। तुर्की, ४१४, ४३०, ४३४, ४६०, ४६१, ४७४, ४८१, ४८७ । तुलक्षाजी, तंजीर का राजा, १७०, 1384 तुलजाशंकर, नन्दशकर, ४२६। तुलसीबाई, होलकर, २४३। तुगभद्रा, नदी, १३७। तेजसिंह, ३१८, ३१६। तेमूर का घराना, ३४१।

तेलंग. काशीनाथ त्र्यस्वक, ४२२।

तजोर, २०, २४, २६, २८, २६, ३३,

म, १७०, १७१, १७३, २७**म**, ३४०, ४१७, ४१६। य धार्नटन, इतिहासकार, १२४, २६० । थियासोफिकल सेासायटी, ४२०। थीबा, बर्माका राजा, ४१६, ४१७,

थोर्न, मेजर, १६८, २०८। द

8121

दत्त, माइकेल मधुसूदन, ४२७। दमस्कृ, ४६१। दमाजी, गायकवाइ, ७६।

दयानन्द सरस्वती, स्वामी, ४१६,४२० दयाराम, ४२८। दयालसिंह, ४२३। दर्द, उर्द कवि, ४२४। दलपतराम, १२६। दचिण चफ्रिका का सत्याग्रह, ४५६। दादा खासगीवाला. ३०१। दारापुरम्, १६६। दारुलंडलुम, देवबन्द, ४२३। दास, चित्तरंजन, ४८४, ४८४, ४८६। दास, यतीन्द्रनाथ, १०१। दासबोध, ४२८। दिनकर राज, ३७६। दिलीपसिंह, ३१४, ३१६, ३२१, ३२४, ३२६, ३२७, ३२८। दिल्ली, १६, २४, ६२, ६३, ६८, ७४, १०७, १४१, १४२, १४४, 181, 188, २००, २०=, २१६,

२७२, २७३, ३४६, ३४१, ३४७, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३७३. २७४, २७४, २७६, ३६७, ४३६, ४४७, ४१४, ४१६, ४६१, ४६४,

४७०, ४७१, २००, २१०, २१४, **११७, १२**४ । दिल्ली दरवार, (सन् १८०७), ३६७.

(सन् १६०३) ४३६, (सन् १६१३) 858 1

नदिया, १३२।

```
キャニ
                                वस्दकुमार, राजा, ४म, ६०, ६६,
वीनाजपुर, १३२।
                                  200, 205, 2021
दीनानाथ, ३१४।
                                ननकाना का महन्त, ४८२।
दीनापुर, ३६०, ३६६ ।
                                 नर्मदा, नदी, २४२, ३७४।
द्मीयानी, ६१, ६२, ६३, म७, १३०,
                                 नमंदाशंकर, ४२६।
  181
                                 नरसिंहम्, लक्ष्मी, ४३०।
 दर्जनसाल, २७०, २७२।
                                 नरेन्द्रमंडल (चेम्बर धाफ प्रिंसेज़)
 रेक्सांक की सन्धि, २०१, २०२।
                                  ४६६, ५०६।
 देवनगिरि, ३८६।
                                 नवलराम, ५२६ ।
 देवीकेंद्र, =१ ।
                                 नसङ्ख्ला, ४८१ ।
 देहरादून, २३६, ४६५ ।
                                 नसरु. २३७।
 दे।स्तमुहस्मद, धमीर, २८३, २८४,
                                वसिकेतोपाख्यान, १२१।
   २६७, २६८, २६६, ३००, ३०१,
                                 नमीरुद्दीन हेंदर, श्रवध का वादशाह,
   ३०२, ३०४, ३२४, ३४०, ३८६ ।
                                   २८२, २६४।
 दें।लतराव, सिन्धिया, १८०, १८२,
                                  नाइल का युद्द, १६०।
   १८४, १८६, १८०, १८८, १८६,
                                  नागपुर, १८८, २४१, २७३, २६६,
   160, 161, 163, 168, 169,
                                   ३३६, ३३७, ३३८, ३३६, ३४७,
   १६६, २००, २०४, २१८, २२१,
                                   ४७१. २०० ।
   २२४, २२⊏, २४२, २४३, २७३।
                                  नोट, जनरल, ३०४।
  देंालताबाद, १४७।
                                  नाटभाई, ४३१।
                ٤Ŧ
                                  नादिश्शाह, ३६२।
  धर्मशाला, ३८४।
                                  नादिरखाँ, ४८१, शाह, ४८२।
   ध्यानसिंह, ३१४, ३१४।
                                  नानक, म३।
   धारवार, १३७।
                                  नाना फड़नगीस,७६,१०४,१०४,१०६,
                न
                                    १०७,११४,१४२, १४३,१४४,१४६,
   नजमुद्दीला, ४७, ४८, ६२, ६०।
                                    180, 142, 105, 108, <sup>150</sup>,
   नद्यतुलरलमा, लखनज, ४२३।
```

१८१. १८२, १८३, २४०, २४१!

नाना साह्य, ३५०, ३१७, ३६४, ३६४, ३६६, ३७४। नामा, २२८, ४८३, ५०४। नार्धत्रक, लार्ड, वाइसराय, 383, ३६४, ३६५, ३६६, ३६६, ४०८। नारायगुराच, पेशचा, ७६ । नावनिहालसिंह, ३१४, ३१६। नापलर, धरमुग, ५३०। नावतर, एलप्पा, ४३०। नासिक, ४२८। नासिरजंग, २४, २४, २६, २०। निकलसन, कर्नल, ३६२, ३७३, ३७६ । निक्सन, कसान, ७४। निजाम, १६, २४, २४, २६, ३०, ३४, ७४, ७६, ८०, ११३, १३४, १३६, १३७, १४४, १४६, १४७, 128. 128. 120. 12E, 128, 140, 144, 140, 158, 155, 163.223.228.235.245.245. २६५, ३१०, ३४०, ३४१, ३४०, ३७६, ३=३, ४३७, ४३८, ४०४। निवस्थमाला, ४२८। नीतिचन्द्रिका, ४३०। नील, कर्नल,३६४,३६६,३६⊏,३७३। नीलगिरिकी पढाडी ३८४। न्यकाश्चरलेंड, २।

न्यूबरी, है। न्यूयार्क, ४२०। न्युशपल की लड़ाई, ४६०। नरमहस्मद, सीर. ३०७। नूरमुहम्मद, सैयद् ( श्रकुग़ानी राज-द्त ) ४००। नेगापटम्, 🖘 । नेपियर. सर चार्ल्स, ३०७, ३०८, 324, 333, 328, 308 ( नेपे।लियम, १३४, १४४, १६०, १६६, २३३, २४०, ३११। नेहरू, मोतीलाल, २०३। नेहरू रिपोर्ट, ४०४। नेटाल, ४४६, ४४७। नैनीताल, २३६। नेपाल, २३४, २३४, २३६, २३७. २४०, २४२, ३२=, ३७४, ३=1. 804. 8881 नाटन, कप्तान, २६६ । नाबेल पुरस्कार, ४२०। गालन, इतिहासकार, २४३। नोरोजी, दादामाई, ४२२,४२३,४२६. 8821 पटना, १३, २०, ४४, ४१, ४२, ५३,

=3, 81, 902, 92=, 280, 288,

200, 2151

पटियाला, ७०, २२८, ४८३, ४०७। परेल, विद्वलभाई, श्रसेम्बली के पहले निर्वाचित श्रध्यत्त, ५०८, ५०६। पद्मावत, ४२६। पनियर, की लडाई, ३०६। पव्लिक वक्से डिपार्टमेंट, ३४३, ३६१ 2931 पञ्चिक सर्विसेज कमीशन, ४२८। पब्लिक सेपटी बिल. ४०८। प्रतापसिंह, काश्मीर का महाराजा, ४२६, ४२७ | प्रतापसिंह, जयपुर का महाराजा, ११८ । प्रतापसिंह, नंजोर का राजा, दश । प्रवापसिंह, सवारा का राजा, २६६, ३३६, ४२⊏। प्रवेशधचन्द्रिका, ५२६ । प्रशिया, ११। पत्नासी का युद्ध, ४७,४८, ५७, ६०, 3601 पश्चिमोत्तर सीमाधान्त, ४३४, ४६३। पाटन का युद्ध, १४१। पादशाह वेगम. २६५। पांडुचेरी, १४, २०, २१, २२, २३, २४, ३४, ३४, ३६, ३६, ४४, ११३, 1801

पासर कम्पनी, २४८। पामर, कर्नल, १८०। पामस्टेन, लार्ड, ३४८। पायनिवर, समाचारपत्र, ४३८। प्राइज, विलियम, ७८। प्लाउडन, रेज़ीडेंट, ४१८, ४२६। पाल, १७४ । पालमेन, जर्मन श्रफ़सर, १६३। पालीलूर, ११४। पाशा, मुखका कमाल, ४८७। पिट, इंग्लेंड का प्रधान सचिव. १४४ 2331 पिट का इंडिया ऐक्ट. ११६, १२६, १३६, १४०, १४६, १४४, २१४। षिंडारियों का दमन, २३७, २३८, २३१, २४०। पिरार, फ्रांसीसी यात्री, ३ । पिलाई, श्रानन्दरंग, २४। ब्रिंसेप, रेन्हा पीमू, २६४, ३३१, ३३२। पीलीभीत, दह। प्रथावा का राजा, ३६८। पुर्तगाल, २, ४, ६, ७, ८, १२, १४ 901 पुरन्दर, (पुरन्धर) २४४। पुरन्दर की सन्धि, १०४। पानीपत, ६७, ६८, ७१, ७४,७६,७६। पुर्शिया के नवाब, ४०।

पुर्णिया, मैसूर का मंत्री, ११४, १६४ १६७. २८०। पूर्ण स्वराज्य-दिवस, १११ । पूना, ६४, १०३, १०४, १४२, १४४, १७६, १८२, १८८, २०३, २४४, २४८, २४१, २४०, ३३८, ४३१, 4201 पूलीकट, ⊏। पुसाका कृषि काक्षेत्र, ४६७ । पेटी. =१। प्रेमसागर, ४२१। पेरन, =३। पेरिस की सन्धि, ३६। पेरी. श्रर्सकाइन, ४१४। पेरी, सिन्धिया का फ्रांसीसी श्रफुसर, 1 22 6 प्लेग, ४३०, ४३१। पेसली, २६०। पेशावर, २३०, २८४, २६७, २६६, ` ३०१, ३१६, ३२४, ३⊏६, ४००, 802, 830 1 पैलेस्टाइन, (फ़िलस्तीन) ४६०। पोप का धाज्ञापत्र, ४, ६। पोफ़म, मेजर, १०६। प्रोम, २६⊏। पेर्टोनोबा, ११४। पेलक, जनरल, ३०४।

पंजदेह, ४१४, ४१६। गंजाब योर्ड, ३२४। দ্দ फ़तहगढ़, १३६, २०८, ३२८। फ़तहपुर, ३६४। फतहपुर, सीकरी, ६, ४४०। फर्ग्यसन. ४१४। फर्र विसियर, सुग़ल सम्राट्, ३८। फ़ाक्स, ११६, १२०। फार्टेस्क, इतिहासकार, १६३ । फारस, १७७, २२२, २२८, २२६. २३०, २१७, २६६, २६७, २६८, २६६, ३६०, ३६१, ४३३, ४३६। फ़ारस की खाड़ी, १, ४, ११, ४३४. ४३६, ४४७। फ़ारेस्ट, इतिहासकार, ११६। फासेट, हेनरी, ४२२। फ़ांस, १४, १७, २१, ३३,४१,११३. 138, 138, 123, 128, 122. २२७. २२६, २३१, ४१६, ४३४. ४४६, ४६० । फ्रांसिस, फ़िलिय, ६८, ६६, १०४. 190, 198, 120, 180, 123, १६०. ४२२। फ़िच, राव्फ़, ६। फिरंगिया, उन, २७७। फ़िलिप दूसरा, स्पेन का राजा, ७।

फ़ीरोज़पुर, ३००, ३०६, ३१६,३१७, ३१८ । फ़ीरेाज़शहर, की लढ़ाई, ३१८। क्रीमैन, ३८१। फ़ीस्टेट, ४१७ । फलर्रन, ८०, ८३, ८६। . फुलर, सर वैमफ़ील्ड, ४४६। फ़ेन, प्रधान सेनापति, २६६। फ्रेज़र, हेदराबाद का रेज़ीडेंट, ३४०, क्रेरे, सतारा का रेज़ीडेंट, ३३६। फैज़ाबाद, १११, ११२, २८२, ३६८ । फ़ैज़्रलाख़ी, ६५ । फैमिन इश्यारेंस फंड ( थकालरचा-कोष ), ३८८। क्रेंकलिन, ११०। फ़ोर्ट विलियम, किला, १२, ८६। फोर्ट विलियम कालेज, १७४, १७६, १७७, २१०,१२१, ४२४, ४२६। फोर्ड, कर्नल, ३४। फोर्ब्स, ५२६। ब

व्यक्तर, २००। वक्तर की लढ़ाई, ४७,४८,६१,६२। वगुदाद, ४६०। वमा सक्ता, ( हवीवुल्ला ), ४८२।

वजवज्ञ, दद्य । यटलर, सर हारकोर्ट , २०६। वटलर कमेटी, २०२, २०६, २०७। बदोदा, १०६, २४४, ३६४, ४०४, यदस्तरारी, ३६१। बद्बीसराय, की खड़ाई, ३६२। वनजी, वसेशचन्द्र, ४२३। वनर्जी, सर गुरुदास, ४४१। बनर्जी, सुरेन्द्रनाथ, ४२२, ४४२, 338 1 वनारस, ६३, ६४, ६४, १०७, १०८, १०६, १११, १२७, १३१, १७१, १८७, २७२, २८१, २६६, ३२४, ३७३, ४१४ । वस्वई, नगर तथा मान्त, 19, १२, 18, 41, 02, 00, 51, 80, हम, १०३, १०४, १२०, १२२, १३७, १६२, २४६ २४७, २६६, २६४, ३०८, ३३३,३३६,३८४, ४०७, ४११, ४१६, ४२२, ४२३, ४४२, ४६४, ४७१, ४७६, ४०७, ४१२, ४१३, ४२६ I वर्क, एडमंड, १२०, १२१, १४४, १४४, २२७, ४२२। बर्टन, रिचर्ड, ३०७। वर्दवान, १२।

वर्नियर, ३१। वर्स्स, २६७, २६८, ३०६। बर्माका राज्य, २६४। ब्रह्मसमाज, २१२, ४२०, ४०१। वसार, ३८८,२०१,३४०,३४१,४३७। बरहानपुर, १८८, १८६, १६४, 3351 वरेली, ३६८, ३६६। वलभद्रसिंह, २३४। वसरा, ४६०। बसालतजंग, निज़ाम का भाई, १३४। बहादुरशाह, श्रन्तिम सुगुल सम्राट, ३४६, ३४७, ३६१, ३६३, ३७४, 458 I वारदन, डाक्टर, ११। वाजीराव ( पहला ), पेशवा, ७६, २३७ । वाजीराव ( दूसरा ), पेशवा, १७६ १८२, १८३, १८४, १८६, १६६, २४२, २४४, २४४, २४६, २४७, २४०, २४१, २४६, २४७, २७८, ३३⊏, ३१०, ३६४। बाप गोखले. २४४ । वायजाबाई, २७४। बाइट, जान, ४२२। ब्राइडन, जान, डाक्टर, ३०३। बाइन, जीनपुर का कलेक्टर, २८२।

वारदन, लार्ड, ३३४। वार्कर, ६३। वारद्रोली-निर्णय, ४७८। वारडोली में सत्याग्रह ४०७, ४०८। बारवेल, ६८, १००। बाल-विवाह-निपेध कानून, ५०१। वालाजी, पेशवा, ७४, ७८, २४७। बाला साहब, २४१, २४२। बालासेर, ११, १६८। बालेश्वर, २०। बारष्ठद्वार, ३८६ । बारिकपुर, २६६, ३४८, ३४६, ३६०। वारिकपुर, का व्यजायवद्यर, २१६। वारी देश्याब नहर, ३४३। यार्जो, सर जार्ज, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२४, २२६ । वावरिंग, ११६। वासनियां, ४६०। विगा, सरजेंट, ४४। विटिश इंडियन धसोसियेशन, ४२३ विस्टा. ११२। विदिश स्युज़ियम, ४१८। बिट्टर, २४६, ३३८, ३६४, ३६४। विलोचिस्तान, (यलूचिस्तान), ३५०, ४२४, ४३६। बीकानेर, ४०५। वीजापुर के सुलतान, ४।

वीटसन, वर्नल, १६०। बीबीघर, का स्त्न, ३६४, ३६६। यी० यी० सी० ग्राई० रेखने, ३४२। तुकानम्, डाक्टर्, २१६, २६०, २६१। बुटवल, २३४, २३६। बुसी, २७, ३०, ३४, ३४। वुँदेलखंड, १६२, १६६, १६७, २०४ २०६.२७३,३७०,३७१,३८८,५१७। वेकंसफ़ील्ड , लार्ड, इँग्लेंड का प्रधान सचिव, ३६७, ४०२, ४०३ । वेदनूर, ७३। वेंटिक विवियम लार्ड, २२४, २०४, २७४, २७६, २८१, २८२, २८४, २८१, २८८, २८६, २६०, २६२, २६४, २६६, ३०३, ३४७, ४०४। थेनफ़ील्ड, पाल, १३८। वेन, वेजडड, भारतसचिव, २०६। येय डं, कर्नल, १७०। बेथवेट, कर्नल, ११४। बेल, इवास, सेजर, २८०, ३२७। बेल, ऐंडू ज़, २८०। वेलजियम, ४६०। वेली, कर्नल, ११४। वेली, कर्नल, लखनक का रेज़ीड़ेंट, २४२ २४३। येली, बटरवर्थ, २७४। वेवरिज, इतिहासकार, १२४।

पेसीन, ७७, १०३, १०४। वेसीन की सन्धि, १८२, १८३, १८४, १८७, १८८, १८६, १६१, १६६, २०३, २३१, २२४, २४४। वेसॅंट, मिसेज, एनी, ४२०, ४६३। वैडला, सर चार्ल्स, ४२२, ४२७ **।** ब्लेवटस्की, मंडम, ४२०। रोर्ड चाक कट्टोल, ११६, १४४, १८४ २११, २२७, २३८, ३०४, ३३१, ३३२, ३३४, ३४९, ३४२, ३७७। बोर्ड बाफ़ ट्रेड, ३२२। बोर्ड श्रोफ़ रेवेन्यू, २७४ । वेक्टस, ५६। ये।लन *दर्श*, ३००। येस, ग्रानन्दमेहन, ४२२। थे।स, सर जगदीशचन्द्र, ४३० वेस्टन, १९८। वग-विच्छेद, ४४२। यगलीर, ७२, १३७। थंगाल ग्राडिनेंस, ४८६। बगाल की खाड़ो, १६६, ३३१। बगाल टेनेंसी बिख, ४१६।

भट्ट, बालकृष्ण, ४२२। भट्ट, पद्माकर, ४२२। मदौष, १६२, १६६, २०५। भरतपुर, ७१, ७४, २०⊏, २०६,

भ

२१६, २२४, २७० २७१, २७२, ४०४।
भागतपुर, २६०।
भागतपुर, २६०।
भागतपुर, २६०।
भावतपुर, २६०, २००।
भावतपुर, २६०, २००।
भावतपुर, २६०, २०।
भूदान, २३४, २६६।
भूपाल, ४२४।
भूपाल की वेगम, २६०, ३६६।
भूमप्य सागर, १।
भासला फूंड, ३३०।
भासला फूंड, ३३०।

२४४, २४७, २६०, २६१, २६६, २६७, २७४ २६४, ३८४, ३६७, ४०७, ४११, ४२०, ४२२, ४२३, ४४२, ४४८, ४६४, ४१२, ४१३। मनरें।, लर टामस, २१३, २४०, २४४. २४४. २४६, २६२, ४२२ / मनरो, हेक्टर, ४७, ११४। मनीपुर, २६४, २६४, २६८, २८३, ४२७ । मनुष्य-गणना, (सन्१८८१) ४०६। मर्जवानजी फुर्दुनजी, ४२६। सर्तवान, ३३१। मर्थ, ४०३, ४१४ । मसेर, डाक्टर, २६२। मरे. कर्नज. २०६। मलकापुर, १८८। मलका पर विजय, ४. = । मल्हारराव, गायकवाड, ३६४। मल्हारराव, हे।खद्भर, ७६। मलाबार, ३, ८, ७३, ११३, १३७. १६४, १६६, २४४, ४७७। मलाया प्रायद्वीप, ३३१। मलावली, १६२। मसाला के टापू , =, १०, २३१। मसरी, २३६। महबूबयली ख़ाँ, निज़ाम, ४३८। महाजनसभा, ४२३।

२४४, २४६, २४७, २६२, २७४, महानदी, ३६८। महानसिंह, २२७। ४२२ । मालवा, ७६, १४४, २२२, २२४, महावस्दला, वर्मी सरदार, २६४, २३७, २३म, २४४, २४६, २७३, २६६, २६८ । 309 1 महाराजपुर, ३०६, मालवीय, मदनमोहन, ४२३, ४१८। महीदपुर, २४३। मास्टिन, टामस, ७२, १०४। महीपतराम, २२३। माहादजी, सिन्धिया, ६८, ७४, ७६, माण्यक, चित्रकार, ४१७। १०६, १०७, १२४, १४०, १४१, माणिकचन्द्र, राजा, ४३। १४२, १४३, १४४, १४७, १६७, माधवराय, बल्लाल, पेशवा, ७४, ७४, १६६, २०३। ७७, ७८, ८६, १४३, २१०। माधवराय, सर, दीवान, ३६५। माही, २०, ३६, ११३। मांटसेशी सिस्टम, २८७। माधवराव, संबाई,वेशवा, १०६,१७८, मंदिरयू, एडविन, भारतसचिव, ४६०, 3081 ४६४, ४६६, ४८० । मामा साहब, ३०६। मांटेरयू-चेम्मफ़ड सुधार, ४६४, ४६४ मार्केइम, रेज़ीडेंट, १०६। ४६६, ४६७, ४६⊏, ४६६। मार्टिन, इतिहासकार, ३६२। मानसन, कर्नल, २०६, २०८, २११। मार्टिन, फ्रांसीसी, २०, ३२। मार्ले. मर जान, भारतमचित्र, ४१%, मानसन, ६८, ६६। माँडवी, ३३३। ४४४. ४६४ । मित्रिल्टन, रेजीडेंट, ११२। मार्ले-मिंटी सुधार, ४४२, ४६२। मिद्रनापुर, ४२। मार्शर्मन, १२४, १२६, २६३, २८८, मियानी का युद्ध, ३००। 3 to 1 मिरवा का युद्ध, १४५। मारिशम, १५७, २३०, २३१। मालक्रम, सर्जान, ३०, ३६, १२३, मिल, इतिहासकार, ६४, १२४, 124 1 121, 124, 120, 222, 222, मिजवर्न, २६१। २२६, २३०, २३७,२३⊏, २४१,

मिश्र, प्रतापनारायस, ५२२। मिश्र. सदल. ४२१। मिस्र देश, १, १४४, १७७, ४१३, 1 4 68 मिंटो, लार्ड, गवर्नर-जनरल, २२६, २२७, २२≈, २२६, २३०, २३१. २३२, २३४, २४७, २६३, २६६। मिंटो, (दूसरा) लार्ड, वाइसराय, ४४७, ४४८, ४४२, ४४३, ४४४, ४६३। मीरश्रालम, २२३ । मीरकासिम, ४१, ४२, ४३, ४४, ४४. **২७, ६१, ವ**ದ 1 मीरजाफ़र, ४४, ४६, ४७, ४८, ४६, **40, 43, 43, 48, 44, 40, ४**म, ६०, ६४, मम, ६० । मीरन, ४८, ४१। मीरनपुर कटरा, ६४। मीरपुर, ३०६। मीरमदन, ४७। मुकुन्द्रा, २०६, २०७। मुजुषकुर स्वी, २८४। मजपकरजंग २४, २६, २७। सजपप्तरपुर, ४४६ । मुद्धीमैन कमेरी, ४३०, ४०१। मुदकी की सदाई, ३१८। मदली, रोह्य केशवराय, ४३०। मन्नाजान, २६५ ।

मनि, पर्याज्ये।ति, ४२६ । मृति, बीर्म, ४३०। मुन्ती वैगम, ६०, १००, १२४। मर्शिदकुलीर्खा, ३७, ३८। मर्शिदावाद, ३७, ४३, ४८, ८७, ६१, १२=, ४१३। मुलतान, २८४, ३२३, ३२४, ३२४। मुसल्सिम लीग, ४४८, ४६२। मसलिम विश्वविद्यालय, ग्रलीगढ, ४००. ४२४ । मुहम्मदश्रली शाह, श्रवध का बाद-शाह, २६४, ३४१, ३४७। मुहम्मदश्रली, कर्नाटक का नवाब. २६, २७, २६, ३०, ८०, ८१, १४७, १६८, १६६, ३१७। महस्मदगीस, कर्नाटक का नवाब. 1 388 मुहम्मदरिज़ा र्ज़ा, ४७, ६०, ६०, 100, 1011 मुहम्मद्रिजा, 'नगमाते शासफी' का लेखक, ४१८। मुहम्मद्शाह, मुग़ल सन्नाट्, १९८। मुंगेर, ४३ । मर. १६४। मुलराज, ३२३, ३२४, ३२६, ३२८। मृखुंजय, 'प्रयोधचन्त्रिका' का लेखक. **१२**६ ।

| <br>٠. | <br>24.0 4 |  |
|--------|------------|--|
|        |            |  |
|        |            |  |
|        |            |  |

भारत में शिटिश भारताज्य

**ধ** ६ দ

| मेघनादवध कान्य, ४२७।              | मैसूर, ७२, ७३, ७४, ११३, ११४,   |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| मेटकाफ़, सर चार्ह्स, २२४, २२८,    | ११६, १३४, १३४, १३६, १३७,       |
| २३६, २७०, २७१, २७२, २८१,          | १३⊏, १४०, १४२, १४६, १४६,       |
| २८६, २६२, २६३, ३००।               | १२८, १२६, १६२, १६६, १६७,       |
| मेडोज़, मदरास का गवर्नर, १३६,     | १६८, १८२, १६२, २४६, २६०,       |
| १२७ ।                             | २६२, २८०, २८१, ४०४, ४०६,       |
| मेया कालेज, धजमेर, ३६०।           | ४६६, २०२, २१७, १२०।            |
| मेयो, लार्ड, वाइसराय, ३८६, ३६०,   | मेंचेस्टर, १३३, २६०, ३=३, ३६४, |
| ३६२, ३६३, ३६४, ४०६।               | ४३२ ।                          |
| मेस्ठ, ३५१, ३६०, ३६१, ३६२,        | मैंसेल, रेज़ीडेंट, ३३६।        |
| ३७४।                              | मोपना-विद्रोह, ४७७।            |
| मेवान्द, ४०१।                     | मे।र्सं, मदरास का थध्यच, २१।   |
| मेसेरपोटामिया,(इराक्) ४६०, ४६४।   | मोरोपन्त, ४२७ ।                |
| मेहवा, सर फ़ीराज़शाह,४२२, ४४६।    | मोलाराम, चित्रकार, २१७।        |
| मैकडानल, सर ऍटनी, ४३१, ४३४।       | मे।हकमचन्द, २२८।               |
| मैकदोनारुड, १८०।                  | मेहितरका, २४८।                 |
| सैकनाटन, २६६, २६६, ३०१, ३०२,      | मेहिनलाल, मुंशी, ३०२।          |
| ३०४।                              | मंगल पांडे, ३६०।               |
| मैकपूर्सन, सर जान, १८४।           | मंगलोर, की सन्धि,११६, नगर,११७, |
| मंक्समूलर, १२०।                   | १२० ।                          |
| सैकाले, १०२, १२४, २⊏६,            | मॅंडाले, ४१६, ४४०, ४६२।        |
| २८६, २६०, २६४, ३८३ ।              | य                              |
| मेमनसिंह ४४२।                     | यशवन्तराव, होलकर, १८२, १८७,    |
| मेरिस संगीत-विद्यावय, लखनऊ, ४१ ई। | १६०, २०३, २०४, २०४, २०६,       |
| मेंबापुर, २३।                     | २०७, २०६, २०६, २१८, २२०,       |
| मैलेयन, इतिहासकार, ३६३, ३६८,      | २२२,२२३,२२४,२२८,२३१,२४३।       |
| ३७१, ३७२, ३७४।                    | याकृ्वर्गी, ३६६, ४०२, ४०३।     |

यांडव् की सन्धि, २६८। १८७, १८८, १८६, १६४, २०१, यूनान, ४६१। २०४, २२०, २४१, २४२, ३३⊏। युनिवर्सिटीज़ ऐक्ट, ४४१ । राजकीट, ३६०। युक्टीज, नदी, १। राजपा, त्रिकुट, ४३०। यूरोपीय महायुद्ध, ४४६, ४६०, राजप्ताना, ७२, ३७४, ३८८, ३८६, 869 1 २०७। यंगहसर्वेड, कर्नल, ४३६। राज्यरंग, ४२६। ₹ राजवल्लम, ४०, ६०। रधुनाधरात्र, ( राघोबा ) ७५, ७८, राजवल्लभ, विक्मपुर का राजा, ४२६ । ७६, १०३, १०४, १०४, १०६, राजवाडे विश्वनाथ काशीनाथ ४२८। ११३, १७१, १८२, १८३। राजशाही, १३२। रजयथली बेग, मिर्ज़ा, ४२४। राजाराम. ७७। रज्ञायाहब, ३१। राखोजी, पटेल, ७६। रणजीतसिंह, पंजाय का महाराजा, रानावे, महादेव गोविन्द, ४२२। २२२, २२७, २२६, २२६, २३०, रानी केतकी क्री कहानी, २२०। २४२, २८३,२८४, २८४, २६७, रानीगज्ञ, ३५१। २६८, २६६, ३००, ३०६, ३०७, शवट्स, इतिहासकार, १२३, ४४८। देश्द, देश्थ, देश्थ, देश्थ, देश्थ, राप्ट्रंस, जनस्त्र, ४०२, ४०४। २२४, ३२६, ३४७, ४९७। रामकृष्ण, परमहंस, २२५ । रखजीतसिंह, भरतपुर का राजा, रामचन्द्रसम्, ३३६। २०६। रामनगर, १०५। रखगरसिंह, काश्मीर का महाराजा, रामनागवन, विद्वार का हातिस, 824, 82E ! 88. 23.1 ररनागिरि, ४१=। गमनपाद, १२६। रावंड टेन्स कान्फ़रॅम, १६०। गामपुर, ११, १११। राघोजी (पहला), भॉमजा, २०, ५६ इ राषोजी ( दूमरा ), नॉमडा, १८६, *गटादुदम,* १६१ । गमपुरा, २०१, २०७, २२२।

रामराय, मण्हार, ४२८। रामशास्त्री, न्यायार्थाश, ७६, २४८। रायगढ़, २४४। रायदुर्लभ, ४७, ४६। रायल इंडियन मेरीन, ४६६। राय, कामिनी, ४२०। राय, द्विजेन्द्रलाल, ४२७। राय, भारतचन्द्र, गुयाकर, ५२६। राय, राममोहन, राजा, २७६, २८६, २८, २८६, २६१, २६२, ४२१, **१**२६। रावलपिंदी, ३२४। राव साहच, ३७१। राष्ट्रसंघ (लीग श्रॉफ़ नेशंस ) ४१२। रिपन, लाई, वाइसराय, ४०४, ४०६, 800, 80=, 80£, 810, 811, ४१२, ४१३, ४१४, ४१४, ४१६, ४१६, ४२४, ४२६। रीडिंग, लार्ड, वाइसराय, ४०४, ४७६, ४६१, ५०५। रीशलू , फ़ासीसी मंत्री, १५ । रकुनुद्दीन, निज़ाम का दीवान, १४४। रहेलखंड, १६, ६६, ६४, ६४, १७३, ३६८, ३६६, ३७४। रुपुर, २८४। रूस, रत्न३, २६६, २६८, ३८७, देकी, ४०१, ४०४, ४१३, ४१४,

४१६, ४१⊏, ४३०, ४३४, ४३६, પ્રષદ, પ્રશ્રદ, છ૬૦, પ્રદેશ, પ્રદેશ, ४८१, १०८। रेग्यूलेटिंग ऐवट, ६७, ६८, १०२, १०३, १२६। रंतल, मेजर, ११८। रेमी, १६४, १४६, १४७, १६०। रेख, ३४१, ३४२ । रेलवे बोर्ड. ४६८, ४६६। र्रयतवारी बन्दोवस्त, २५४ । रेा, सर टामस, १०, ११। रोज़, सर हब् , ३७१। रेाम साम्राज्य, १ । राशनवेग, २४३। रीलट, जस्टिम, ४७०। रीलट-विल सत्याग्रह, ४७०, ४७१। रंगलाल, ४२७। रंगून, २६६, २६७, २६८, ३३०, 339, 339, 363, 896, 800 l ल लखनऊ, ११२, १४८, १७३, ३३४, ३४४, ३६४, ३६६, ३६७, ३६८, ३७१, ३८२, ४६२, ४६१, ४८८, २००, ४१३, ४१६, ४२४, 434 1 लखनज काक्षेत्र, २८२। लडलें।, इतिहासकार, ३२७, ३७७।

लतीफुगढ़, १०८। लन्दन, १, १०, ११०। लक्लूलालजी, ५२१। लहासा, ४३७। लक्ष्मणसिंह, राजा, ४२१ । लक्ष्मीबाई, काँसी की रानी, ३७०, 1 205 लक्ष्मीश्वरसिंह, दरभंगा महाराज, 8551 लाजपतराय, लाला, ४४०, ४०३, 1 684 लाबरङोने, २२, २३। लायल, सर एक्फ्रेड, इतिहासकार, ११०, १२४, २१२। लारॅस, सर जान, ३६१, ३७४,३७६, वाइमराय, ३८४, ३८६, ३८७, ३८८, ३८६, ३६०, ३६१, ३६४, 8921 लारेंस. सर हेनरी, १४६, ३२२. ३२४, ३२६, ३२६, ३४३, ३४४, ३४४, ३४७, ३४८, ३६७, ४२२। लालसमुद्र, १। लाखसिंह, ३१६, ३१७, ३१८, 3501 लासवाड़ी की लड़ाई, २०१। लाहोर, ७०, १४६, २२७, २४४, २०४, २६६, ३०६, ३१७, ३१८,

३१६, ३२१, ३२२, ३२४, ३२४, ३२७, ३६१, ३६०, ४१६, ४२३, ४०=, १०६, १३०, १३२, ११७। लिटन, लार्ड, वाइसराय, ३८७, ३१६, ३६७, ३६८, ३६६, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०४, ४०६, ४१०, ४११, ४१४, ४२३, ४२६। लिटन, लार्ड, दंगाल का गवर्नर, 1 638 लि रख फेडरेशन, नेशनख, ४७०, 403 1 खिस्यन, ३। ली कमीशन, ४६८। खीड**स, जैहरी, ३**। लीयांनैर, इतिहासकार, ३३६। लुधियाना, २२८, २१७, ३१८। लूकन, एक श्रंगरेज श्रक्सर, २००। लु, की लड़ाई, ४६०। खेक, लार्ड, सेनापति, १८६, १६६, २०१, २०४, २०७, २०८, २१०. २१६, २७०। लेजिस्लेटिव ग्रसेम्बली, ४६६, ४८७, ४वर, ४६४, ४६५। चैची, ३४, ३४। लेंग, सेम्युएल, श्रथंसदस्य, ३८२। लेंसडीन, लार्ड, बाइसराय, ४२४, ४२४ ।

ली, हेदराबाद का रेज़ीडेंट, २४०। लेखान की सन्चि, ४८०। लंका, ५७७। लंकाशायर, २६८, ४३२।

व

वडुर्गाव का समभोता, १०४,१०४। वज़ीरश्रली, १४८, १७१, १७३, १८७। वयनाड, १६६। वर्थेमा, इटालियन यात्री, ३। वर्नाभ्युत्तर प्रेस ऐक्ट, ३६६, ४०६। वसु, रामराम, ४२६। वाजिद्यली, श्रवध का श्रन्तिस वाद-शाह, ३४१, ३४२, ३४४, ३४६, ३६७, ५२४। वाटरल् का युद्ध, १६६। बाट्स, ४४, ४७ । वाटसन, ४४, ४७। ब्यास, ग्रम्बिकाद्त्त, ५२२। व्यास, कृष्णानन्द, ५१८। वार्ड, २८५। वास्कोडगामा, २, ३, ४, ६। वासिलमुहस्मद, २३८, २३६। याउवारा की लढ़ाई, ३४, ७६। विक्टोरिया, हॅंग्लेंड की रानी, ३०४, ३११, ३२६, का घेत्पलापत्र, ३७६,

३८०, ३८१, ३८१, भारत की सम्राज्ञी, ३६७, ३६६, ४९०, ४१२, ४३६, ४४४, ४४०। विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता, 288 8 विक्रमपुर, २६४, ४२६। विजयदुर्ग, ७७, ७८। विजयनगर, ७२। विजय, पुंगी, ४०६। विद्यासागर, ईश्वरचन्द्र, ५२६ । विद्यासुन्दर, ५२६। विनगेट, ४२६। विलकिंस, सर चार्ल्स, ४२६। विलर्ड, कप्तान, ११८। विल्सन, ग्रमरीका का राष्ट्रपति, ४६३। विल्सन, इतिहासकार, २१३, २३४, २३८, २६०, २८६। विल्सन, जेम्स, ग्रर्थसदस्य, ३८२। विखियम, कृैसर, ४६१। विलियम चैाधा, हँग्लेंड का राजा, 354 1 विवेकानन्द, स्वामी, ४२१। वीरेशलिंगम्, ४३०। बुड, चाल्सं, बोर्ड धाफ़ कट्टोल का ग्रध्यच, २४१, ३४२, ३१३, ३१४, ३८४, ४६१। बुद, डाक्टर, ३७४।

नेंदरवर्न, सर विलियम, ४२२। वेनिस, १, २। वेरेल्स्ट, ८७ । वेलेज़ली. श्रार्थर, १६२, १६७, १⊏४, १मरे, १म६, १मम, १म६, १६०, १६२, १६३, १६४, १६४, २०२, २०३, २०४, २०६, २११, २१४, २१८, २३८, वेलिंगटन, उच्क, २६६, ३११। येलेज़ली, लार्ड, गवर्नर-जनरत्न, १४६. १४३, १४४, १४४ १४६, १४७, १४म, १४६, १६०, १६१, १६२, १६४, १६६, १६७, १६⊏, १६६, 100, 101, 102, 102, 102, 104, 100, 151, 152, 153. १वर्ष, १वर, १६०, १६१, २०२, २०३, २०७, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१४, २१६, २१二, २१६, २२०, २२१, २२६, २३१, २३२, २३४, २३८, २४६, २६०, २६३. २६१, २६४, २६६, ३०३, शिकारपुर, ३००। 311, 344, 888 I वेलेज़ली, हेनरी, १६७, १७३, १७४। वॅत्तरा, २२७। रैनिस्टार्ट, बगास का गवनंर, १०,१४। ग्र शस्माती, ७० ।

श्याम, ४३३। रयामसिंह, ३१६। खायस्ताख़ी, ३८। शालिंगड़, ११४। शास्त्री, श्रीनिवास, ४६२। शास्त्री, स्वामीनाथ, ५३०। शास्त्री. सर्व्यनारायण, १३०। शाहशालम, मुग़ल सम्राट्, २७, **₹**≒, ६३, ६७, ६≒, ७४, ६०, 180, 181, 181, 188, 200, 201. 2181 शाहगत, ३४७। शाहजहाँ, मुगृल सम्राट्, ११, ३६२। शाहजहांपुर, ३६८। शाहप्ररी का टाप्, २६४। शाहशुजा, धमीर, २३०, २८३, ₹=8, ₹=4, ₹€0, ₹€€, ₹00, ३०१, ३०४, ३०७, ३१६। शाहाबाद, २६०। शाहु, महाराज, ७६, ७७, ८३ । शिकिम, २३४, (सिकिम) ४३६। शितावसय, ६०, १००। शिमला, २७२, २६६, ४४१, ४५६. ४६२ । शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक वर्मेटी, 824, 824 1

शिवप्रसाद, राजा, ५२१। शिवाजी, ७७, ≒९, २३७, २४६, २४७, २४१, २४२, ३४७। शिवाजी, तंजार का श्रन्तिम राजा, ३४०, ४३७ । श्योराज, २३४, २३६ । शिवप्रकाश, स्वामी, ४३०। शिचा कमीशन, (सन् १८८१), शाँघाई, ४८३। 1308 श्रद्धानन्द्, स्वामी ४८६। श्रीनिवासदास, खाला, ४२२। श्रीरामपुर, १४, २३३, ४२३, ४२६। श्रीरंगपट्टन, १३७, १२६, १६१, १६२, १६६। शुजावदीला, श्रवध का नवाब, ४७,

४८. ६१, ६३, ६८, ११०, ११२, १४६, ३४६। श्रून्यपुराण, १२६। रोफर्ड, १६७। शेरश्रली, श्रमीर, ३८६, ३८७, ३६०, २६४, ३६६, ३६६, ४०२, ४०३, ४०५।

शेरसिंह, छत्रसिंह का लड़का, ३२४, ३२४। शेरसिंह, रखजीतसिंह का दूसरा सफ़दरजंग, ६= । बदका, ३१४, ३१६। रोरिडन, १२०। शोर, फ़ेंडरिक, २⊏२।

शोर, सर जान, गवर्नर-जनरत, १३०, 129, 180, 188, 188, 188, 180, 18=, 140, 14<sup>2</sup>, <sup>148</sup>, १७२, १७४, २१२। शोरी, ११८।

स

सखाराम वापू, १०४। सतलज, नदी, २२८, २२६, २३४, २८४, २८४, ३०८, ३१७, ३१८, 3981 सतारा, ३३४, ३४७। सतारा के राजा, २४६।

स्कीन, जनरल, ४६४। सती-प्रधा, ४, ८४, २४०, २७७, २७८, २७६, २६१, ३२१, ३४८, ২০१। सदर दीवानी श्रदालत, १२८, २६४।

सदर निज़ामत श्रदालत, १२८। सदाशिवराव भाऊ, ७१। सदासुरालाल, मंशी, ४२०।

समरू, ५४। समरू वेगम, १९४, २०१, २०४। समाचारदर्पण, (वँगला पत्र) २६३।

| सरफोजी, तंजार का राजा, १७०.<br>४१७। | सादी, शेख़, ४२४ ।<br>सावितजंग, ६६ । |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| सर्वदत्त-सम्मेलन, ४०३, ४०४,         | सालवाई की सन्धि, १०६, ११४,          |
| <b>२०</b> २ ।                       | 110, 180, 181, 188, 188             |
| सर्विया, ४६०।                       | सालसट, १०३, १०४।                    |
| सर्वेंट श्रॉफ़ दि पीपुल सेासायटी,   | स्कार, कर्नज, १७३।                  |
| लाहोर, ५०३।                         | स्थाम, २६४।                         |
| सरस्वतीघन्द्र, ५२६।                 | सालिसवरी, भारतसचित्र, ३१६।          |
| सरहिन्द, ७० ।                       | सार्वजनिक सभा, ४२३।                 |
| सलावतजग, २७, ३०।                    | सालारजंग, ३७६, ४३६।                 |
| स्वराज्य दल, ४८४, ४८४, ४८६,         | सावनमल, ३२३।                        |
| ४८७ ।                               | साहबदयाल, सर, ४१४।                  |
| सहायक प्रथा, १४६, १६७, १६⊏,         | सिगोली की सन्धि, २३६।               |
| २१२, २१३।                           | स्टिफ़न, सर जेम्स, १००,१०२,३८१ ।    |
| सहारनपुर, ४८७ ।                     | सिघेल्म, ६।                         |
| स्थानीय स्वशासन, ४०६, ४०७।          | सिटन, ३६८ ।                         |
| साइमन, सर जान, ४०२।                 | स्टिवार्ट, मेजर, २७३।               |
| साइमन कमीशन, ४०१, ४०२, ४०३          | स्टिवेंस, ६ ।                       |
| <b>५०६।</b>                         | स्टिवेंसन, १८६, १६४।                |
| सागर का ज़िला, २४२।                 | सिन्ध, २३०, २८३, २८४, २६७,          |
| सांडर्स, पुलिस कमिश्नर, २०८।        | ३००, ३०६, ३०७, ३०८।                 |
| साउर्स, मदरास का घष्यच, २८।         | सिन्ध, नदी, २८३, २८४, २६६,३००,      |
| सादतथली, श्रवध का नवार, १४८,        | ३०६ ।                               |
| १४६, २४२, ३४६।                      | स्मिथ, इतिहासकार, ६१, १०२, ११३,     |
| सादतछो, थवध का स्वेदार, १६,         | ११६, १३१, २२१,२७३, ३०४।             |
| ६=।                                 | स्मिथ, कर्नल, ७३।                   |
| सादरंग, २१=।                        | सिय, जार्ज, ८०।                     |
|                                     |                                     |

234 म्मिथ, मेनर, ६७ ह सिरागुद्दीना, ४०, ५३, ४४, ४=, ¥ 8, 4=, =¥, == 1 भिंह, मध्येश्वप्रमग्न, कृत्नूनी मेश्यर, ४४२, लाई, भारत का उपमध्यित, ४६१, ४६४, विहार सीर उड़ीमा का गवर्नर, ४७०। सीतावल्दी, २४२। स्त्रीमेन, कर्नल, २६२, २७७, ३०६, રૂરરૂ, રૂરષ, રૂષર, રૂષ્ય, રૂપ્ય, ३४७, ३४⊏। सुखसागर, ४२०। सुचेतसिंह, ३१४, ३१४। स्टुब्रार्ट, १६२, १६४, २११। सप्रीम केर्ट, ६७, ६८, १००, १०१, ११८, २६४, ३८३ । सुप्रीम केंसिल, ३३२। सुब्वारायद्व, ५३० । सुवर्शादुर्गं, ७७, ७⊏ । सूरजमल, ७१, २०६। सूरत, १०, १३, १४, १७, २०, ३६, ⊏१, १३३, १७४, ४४⊏, ४१३। सुरत की कें।ठी, १०। स्टेट्समैन, पत्र, ४४३। स्टेवर, ६ । स्पेन, ७, ३०, ३१९ । स्पेन का राजा, २।

स्पेज़ थी नहर, १६४, ' मेन, केशगचन्द्र, २६२, सेन, जयनारायण, १२६ मेन, नवीन, ४२७ ह सॅंड्रज हिन्दू कालेज, या मेंट हंलेना का टाप, २४ सेलेक्ट कमेटी, ४७, १३ सेलम, १३७। स्क्षेपुटन, ८०। हट्टैची, सर जान, ३३४, सदस्य, ३६७,३६८। सेयद् शहमद खाँ, सर, ४२४ । सोज़, वर्दू क्वि, १२४। सोने की चिड़िया, २। सोमनाथ का फाटक, ३ सोवरावें की लड़ाई ३३: सै।दा, उर्दू कवि, ४२४। संगीतरागकलपद्भा, ५१० संगीतसार, २१८। संगीतसारामृतम्, ५१६। संसारचन्द्र, राजा, ५१७। हकीम मेहदी, २८२। हज़ारा, २८४, ३२०, ३२ हटन, इतिहासकार, २१४ हदीस, ६९।

ु, गढ़ी, ३४६। हालेंड, मदरास का गवर्नर, १३६। ्री,ला, ग्रमीर, ४३१,४४७,४⊏३, हिन्द महासागर, २७०। हिन्दी साहित्य सम्मेजन, १२३। ान्द्र, भारतेन्द्र, १२१, १२२, हिन्दुस्त्रानी एकेडेमी, इलाहाशाद, 4R 1 १२१। ाव, देालकर, २६६। हिन्दू कालेज, कलकत्ता, २८८। र्देनंह, नलवा, २८४ । हिन्दूकुश, ४२६। वितर्दे, ३५३। हिन्दूमहासभा, ४८८, १०१। हेंस, १०, ११। हिन्दूर, पहादी राज्यं, २३४। भि, ८४, ८६। हिम्मत बहादुर,गोसाई, १६७। ा ज रहमत मा ६६,६४, ६६। ह्यीटली कमीरान, २०७। -ऱ्<sub>राउस</sub> मोड घाफ कंट्रोल का द्धीलर, १०४। <sup>ग्र</sup>यण. ३३२, ३३४। हुगली, १२, ४४॥ 🕠 १टेंगटन, लाड , भारतसचित्र, ह्यम, ए० श्रो॰, ४२२, ४२३ । 11,≨31 हेयर, डेविड, २८८। र्नं ज, सर हेनरी, गवनर-जनरख, हेनरी बाडवी, हॅम्लॅड की राजा, ६। 11, 212, 214, 210, 221, हेनरी, राजकुमार, २। प २, ३२३, ३२६, ३३४, ३४४। हेबर, पादरी, २४२, २४४। ंज, लाई, वाइसाय, ४२४, हेमचन्द्र, १२७। ंग्द, ४६१, ४६३। देशत, २=३, २६७, २६६, ४०३, ए पन्तरीय, २३१। ४०४, ४१४। र मिरुउन, १०। हेस्टिंग्ज़, वारेन, १४, ८४, ८८, ८६, . धिंख, ४१, ४२, ८४। ٤٠, ٤٩, ٤٦, ٤٤, ٤٤, ٤٩, ٤٥, हेंद्र, ब्रेमी, १२६। ₹=, {€, 100, 101, 102, ॥, उर्दू कवि, १२१। 103, 108, 108, 109, 100, 7, 3, 5, 12, 13, 20, 221, 1 = , 104, 110, 111, 112, 1 1 112, 118, 110, 115, 116, 3 5

हेदराबाद, सिन्ध, ३०६। १२०, १२१, १२३, १२४, १२४, १२६, १२⊏, १२६, १३६, १४१. हेने, कर्नल, १२६। हैरिस, मदरास का गवर्नर, १४६। १४४, २१२, २३६, २६३, २५६, हेवलाक, जनरल, ३६४। ३४६, ३४४, ४३६। हेवेल, ई॰ बी॰, ४१३, ४१४। हेस्टिंग्ज्, खार्डं, गवर्नर-जनरल,२३२, होम्स, इतिहासकार, ३७६। રરેર, રર⊏, ૨૪૦, ૨૪૧, ૨૪૨, २४४, २४२, २४३, २४४, २४=. होम्स, मेजर, ३६६। २४१, २६३, २७०, २७४, ३४०, होमरूल ग्रान्दोलन, ४६४, ४७०। हंटर कमेटी, ४७३। ३४६, ३४४। हैदरद्यती, ७२, ७३, ७४, ७८, ७६, इंटर, विलियम, ३४२, ३१४, ४०६। ⊏१, ⊏३, १०६, ११३, "११४, ु च त्रयम्बकजी, रे४४। 114, 1,14, 127, 124, 142, १६४, १६५, १६६। न्नावसकीर, १३६, १३७, २०ू३, ४०४, हैदारेग ख़ी, १२६। १४६, १२० । हैदराबाद, १६, ⊏०, १४७, १५६, त्रिचनापल्ली, २६, २७, २**८,** २६, १५७, १६७, १६३, २४८, २६४, 1141

ज्ञानेश्वरी, ४२८।

३३४, ३३४, ३७६, ४३६, ४६६,

११७, २२१।